| वीर         | सेवा | मन्दिर                                  |
|-------------|------|-----------------------------------------|
|             | दिहर | नी                                      |
|             |      |                                         |
|             |      |                                         |
|             | *    |                                         |
|             |      | 8092                                    |
| हम संख्या   | 2    | 2/18                                    |
| ात में ° '' |      |                                         |
| ण्ड         |      | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

अने आत की अभाजानात्व प्रेट. उ. तर् सेवामंदिर २१ परियान दिली.

201011. 12. Fin 201621244132421 2010120 (20162)

SHREE DIG. JAIN SWADHYAYA MANDIR TREFIST

भगवान श्री कुन्द्कुन्द-कहान जैन शास्त्रमाला पुष्प ८७



一個のできない できないと

सर्वज्ञवीतरागाय नमः \*

## श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत

## श्री प्रवचनसार

मृल गाथा. संस्कृत द्वाया, श्री अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीका और उसके गुजरानी अनुवादके हिन्दी अनुवाद सहित

गुजगती अनुवादकः -श्री हिमनलाल जेठालाल शाह, के एस ना मोनगढ़ (माँगष्ट

5

हिन्दी अनुवादकः - / वर्क श्री पं**० परमेष्ठीदासजी न्यायतीर्थ** ललितपुर ( मांसी )

श्री दिगम्बर जन स्वाध्याय मन्दिर ट्रम्ट मोनगढ़ (मौराष्ट्र)



### प्रथमावृत्ति श्री पाटनी दि० जैन प्रन्थमाला मारोठ द्वारा १००० द्वितीयावृत्ति श्री दि॰ जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ द्वारा २२०० इस पंथमें पृष्ठ ४७२ कार्स ४६ में २०×४० = ५० पेंड साइजका ऑकसेट प्रिंटिंग (कागज) ७० रीम लगे हैं।



द्वितीयावृत्ति २२००

भगवान महावीर दीचा (तप ) कल्याग्रक दिवस मंगसर कृष्णा ६ वी० मि० सं० २४६१ दिसम्बर १६६४ वि० सं० २०२१

मूल्य ४)

सुद्रकः--नेमीचन्द बाकलीवाल, कमल प्रिन्टर्स, मद्नगंज ।

## ऋर्पगा

#### 48

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन के परम भक्त और मर्मज्ञ हैं, जो जिन प्रवचनके सारको अनुभव करके अपने निर्मल भेदिविज्ञानके द्वारा सच्चे जैन धर्मका प्रकाश कर रहे हैं तथा भव्य जीवोंको कल्याण के मागंमें ले जारहे हैं, जिनके प्रसादसे इस अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार हुवा है. उन परमोपकारी, प्रवचनसार के गुढ़ अर्थक प्रकाशक, ग्रध्यात्म-मूर्ति पूज्य थी कानजी स्थामी के कर कमलों में यह महान प्रकाशन अनन्य भक्ति,पूर्वक सादर स म र्पण करना

—नेमीचन्द पाटनी

## ऋर्पगा

#### -13 24-

जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन के परम भक्त छोर गर्मज है. जा जिन प्रवचनके सारका अनुभव करके अपने निर्मल भेदिवज्ञानके द्वारा सन्ते जैन अमंका प्रकाश कर रहे हैं तथा भव्य जीवोंको कल्याण के मार्गमें ले जारहे हैं, जिनके प्रमादमें इस अपूर्व अन्थराजका यह अनुवाद तैयार हवा है उन परमोपकारी, प्रवचनगार के गृह अर्थक प्रकाशक, अध्यातम-मित पृज्य श्री कानजी स्वामी के कर कमलों में यह महान प्रकाशन अनन्य भक्तिपूर्वक मादर स मी ण करना हैं।

—नेमीचन्द् पाटनी

### प्रकाशकीय निवेदन

#### ( प्रथमावृत्ति )

ग्राज मुक्ते ग्रत्यन्त हर्ष हो रहा है कि इस श्री प्रवचनसार परमागमकी तत्वदीपिका नामकी टीकाके ग्रक्षरशः ग्रनुवाद द्वारा श्री कुं बकुं बाचाय्यं देव एवं श्री ग्रमृतचन्द्राचाय्यं देवके ग्रन्तर हृदय-को पहिचानकर, ग्रपने ग्रापको पहिचान सकनेका सौभाग्य हिंदी भाषाभाषियोंको ग्राज प्राप्त होरहा है।

धाजसे धनुमानतः २००० वर्ष पूर्व भगवान् श्री कुं बकुं बाखाय्यं द्वारा सूत्ररूपमें श्री प्रवचन. सारकी गायाधों की रचना हुई, उसके धनुमानतः १००० वर्ष पीछे ही उन सूत्रों पर श्री धमृतचन्द्रा-चार्य्य देव द्वारा तत्ववीपिका टीका रची गई, उसके धाज १००० वर्ष पीछे ही उसकी ध्रक्षरतः टीका—जो धमृतचन्द्र देवके ह्वयमें छिपे धमृतको स्पष्ट रूपसे सरल भाषामें प्रकाशित करती है—उसकी रचना हुई व धपूर्व शंलीसे विशव धौर स्पष्ट विवेचन परमपूज्य श्री कानजी स्वामीके द्वारा सोनगढ़में ध्रविच्छिन्न रूपसे होरहा है व हजारों मुमुक्षु निरंतर लाभ लेरहे हैं। इसप्रकार यह परम प्रध्यात्मका प्रवाह धन्न्टरूपसे, क्रम परम्परासे, यथार्ष मोक्षमागंका प्रकाशन करता हुधा चलता धारहा है व भविष्यमें भी इसीप्रकार चलता रहेगा तथा इसके साधक जीव भी होते रहे हैं, वर्तमानमें हैं ब धागामी भी होते रहेंगे।

इस ग्रन्थराज की रचनाके सम्बन्धमें, ग्रन्थके विषयके बाबतमें, गुजराती भाषामें धनुवाद करनेका कारण एवं धनुवादमें कौन २ ग्रन्थोंका घाधार द्यादि लिया गया द्यादि २ घनेक विषयोंको भाई श्री हिम्मतलाल भाई ने घपने 'उपोद्धात' में सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया है वह पाठकोंको जरूर पढ़ने योग्य है।

श्रीयुत् भाई भी हिमतलाल भाई के विषयमें तो क्या लिखा जावे ? उनको जितना भी घन्यवाद दिया जावे थोड़ा है। उनके विषयमें श्रीयुत् भाई श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोशी प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ भी गुजराती प्रवचनसारके प्रकाशकीय निवेदनमें लिखते हैं जो कि सक्षरशः सत्य है कि:—

"भाई श्री हिमतलाल भाई प्रध्यात्मरसिक, ज्ञांत, विवेकी, गम्भीर ग्रीर वैराग्यज्ञाली सञ्जन हैं, इसके प्रलावा उच्च ज्ञिक्षा प्राप्त ग्रीर संस्कृतमें प्रवीण हैं। इसके पहले ग्रन्थाधिराज श्री समयसार- का गुजराती ग्रनुवाद भी उन्होंने ही किया है ग्रीर ग्रंब नियमसारका ग्रनुवाद भी वे ही करनेवाले हैं। इसप्रकार कुन्दकुन्द भगवानके समयसार, प्रवचनसार ग्रीर नियमसार जैसे सर्वोत्कृष्ट परमागम ज्ञाकोंके ग्रनुवाद करनेका परम सीभाग्य उनको मिला है, इसलिये वे यथार्थ रूपसे बन्यवाद के पात्र हैं।"

"इस शासका गुजराती धनुवाद इनने इतना सुन्वर किया है कि इसके लिये यह ट्रस्ट उनका जितना उपकार माने उतना कम है। इस कार्यसे तो समस्त जैन समाजके ऊपर उनका उपकार है। यह कहने की धावश्यकता नहीं है कि जो यह काम उनने हाथमें नहीं लिया होता तो ग्रपन यह सर्वोत्कृष्ट शाख ग्रपनो मातृभाषामें प्राप्त नहीं कर सकते थे-ऐसा यह संस्था विश्वासपूर्वक कहती है। भाई श्री हिमतलाल भाईने किसी भी प्रकारकी ग्रायिक सहायता लिये बिना ही, मात्र जिनवाणी माताके प्रति भक्तिसे प्रेरित होकर ही यह कार्य किया है, इस कार्यके लिये संस्था उनकी ऋणी है, इस ग्रवाबमें ग्रोर हरिगीतिका छन्दों में तो उन्होंने ग्रपनी ग्रात्माका संपूर्ण रस भर दिया है, उनके लिखे हुवे उपोद्धातमें उनके ग्रंतर का प्रतिबंब दिखाई दे जाता है, वे लिखते हैं कि 'यह ग्रनुवाद मैंने प्रवचनसारके प्रति भक्तिसे ग्रीर ग्रध्यात्ममूर्ति श्री कानजीस्वामीकी प्रेरणासे, ग्रपने कल्याएके लिये, भव-भयसे उरते उरते किया है।'

इसप्रकार भाई श्री हिमतलाल भाईका समस्त जैन समाज पर महान् उपकार है।

इस परमागमका गुजराती धनुवाद होकर जब यह प्रेसमें छप रहा था तब सोनगढ़में इसके बरान करके पढ़ने पर एवं पूज्य श्री कानजी स्वामीके मुखसे इसके धनुवादकी प्रशंसा सुनकर मेरे हृदयमें तीव भावना उत्पन्न हुई कि इसका लाभ हिन्दी भाषा भाषी भी ले सकें तो बहुत ही श्रच्छा हो, इसी भावनाको लेकर मैंने उसका हिन्दी श्रनुवाद करनेकी श्रीयुत् पं० परमेष्ठीदासजी न्यायतीथंसे प्रेरणा की, जिन्होंने इसको सहष्ट स्वीकार कर इसका परिश्रमसे यह सुन्दर अनुवाद तैयार किया है, जिसके लिये पंडितजीको धनेक २ धन्यवाद है।

यह अनुवाद तैयार होजाने पर इसको अक्षरशः मिलान करके जांचनेके लिये अपना अमूल्य समय देनेके लिये श्रीयुत् माननीय भाई श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोशीको बहुत २ धन्यवाद है तथा श्रीयुत् भाई श्री लेमचन्द भाई एवं ब्रह्मचारी श्री चंद्रभाई भी धन्यवादके पात्र हैं कि जिन्होंने अपना अमूल्य समय इस कार्यमें लगाया।

इस ग्रंथराजकी सुन्दर व आकर्षक छ्याईके लिये प्रेस मैनेजर श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल घन्यवाद के पात्र हैं तथा इसका प्रूफरीडिंग, शुद्धिपत्र तैयार करने, विषयसूची ग्रादि तैयार करनेका कार्य बहुत भक्ति एवं सावधानीसे पं० महेन्द्रकुमारजी काव्यतीर्थ मदनगंज (किशनगढ़) ने किया है अतः उन्हें भी घन्यवाद है।

सबके अंतमें परमपूज्य परम उपकारी अध्यात्म मूर्ति श्री कानजी स्वामोके प्रति अत्यंत २ भक्ति पूर्वक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्व प्ररूपणासे अनंतकालमें नहीं प्राप्त किया ऐसे यथार्थ मोक्षमार्गको समभनेका अवसर प्राप्त हुवा है तथा इस ओरको रुचि प्रगटी है। अब आंतरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित मार्ग मेरे अन्तरमें जयवन्त रहे तथा उस पर अप्रतिहत भावसे चलनेका बल मेरेमें प्राप्त हो।

द्वि० आपाद गुक्ला ८

वीर नि० सं० २४७६

नेमीचन्द पाटनी
प्रधान मन्त्री—
श्री मगनमल हीरालाल पाटनी दि॰ जैन पारमार्थिक द्रस्ट
भारोठ ( मारवाड़ )

## प्रकाशकीय निवेदन

#### (दूसरी आषृति)

धाज विशेष प्रसन्नताका विषय है कि हमारे धाराध्य मूल ग्रन्थकर्ता परमगुरु श्री सर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रन्थकर्त्ता श्री गणधरदेव-प्रतिगणधरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सहित मोक्षमार्गका उपदेश उनमें सारभूत जो परमागम शास्त्र हैं उनमें से भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव विरचित श्री प्रवचनसारजी शास्त्रका दूसरीबार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुन्ना।

यह शाख श्री ग्रमृतचंद्राचार्यदेवकृत तत्त्वप्रदीिपका टीका सिहत है, जिसका गुजराती भाषामें ग्रक्षरशः ग्रनुवाद भाई श्री पं० हिमतलाल जेठालाल शाह, बी., एस सी. (सोनगढ़) के द्वारा हुग्रा है, उसीका यह हिन्दी ग्रनुवाद है।

[ इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटनी ग्रन्थमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी उसका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसकी ग्रवश्य पढ़ लीजिये ताकि ग्रात्मार्थी पं० भाई श्री हिंमतलालजी का भी परिचय मिलेगा।

इस ग्रन्थमें सर्वज्ञ बीतराग कथित ज्ञान-ज्ञेयका स्वरूप, द्रव्य, गुण भौर पर्यायोंका स्वरूप तथा मोक्षमागंका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवैभव के द्वारा बतलाया गया है, उसे मुसंगत नय-प्रमाणरूप युक्ति भौर भनुभव प्रमाणके द्वारा भास्महितार्थ समभना चाहिये।

सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रवचनसार ज्ञान अधिकार गा० ८२; ज्ञेय अधिकार गा० १६६ में तथा चरणान्योग सूचक चूलिका गा० २३८ में कहते हैं और इन गाथाओं को टीका में श्री अमृतचंद्राचार्य तथा श्री जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं। अतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता असत्य है किन्तु जिनागममें कथन दो नयाश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए दो नयों के आश्रित किया है। एक नय उपादानका और एक नय निमित्तका ज्ञान कराते हैं। दोनों नयोंका ज्ञान किये विना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं।

श्री समृतचन्द्राचार्यने तत्त्वायंसार स० ६ गा० २ में कहा है कि—"निश्चयव्यवहाराम्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ।" वहां साधनका सर्थं निश्चय साधन नहीं है किन्तु व्यवहारनयका कथन होनेसे व्यवहार साधन है । व्यवहार साधनका सर्थं निमित्त, बहिरंगसावन, बाह्यसाधन, बाह्य सहकारी कारण, स्नभूतार्थं कारण झादि है । निश्चय साधन सर्थात् उपादान कारण तो स्रपने साधन स्राथ्य ही है ।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २३० में कहा है कि "ग्रनंतर पूर्व परिणाम से युक्त ब्रब्ध उपादान कारणरूपसे प्रवित्तत होता है भौर वही ब्रब्ध जब ग्रनंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है।" जब साधक ग्रात्मा स्वसन्मुखताका तीव पुरुषार्थ करते हैं सब भ्रापना पूर्व परिणाम जो भ्रांशिक शुद्धिसे युक्त जीव द्रव्य उपायान कारण है भ्रीर भनंतर क्षणवर्ती विशेष शुद्ध परिणामसे युक्त वही जीव द्रव्य नियमसे उपादेय प्रथित् कार्यरूप है। इसलिये तत्त्वा-पंसारकी इस गाथाका भ्रयं ऐसा है कि निश्चय मोक्षमागं तो उपादानका शुद्ध कार्यरूप है भौर स्थावहार मोक्षमागं उसका निमित्तमात्र है। भ्रतः वास्तवमें मोक्षमागं एक हो है।

जैनाचार्योंके कथन परस्पर विरुद्ध हैं हो नहीं। समयसार तथा प्रवचनसारमें श्री अमृतचन्द्राचार्य "एक हो मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं है" ऐसा कहें और वही आचार्य तत्त्वार्थसारमें "मोक्षमार्ग दो प्रकारके हैं" ऐसा वास्तवमें कहे—ऐसा मानना अनुचित है। इसिलये हरेक स्थानपर नयविभाग द्वारा किस अपेक्षासे कथन है वह स्याद्वादीको समक्षना चाहिये। जो जीव व्यवहाररूप मोक्षमार्गसे शुद्धि मानते हैं वह निज शक्तिरूप उपादानसे शुद्धि न मानकर निमित्तसे अर्थात् रागसे शुद्धि मानते हैं। वह उपादान और निमित्त दोनोंको एक ही मानते हैं जो मिण्या है।

निमल्लप कारण उपादानरूप द्रव्यमें कुछ कर सकता नहीं है ऐसा प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है। वहां कहा है कि "कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गलस्कंष, तुल्य क्षेत्रावगाही जीवके परिणाम मात्रका—जो कि बहिरंग साधन है, उमका-आश्रय लेकर, जीव उनको परिणमानेवाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित होते हैं।" अतः सिद्ध होता है कि निमलसे उपादानमें कुछ भी विशेषता—श्रतिशयता ग्राती नहीं।

विल्ली से प्रकाशित मोक्षमागं प्रकाशक पू० ३६५-६६ में लिखा है कि "सो मोक्षमागं बोय नाहीं, मोक्षमागंका निरूपण बोय प्रकार है। जहां सांचा मोक्षमागं की मोक्षमागं निरूपण सो निश्चयमोक्षमागं है घर जहां जो मोक्षमागं तो है नाहीं, परन्तु मोक्षमागंका निमित्त है वा सहचारी है, ताकों उपचारकरि मोक्षमागं कहिए सो व्यवहार मोक्षमागं है जातें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण प्रपेक्षा बोय प्रकार मोक्षमागं जानना। एक निश्चयमोक्षमागं है, एक व्यवहारमोक्षमागं है; ऐसे दोय मोक्षमागं मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय-व्यवहार बोऊनिकूं उपादेय माने है, सो भी भ्रम है। जातें निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है। जातें समयसार विषे ऐसा कह्या है—

#### ''वबहारोऽभृदत्थो भृदत्थो देसिऊण सुद्धणशो" गा० ११

प्रयं—स्यवहार प्रभूतायं है। सत्यस्वरूपको न निरूप है। किसी प्रपेक्षा उपचारकरि प्रन्यथा निरूप है। बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूताथं है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूप है, ऐसे इनि दोअनिका (-निश्चय-व्यवहार दोनोंका ) स्वरूप तो विरुद्धता लिए है।"

अतः दोनों नय ब्राश्रय करने योग्य नहीं हैं कारण कि दोनोंका स्वरूप, लक्षण, विषय और आश्रय भिन्न भिन्न है। निश्चयनय श्रोर व्यवहारनय दोनों नय सम्यक् भुतन्नान प्रमाणके मेद होनेसे दोनों साथ साथ होते हैं, किन्तु प्रथम व्यवहार घोर बादमें निश्चय ऐसा कभी नहीं होता।

व्यवहारनय ग्रौर उसके विषय—( शुद्धि-ग्रशुद्धिके भेद ) साधक दशामें भूमिकानुसार ग्राते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु ग्राध्य करने योग्य नहीं हैं। क्योंकि व्यवहारनयके ग्राध्यका फल संसार है; ग्रतः ग्राध्य करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानधन ज्ञायक स्वरूप ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है।

ज्ञाखमें सर्वत्र ज्ञाब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, ज्ञागमार्थ ग्रीर हेय-उपादेय सहित भावार्थको समक्रकर परमार्थको ग्रहण करनेका विधान है। चारों ग्रनुयोगमय जैन ज्ञाखोंका तात्पर्य वीतरागता हो है। तीनोंकाल सर्वद्भदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति होती है किन्तु मरागता ( छुभाग्रुभभाव ) से आत्महितकी प्राप्ति कभी भी, किंवित् भी नहीं होती ऐमा ( अस्ति नास्ति सहित ) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये।

शुभाशुभ राग ज्ञानीको भी श्रमुक भूमिका तक श्राते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके श्रंशरूप सवर-तिजरा कभी भी नहीं होती, कारण कि वह श्रास्रवतस्व है, बंधका कारण है। प्रवचनसार गा० १२४ की टोकामें धर्मी जोवके शुभभावरूप कमं चेतनाका फल निम्नप्रकार कहा है "तम्यफलं सोख्यलक्षणाभावद्विकृतिभूतंदुःखम्। श्रथांत् उसका फल विकृति (-विभाव) भूत दु ख है, क्योंकि वहां मुखके लक्षणका श्रभाव है।" इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धर्म या धर्मका कारण कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता।

जहाँ चरणानुयोगमें घर्मीजीवके व्यवहाररत्नत्रयरूप ग्रुभ रागको परंपरा मोक्षका कारण व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समभना चाहिये कि पर्याय प्रपेक्षा पूर्ण गुद्धिका साक्षात् कारण तो वर्तमान स्वद्रव्याध्यित निश्चय अपूर्ण गुद्धता ही है किन्तु सवंज्ञ वीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्रय ग्रादि कहे हैं उसको उपचारसे ( ग्रसद्भूत-व्यवहारनयसे ) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके ग्रुभराग गुद्धताके उसकालमें निमित्त होते हैं, ग्रीर उसीका ग्रभाव करते करते मोक्षद्या तकको ग्रुद्धता स्वाध्यक्ष्य निश्चयसे ही प्रगट होगी।

किसी भी दिगम्बर जैनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोध नहीं है। नय विभाष ग्रौर प्रयोजन समभकर सर्वत्र वी रागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये।

इस प्रत्यके गुजराती प्रकाशनमें संस्कृत टीकाका संशोधन तो पूर्वमें हो चुका था किन्तु फिर जॉचनेके कायमें 'जंन साहित्य शोध संस्था' श्री महाबीर भवन ( जयपुर ) की संशोधितप्रतिका उपयोग किया है बतः उस संस्थाके व्यवस्थापक भी डाँ० कस्तुरचंदजी काशसीवाल धादिका हम

प्राभार मानते हैं। प्रागरा-जयपुर निवासी श्री नेमीचन्वजो पाटनी, प्रधानमंत्री श्री मगनमल होरालाल दि॰ जैन पारमाधिक ट्रस्ट मारोठने प्रपनी प्रन्थमालाके प्रवचनसारादि सब प्रन्थ छापनेकी धनुमति प्रवान की है ग्रतः ग्रापका ग्राभार मानता हूँ।

इस ग्रन्थका ग्रन्छी तरह संशोधन करनेमें ग्रपना ग्रमूल्य समय देनेवाले श्री पं० हिमतलाल भाईका हम ग्राभार मानते हैं। यह ग्रन्थ तैयार होनेमें खास श्रम द्वारा शुद्ध प्रेस मेटर तैयार करके ग्रादि से ग्रंत तक की सब व्यवस्थामें संपूर्ण सहयोग देनेवाले ब्र० गुलाबचंदजी जैनका भी मैं ग्राभार मानता हूँ। श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल तथा श्री पांचूलालजी मालिक श्री कमल प्रिन्टसं, मदनगंज-किशनगढ़ का भी इस प्रकाशन में उत्तम सहयोग के लिये ग्राभार मानता हूँ।

इस शाखका विशेष प्रचार हो उस हेतुसे ज्ञानवानमें जो रकम जिन बाताझोंकी झोर से झाई है उन सबका झाभार मानता हूँ।

ग्रंतमें तम्र प्रार्थना है कि इस शाखका विनय-बहुमान ग्रादि ज्ञानाचार सहित सब जीव ग्रम्यास करें ग्रीर निर्मल भेद विज्ञानके बलद्वारा स्वसःमुख होकर निज ग्रात्महित करें।

वीर निर्वाण सं० २४६१ मंगसर द्विते १० भगवान महावीर दीक्षा कल्याणुक दिवस नवनीतलाल सी० झवेरी
प्रमुख—
भी दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगद (सौराष्ट्र)



#### — श्री बीतरागगुरवेनमः —

# - 🔅 उपोद्घात 🖫 -



भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रगीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंघ' के सर्वोत्कृष्ट आगमोंमें से एक है।

द्वितीय श्रुतस्कंघकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावितयोंके ग्राघारसे संक्षेपमें हम सब विचार करें:—

आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमें जगत्पूच्य परम भट्टारक भगवान महावीरस्वामी मोक्षमागंका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यव्वति के द्वारा प्रगट करते थे। उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे मन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु थे। वहां तक तो द्वादशांग शास्त्रकी प्ररूपणासे निक्यय—व्यवहारात्मक मोक्षमागं यथार्थरूपमें प्रवितित रहा। तत्प्रधात् काल दोषसे कमशः मंगोंके ज्ञानकी व्युच्छित्ति होती गई श्रीर इसप्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-श्राचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये। उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य मौर दूसरेका श्री गुण्धराचार्य था। उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोंकी रचना की श्रीर वीर भगवानके उपदेशका प्रवाह चालू रखा।

श्रीधरतेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पंचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानामृतमेंसे कमशः उनके बादके आचार्यो द्वारा पट्खण्डागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोंकी रचना हुई। इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कंघकी उत्पत्ति हुई। उसमें जीव श्रीर कमंके संयोगसे होनेवाली श्रात्माकी संसार पर्यायका,—पुण्स्थान, मार्गणा श्रादिका-वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है। इस नयको श्रशुद्ध द्वारायका भी कहते हैं, और श्रध्यात्म भाषामें श्रशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं।

श्रीगुणधर आचार्यको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राभृतका ज्ञान था। उस ज्ञानमें से बादके ग्राचार्योंने क्रमशः सिद्धान्त-रचना की। इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान महाबीरसे चला ग्रानेवाला ज्ञान आचार्य परम्परासे भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुग्रा। उन्होंने पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड़ आदि शास्त्रोंकी रचना की। इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंषकी

उत्पत्ति हुई। उसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्याधिक नयसे कथन है,—ग्रात्माके शुद्धस्वरूपका वर्णन है।

भगवान कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम संवत्के प्रारंममें हुये हैं। दिगम्बर जैन परम्परामें भ० कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

#### मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी । मंगलं कुन्दकुन्दायों जैनधर्मोऽस्त मंगलम्॥

यह इलोक प्रत्येक दिगम्बर जैन, शास्त्रस्वाध्यायके प्रारंभमें मंगलाचरएके रूपमें बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वज भगवान श्री महाबीर स्वामी और श्री गौतम-गए। घरके पश्चात् तरकाल ही भगवान कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान है। दिगम्बर जैन साधु प्रपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलानेमें गौरव मानते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके शास्त्र साक्षात् गए। घर देवके वचन जितने ही प्रमाराभून माने जाते हैं। उनके बाद होनेवाले ग्रंथकार आचार्य अपने किसी कथन को सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्यके शास्त्रोंका प्रमारा देते हैं, इसलिये वह कथन निविवाद सिद्ध हो जाता है। उनके बादके लिखे गये ग्रंथोंमें उनके शास्त्रोंमें से बहुतसे अवतरए। लिये गये हैं। बास्तवमें भगवान कुन्दकुन्दाचार्यने अपने परमागमोंमें तीर्थंकर देवोंके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोंको सुरक्षित कर रखा है, और मोक्षमार्गको स्थिर रखा है।

विक्रम संवत् ६६० में होनेवाले श्री देवसेनाचार्यंने अपने दर्शनसार नामक ग्रंथमें कहा है कि—% "विदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर सीमंघर स्वामीके समवसरएामें जाकर श्री पद्मनिद्दनाथ (कुन्दकुन्दाचार्य) ने स्वयं प्राप्त किये गये ज्ञानके द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ?" एक दूसरा उल्लेख है, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्यंको 'कलिकाल सर्वज्ञ' कहा गया है। श्री श्रुतसागरसूरिकृत षट्प्राभृत टीकाके अंतमें लिखा है कि-पद्मनिन्द, कुन्दकुन्दाचार्यं, वक्तग्रीवाचार्यं, एलाचार्यं और गृष्ट्रिवच्छाचार्यं,—इन पांच नामोंसे युक्त, तथा जिन्हें चार अंगुल ऊपर आकाशमें चलनेकी ऋदिः प्राप्त थी और जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर सीमंधर भगवानकी बंदना की थी तथा उनके पाससे प्राप्त श्रुतज्ञानके द्वारा भारतवर्षके भव्यजीवोंको प्रति बोधित किया था, उन श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारकके पट्टके आभरगारूव कलिकाल सर्वज्ञ ( भगवान कुन्दकुन्दाचायं देव ) के द्वारा रचित इस षट्प्राभृत ग्रंथमें .....स्रीश्वर श्री श्रुतसागरके द्वारा रचीगई मोक्षप्राभृतको टोका समाप्त हुई।"

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकी महत्ताको प्रदिशत करनेवाले ऐसे भनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं। कई शिलालेखों — में भी उल्लेख पाया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि सनातन जैन संप्रदायमें कलिकाल सर्वज्ञ भगवान कुन्दकुन्दाचार्यका अद्वितीय स्थान है।

<sup>•</sup> मूल इलोकके लिये देखिये पृष्ठ १४ । ÷शिला लेखों के उल्लेख के लिये पृष्ठ १३ देखिये ।

भगवान कुन्दकुन्दाचायं द्वारा रचित बनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोड़े से वर्तमानमें विद्य-मान हैं। त्रिलोकीनाथ सबंजदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमानमें भी धनेक आत्माथियोंको आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' ग्रथवा 'प्राभृत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार बाजाता है। भ० कुन्दकुन्दाचायंके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोंके बीज इन तीन परमागमोंमें विद्यमान हैं, —ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे ग्रभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें नवतत्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सबं प्रकारसे—आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परासे—श्रति विस्तारपूर्वक समभाया है। पंचास्तिकायमें छह द्रव्यों और नव तत्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार संगृहीत किया गया है। जैसे समयसारमें मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण है उसीप्रकार प्रवचनसारमें मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारंभमें ही शासकर्ताने वीतरागचारित्रके लिये श्रपनी तीव आकांक्षा व्यक्त की है। बारंबार भीतर ही भीतर ( अंतरमें ) डुबकी लगाते हुये आचार्यदेव निरंतर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नहीं पहुँचा जाता तब तक अंतर अनुभवसे छूटकर बारंबार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामें जिन अमूल्य वचन मौक्तिकोंकी माला गुँथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममें वीतराग चारित्रकी तीवाकांक्षाकी मुख्यध्विन गूंज रही है।

ऐसे इस परम पिवत शासके मध्य तीन श्रुतस्कंघ हैं। प्रथम श्रुतस्कंघका नाम ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन है। बनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वभाव हूँ और मेरा सुख मुक्तमें ही है।' इसीलिये उसकी परमुखापेकी—परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दोन दुखी जीवों पर बाचायंदेवने करुणा करके इस ग्रधिकारमें जीवका ज्ञानानंदस्वभाव विस्तारपूर्वंक समभाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और सुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उस्कृष्ट मावना बहाई है। "क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपश्मिकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं; प्रस्थक्षज्ञान ही ऐक्जान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो बत्यंत प्राकुल है; केवलीका अतीद्रिय सुख ही सुख है, इंद्रियजनित सुख तो दुःख ही है; सिद्ध भगवान स्वयमेव ज्ञान, सुख ग्रीर देव हैं, घातिकर्म रहित भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे श्रम्थ्य (दूरभव्य) हैं" यो श्रनेकानेक प्रकारसे ग्राचायंदेवने केवलज्ञान श्रीर श्रतीद्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार को है। केवलीके ज्ञान ग्रीर ग्रानंदके लिये आचायंदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर—पढ़कर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमंघर भगवानके निकटसे, केवली भगवंतोंके भुंडमेंसे भरतक्षेत्रमें ग्राकर तत्काल ही कदाचित् ग्राचायंदेवने यह अधिकार रचकर ग्रपनी हृदयोगियाँ व्यक्तकी हों इसप्रकार ज्ञान और सुखका ग्रनुपम निरूपण करके इस बाधकारमें ग्राचायंदेवने मुमुक्षुओंको ग्रतीद्रिय ज्ञान और

सुखकी रुचि तथा श्रद्धा कराई है, भीर मंतिम गायाओं में मोह-राग-द्वेषकी निर्मूल करनेका जिनोक्त यथार्थ उपाय संक्षेपमें बताया है।

दितीय श्रुतस्कंघका नाम जेयतस्य-प्रजापन है। घनादिकालसे परिश्रमण करता हुआ जीव सब कुछ कर चुका है, किन्तु उसने स्व-परका मेद विज्ञान कभी नहीं किया। उसे कभी ऐसी सानुभव श्रद्धा नहीं हुई कि 'बंघ मागंमें तथा मोक्षमागंमें जीव अकेला ही कर्ता, कमं, करण और कमंकल बनता है, उसका परके साथ कभी भी कुछ भी संबंघ नहीं है।' इसलिये हजारों मिथ्या उपाय करने पर भी वह दु:ख गुक्त नहीं होता। इस श्रुतस्कंघमें आचायंदेवने दु:खकी जड़ छेदनेका साधन-मेदविज्ञान-समभाषा है। 'जगतका प्रत्येक सत् अर्थात् प्रत्येक इध्य उत्पाद-व्यय-घ्रोव्यके घितरिक्त या गुण-पर्याय समूहके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। सत् कहो, द्व्य कहो, उत्पाद व्यय घ्रोव्य कहो या गुणपर्यायिण्ड कहो, -यह सब एक हो हैं 'यह' त्रिकालझ जिनेन्द्रभगवानके द्वारा साक्षात् हुष्ट वस्तुस्वरूपका मूलभूत सिद्धान्त है। वीतरागविज्ञानका यह मूलभूत सिद्धांत प्रारंभकी बहुतसी गाथाधोंमें ग्रत्यधिक सुन्दर रीतिसे,-किसी लोकोत्तर वैज्ञानिक के ढंगसे समभाया गया है। उसमें, द्रव्यसामान्यका स्वरूप जिस भलौकिक शैलीसे सिद्ध किया है उसका घ्यान पाठकको यह भाग स्वयं ही समभप्यूवंक पढ़े बिना आना अशक्य है।

बास्तवमें प्रवचनसारमें विशात यह इव्यसामान्य निरूपण प्रत्यन्त अवाध्य भीय परम प्रतीतिकर है। इसप्रकार इव्यसामान्यको ज्ञानरूपी सुदृढ़ भूमिका रचकर, इव्य विशेषका असाधारण वर्णन, प्राणादिसे जीवकी मिश्रता, जोव देहादिका—कत्ती कारियता, धनुमोदक नहीं है—यह वास्तिविकता, जीवको पुद्गलिपण्डका अकर् त्व, निश्चयबंधका स्वरूप, शुद्धात्माको उपलब्धिका फल, एकाग्र संचेतनलक्षण ध्यान इत्यादि अनेक विषय अति स्पष्टतया समभाये गये हैं। इन सबमें स्वरूपरका मेद विज्ञान ही स्पष्ट तंबता दिलाई दे रहा है। सम्पूर्ण अधिकारमें वीतवाग प्रणीत इव्यानुयोगका सत्त्व खूब धांस घांस कर ( ठूस ठूस कर ) मरा है, जिनशासनके मौलिक सिद्धान्तोंको धवाध्यरूपसे सिद्ध किया है। यह अधिकार जिनशासनके स्तंभ समान है। इसका गहराईसे अभ्यास करनेवाले मध्यस्य सुपात्र जीवको ऐसी प्रतीति हुये विना नहीं रहती कि 'जैन दशंन हो बस्तुदशंन है।' विषयका प्रतिपादन इतना घौढ़, धगाध गहराई युक्त, ममंस्पर्शी और चमत्कृतिमय है कि वह सुम्रुक्षके उपयोगको तीक्षण बनाकर श्रुतरत्नाकरको गंभीय गहराईमें ले जाता है। किसी उच्चकोटिके मुम्रुक्षको निजस्वभावरत्नकी प्राप्ति कराता है, धौर यदि कोई सामान्य मुम्रुक्ष वहां तक न पहुँच सके तो उसके हदयमें भी इतनी महिमा तो अवश्य ही घर कर लेती है कि 'श्रुतरत्नाकर अद्युत और अपार है।' ग्रंथकार श्री कुन्दकुन्दाचायंदेव और टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचायंदेवके हदयसे प्रवाहित श्रुतगंगाने तीर्थंकरके और श्रुतकेवलियोंके विरहको मुला दिया है।

तीसरे श्रुतस्कंधका नाम चरणानुयोगसूचक चूलिका है। शुमोपयोगी मुनिको झंतरंग दशाके श्रनुरूप किस प्रकारका शुभोपयोग वर्तता है श्रीर साथ ही साथ सहजतया बाहरकी कैसी कियायें स्वयं वर्तती होती हैं, यह इसमें जिनेन्द्र कथनानुसार समकाया गया है दीखा प्रहण करनेकी जिनोक्त विधि, ग्रंतरंग सहज दशाके ग्रनुरूप बहिरंगयथाजातरूपत्व, ब्रट्टाईस मूलगुण ग्रंतरंग-बहिरंग छेद, उपिश्विषेष, उत्सगंजपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमागं, मुनिका ग्रन्य मुनियोंके प्रतिका ग्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमें युक्ति सिहत समभाये गये हैं। ग्रंथकार भीर टीकाकार बाचायंयुगलने चरणानुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी ग्रंतरंग दशाके साथ उन उन कियाग्रोंका ग्रथवा शुम मार्गोंका संबंध दिखलाते हुये, निश्चय व्यवहारकी संघपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि आचरणप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई शांतरस भरता हुन्ना अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,—ऐसा ही लगता रहता है। आत्मद्रव्यको मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साद्यंत शांतरस भरता हुन्ना चरणानुयोगका प्रतिपादन अन्य किसी शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुये ग्रनुभवामृतमें ओतप्रोत होकच निकलती हुई दोनों ग्राचार्यो देवोंकी वाणीमें कोई ऐसा चमरकार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करती है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल—शीतल ग्रीर सुधास्यंदी बना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कंघोंमें विमाजित यह परम पितत्र परमागम मुमुक्षुओंको यथार्थं वस्तुस्वरूपके समभतेमें महानिमित्तभूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोंके बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थंकी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई है तथा दिव्यध्वनिके द्वारा विनिगंत श्रनेक प्रयोजनभूत सिद्धांतोंका दोहन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकबार कहते हैं कि—'श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि शाखोंकी गाथा गाथामें दिन्यध्वनिका संदेश है। इन गाथाओं इतनी अपार गहराई है कि उसका माप करनेमें अपनी ही श्राक्तिका माप होजाता है। यह सागर गंभीर शाखोंके रचिता परमकुपाल आचायंदेवका कोई परम अलोकिक सामर्थ्य हैं। परम अद्गुत सातिशय अन्तर्वाह्य योगोंके बिना इन शाखोंका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शाखोंकी वाणी तैरते हुये पुरुषकी वाणी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे—सातवें गुणस्थानमें भूलते हुये महामुनिके आत्मान मुभवसे निकली हुई है। इन शाखोंके कर्ता भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव महाविदेह क्षेत्रमें सर्वंत्र वीतराग श्री सीमंघर भगवानके समवसरणमें गये थे, श्रीर वहां वे आठ दिन रहे थे, यह बात यथातध्य है, अक्षरशा सत्य है, प्रमाणसिद्ध है। उन परमोपकारी आचायंदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, आदि शाखोंमें तीर्थंकर वेवकी ऊकारव्वनिमेंसे ही निकला हुआ उपदेश है।''

भगवान कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गायाओंकी 'तत्त्वदीपिका' नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम संवत् की १० व शताब्दीमें होगये हैं ) ने रवी है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलीकिक पुरुष हैं वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ भाचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पंचास्तिकायकी टीका भी लिखी है भी ब तत्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्ध पूप्य आदि स्वतंत्र ग्रंथोंकी भी रचना की है। उन जैसी टीकार्य भागे तक किसी भन्य जैनशासकी नहीं हुई है। उनकी टीकार्यों के पाठकको उनकी सम्यादमरसिकता, सात्मानुभव, प्रसर विद्वत्ता,

वस्तुस्वरूपको न्यायपूर्वक सिद्ध करनेको असाधारण शक्ति, जिनशासनका घत्यन्त गंभीर ज्ञान, निश्चय व्यवहारका संधिवद्ध निरूपण करनेको विरलशक्ति और उत्तम काव्य शक्तिका पूरा पता लग जाता है। गंभीर रहस्योंको अत्यन्त संक्षेपमें भर देनेकी उनकी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्यचिकत कर देती है। उनकी देवी टोकार्ये श्रुतकेवलीके वचनों जैसी हैं। जैसे मूल शास्त्रकारके शास्त्र अनुभवयुक्ति आदि समस्त समृद्धियोंसे समृद्ध हैं वैसे ही टीकाकारकी टोकार्ये भी उन उन सव समृद्धियोंसे विभूषित हैं। शासन मान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचायदेवने इस कलिकालमें अगद्गुरु तीर्थंकरदेव जैसा कार्यं किया है भीर श्री धमृतचन्द्राचायदेवने मानों कि वे कुन्दकुन्दभगवान्के हृदयमें बैठ गये हों इसप्रकारसे उनके गंभीर श्राशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके उनके गणधर जैसा कार्यं किया है।

श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य द्वारा रिचत काव्य भी ग्रध्यात्मरस भीर श्रात्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर हैं। श्री समयसारकी टोकामें भानेवाले काव्यों (कलशों) ने श्री पद्मप्रभदेव जैसे समय मुनिवरों पर गहरी छाप जमाई है, और आज भी तत्वज्ञान तथा अध्यात्मरससे भरे हुवे वे मधुर कलश ग्रध्यात्मरसिकों के हृदयके तारको भनभना डालते हैं। भ्रष्ट्यात्मकविके रूपमें श्री अमृतचन्द्राच्यायेंदेवका स्थान ब्रह्मितीय है।

प्रवचनसारमें भगवान कुन्दकुन्दाचायंदेवने २७५ गायाओं की रचना प्राकृतमें की है। उनपर श्री प्रमृतचन्द्राचायंने तत्वदीपिका नामक तथा श्री जयसेनाचायंने तात्पयंवृत्तिनामक संस्कृत टीका को रचना की है। श्री पांडे हेमराजजी ने तत्वदीपिकाका मावार्थं हिन्दीमें लिखा है, जिसका नाम 'बालावबोध भाषा टीका' रखा है। विक्रम संवत् १६६६ में श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रवचनसारमें मूल गायायें, दोनों संस्कृत टोकार्ये, भौर श्री हेमराजजी कृत हिन्दी बालावबोध भाषा टीका मुद्रित हुई है। भव इस प्रकाशित गुजराती प्रवचनसारमें मूल गायायें, उनका गुजराती पद्यानुवाद (जो परिशिष्टकपमें इस ग्रथके भ्रतमें दिया है), संस्कृत तत्वदीपिका टीका और उस गाया व टीकाका ग्रधरकाः गुजराती भ्रनुवाद (जिसका यह हिन्दी भ्रनुवाद श्रीयृत् पंडित परमेश्रीदासजी जैन न्यायतीयंने किया है) प्रगट किया गया है। जहाँ कुछ विशेष स्पष्टीकरण करनेकी भ्रावश्यक्ता प्रतीत हुई है वहाँ कोष्टकमें भ्रयवा 'भावार्थ' में या फुटनोटमें स्पष्टता की गई है। उस स्पष्टता करनेमें बहुत सी जगह श्री जयसेनाचार्यं की तात्पर्यं दृत्ति भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है भौर कहीं कहीं श्री हेमराजजी कृत बालाववोध भाषा टीका का भी भ्राधार लिया है। श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डलद्वारा प्रकाशित प्रवचनसारमें मुद्रित संस्कृत टीका को हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलान करने पर कहीं कहीं जो अल्प अञ्जद्वियाँ मालूम हुई वे इसमें ठीक करली गई हैं।

यह अनुवाद करनेका महाभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ, जो कि मेरे लिये अत्यन्त हर्षका कारण है। परमपूज्य अध्यात्ममूर्ति श्री कानजी स्वामीके आश्रयमें इस यहन शास्त्रका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करनेकी सम्पूर्ण शक्ति मुक्ते पूज्यपाद महाराज श्री से ही प्राप्त हुई है। परमोपकारी श्री गुरुदेवके पित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचयके बिना और उनके आध्यात्मिक उपदेशके विना इस पामय को जिनवागीके प्रति लेशमात्र भी मिक्त या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? मगवान कुन्दकुन्दाचायंदेव और उनके शास्त्रोंकी रंचमात्र महिमा कहाँसे श्राती ? तथा उन शास्त्रोंका ग्रष्यं ढूंढ निकालनेकी लेश मात्र शक्ति कहाँसे आती ? इसप्रकार अनुवादकी समस्त शक्तिका भूल श्री गुरुदेव ही होनेसे वास्तवमें तो महाराज श्री की अमृतवागीका प्रवाह ही—उनसे प्राप्त अमृत्य उपदेश ही—यथा समय इस अनुवादके रूपमें परिगात हुआ है। जिनके द्वारा सिचित शक्तिसे श्रीय जिनका पीठपर बल होनेसे इस गहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया और जिनकी कृपासे वह निविध्न समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी ) के चरणारविन्दमें भ्रति भक्तिभावसे मैं बन्दना करता है।

पूज्य ब्हेन श्री चम्पाब्हेन तथा पूज्य ब्हेन शान्ताब्हेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्णं करते हुये उपकारवशताकी उग्रभावनाका अनुभव होरहा है जिनका पवित्र जीवन श्रीर बोध इस पामरको श्री प्रवचनसारके प्रति, प्रवचनसारके महान् कर्ताके प्रति और प्रवचनसारमें उपदिष्ट वीतरागविज्ञानके प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुग्रा है ऐसे उन पूज्य ब्हेनोंके प्रति यह हृदय श्रत्यंत नम्रीभूत है।

इस अनुवादमें अनेक भाइयोंसे हार्दिक सहायना मिली है। माननीय श्री वकील रामजी भाई मागोकचन्द दोशीने अपने भरपूर घार्मिक व्यवसायोंमेंसे समय निकालकर सारा अनुवाद बारीकीसे जांच लिया है, यथोचित सलाह दी है और अनुवादमें आनेवाली छोटी—बड़ी कठिनाइयोंका अपने विशाल शास्त्र जानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावधानीपूर्वक जांचा है, और अपने संस्कृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके आधारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं। भाई श्री ब्रह्मचारी चन्दूलाल खोमचन्द भोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे संस्कृत टीकामें सुधार किया है, अनुवादका कितना ही भाग जांचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमिणका और गाथा सूची तथार की है तथा प्रूफसंशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोंका में अन्तःकरण पूर्वक आभार मानता है। उनकी सहृदय सहायताके विना अनुवादमें अनेक श्रुटियां रह जातीं। इनके अतिरिक्त अन्य जिन जिन भाइयोंकी इसमें सहायता मिली है मैं उन सबका ऋणी है।

मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे श्रोद गुरुदेवकी प्रेरणासे प्रेरित होकर निज कल्याणके हेतु मवभयसे उरते उरते किया है। अनुवाद करते हुये शास्त्रोंके यूल आशयमें कोई अन्तर न पड़ने पाये, इस श्रोर मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि अल्पजताके कारण कहीं कोई आशय बदल गया हो या कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शास्त्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव, टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्रीर मुमुक्षु पाठकोंसे श्रंतःकरण पूर्वक क्षमायाचना करता है।

मेरी आंतरिक भावना है कि यह प्रनुवाद भव्यजीवोंको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्ण्य कराकर, अतीन्द्रिय ज्ञान घीर सुखकी श्रद्धा कराकर, प्रत्येक द्रव्यका संपूर्ण स्वातंत्र्य समभाकर, द्रव्यसामान्यमें लीन होनेरूप शाहबत सुलका पंथ दिलाये। 'परमानन्दरूपी सुधारसके पिपाशु भव्य-जीवोंके हितायं' श्री अमृतचन्द्राचायं देवने इस महाशास्त्रकी व्याख्या की है। जो जीव इसमें कथित परमकल्याणकारी भावोंको हृदयंगम करेंगे वे अवश्य परमानन्दरूपी सुधारसके भाजन होंगे। जब सक ये भाव हृदयंगम न हों तब तक निश-दिन यहो भावना, यही विचार, यही मंथन श्रीर यही पुरुषार्थं कर्तंव्य है। यही परमानन्द प्राप्तिका उपाय है। श्री अमृतचन्द्राचार्यं देव द्वारा तत्त्वदीपिका की पूर्णाहुति करते हुये भावित भावनाको भाकर यह उपोद्घात पूर्णं करता हूँ—''ग्रानन्दामृतके पूरसे परिपूर्णं प्रवाहित कैवल्यसरितामें जो निमग्न है, जगत्को देखनेके लिये समयं महाज्ञानलक्ष्मी जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न किरणोंके समान स्पष्ट है, और जो इष्ट है—ऐसे प्रकाशमान स्वतत्व को जीव स्यारकारलक्षणसे लक्षित जिनेन्द्रशासनके वश प्राप्त हों।''

श्रुत पंचमी वि• सं• २००४ —हिंमतलाल जेठालाल शाह,



#### दिन्दी भाषाका गौरव !

## अनुवादक की ओरसे!



मैं इसे प्रपना परम सौभाग्य मानता हूं कि मुभे परमश्रुत-प्रवचनसारका यह हिन्दी प्रमुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी बात है कि लगभग १००० वर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचार्यकी तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीकाका यह शब्दशः अनुवाद (भने ही गुजरातीके द्वारा) हुआ है। यद्यपि पांडे हेमराजजी ने भी हिन्दी प्रमुवाद किया था, किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिमतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि उन्होंने ही सवंप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का प्रक्षरशः भाषानुवाद (गुजराती भाषामें) किया है, जिसका हिन्दी प्रमुवाद करने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुआ है।

सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णपुरी (सोनगढ़) में बैठकर मगवान् कुन्दकुन्दाचाय के सत् साहित्यका जिस रोचक ढंगसे प्रचार श्री प्रसार कर रहे हैं वैसा गत कई शताब्दियों में नहीं हुआ। सौराष्ट्र के सैकड़ों-हजारों नर-नारी उनकी प्रध्यात्मवाणीको बड़े चावसे सुनते हैं, भौर अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गद्गद् हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका श्रद्भुत प्रभाव है। उन्होंके उपदेशोंसे प्रेरित होकर श्री हिमतभाईने प्रवचनसारकी गुजराती टीका की है। उन्होंने इस कार्य में भारी परिश्रम किया है। मैंने तो केवल उनके गुजराती शब्दोंकी साधारण हिन्दों परिवर्तित कर दिया है। यतः मैं श्री हिम्मतभाईका आभार मानता हूँ कि श्रापके द्वारा निर्मित प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका मुक्ते भी सीमाग्य प्राप्त होगया है।

जॅनेन्द्रपेस, ललितपुर श्रुतपंचमी, वीर सं. २४७६ परमेष्ठीदास जैन न्याबतीर्थ



## विषयानुक्रमिण्का

### (१) ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन

#### 48

| विषय                                            | गाथा       | विषय                                           | गाथा |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------|
| मंगलाचरणपूर्वक भगवान् ग्रंथकर्ताकी प्रतिः       | ना १       | धात्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है,      |      |
| बीतरागचारित्र उपादेय है ग्रीर सरागचारि          | 7          | ऐसा कथन                                        | २३   |
| हेय है ऐसा कथन                                  | Ę          | ब्रात्माको ज्ञानप्रमाण न माननेमें दो पक्ष      |      |
| चारित्रका स्वरूप                                | ৩          | उपस्थित करके दोष बताते हैं                     | २४   |
| चारित्र और मात्माकी एकताका कथन                  | 5          | श्नानकी भौति ग्रात्माका भी सर्वगतत्व           |      |
| बात्माका गुभ, अगुभ और गुद्धत्व                  | 3          | न्यायसिद्ध है ऐसा कहते हैं                     | २६   |
| परिएाम वस्तुका स्वभाव है                        | १०         | धातमा <b>भौर ज्ञानके एकत्व-अन्यत्व</b>         | २७   |
| <b>द्यात्माके गुद्ध और ग्रुभादि भावोंका</b> फल  | 88         | ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेत्र          |      |
| शुद्धोपयोग अधिकार                               |            | करते हैं                                       | २८   |
| घुद्धोपयोगके फलकी प्रशंसा                       | १३         | अस्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि     |      |
| शुद्धोपयोगपरिरात ग्रात्माका स्वरूप              | 88         | जिससे उसका पदार्थोंमें प्रवृत्त होना सिद       | 1    |
| शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्कालही होनेवा     | ली         | होता है उस शक्तिवैचित्र्यका वर्गान             | ३६   |
| शुद्ध आत्मस्वभावप्राप्तिकी प्रशंसा              | १५         | ज्ञान पदार्थीमें प्रवृत्त होता है ऐसा दृष्टांत |      |
| शुद्धारमस्वभावकी प्राप्ति प्रन्य कारकोंसे निर्  | क्ष        | द्वारा स्पष्ट करते हैं                         | 30   |
| होनेसे प्रत्यंत आत्माधीन है, उसकानिरूपए         | ग १६       | पदार्थं ज्ञानमें वर्तते हैं यह व्यक्त करते हैं | 3 8  |
| स्वयंभू-आत्माके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके    | ļ          | बात्माकी पदार्थीके साथ एक दूमरेमें प्रवृत्ति   |      |
| ग्रत्यंत ग्रविनाशीपना और कथंचित्                |            | होने पर भी वह परका ग्रहण-त्याग किये            | ī    |
| उत्पादव्यय-ध्रीव्ययुक्तता                       | १७         | बिना तथा पररूप परिगामित हुए बिना               |      |
| पूर्वोक्त स्वयंभू-आत्माके इन्द्रियोंके बिना शाः | न ।        | सबको देखना जानता है इसलिये उसके                |      |
| और ग्रानन्द कीसे होता है ? इस संदेहव            | 5 <b>T</b> | अस्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते हैं              | 37   |
| निराकरण                                         | 38         | केवलज्ञानीको भीर श्रुतज्ञानीको भविशेषरूपसे     |      |
| अतीन्द्रियताके कारण शुद्धात्माके शारीरिक        | i          | दिखाकर विशेष आकांक्षाके क्षोभका क्षय           |      |
| सुख दुःख नहीं है                                | २०         | करते हैं                                       | ३३   |
| ज्ञान अधिकार                                    |            | ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं      | ३४   |
| म्रतीन्द्रियज्ञानरूप परिएामित होनेसे केवली      |            | आत्मा और ज्ञानका कर्तृत्व कर्गात्वकृत भेद      |      |
| भगवानके सब प्रत्यक्ष है                         | 21         | दूर करते है                                    | ३५   |
|                                                 |            |                                                |      |

| विषय                                                | गाथा | विष्य                                                 | गाथा       |
|-----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>ज्ञान क्या है श्रीर जेय क्या है,</b> यह व्यक्त   |      | ज्ञानीके ज्ञप्तिकियाका सङ्काव होने पर भी              |            |
| करते हैं                                            | ३६   | उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध                      |            |
| द्रव्योंकी अतीत ग्रीर ग्रनागत पर्यार्थे भी          |      | करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसंहार                       |            |
| तात्कालिक पर्यायोंकी भौति पृथक्रूपसे                |      | करते हैं                                              | ५२         |
| ज्ञानमें वर्तती हैं                                 | 30   | सुख अधिकार                                            |            |
| अविद्यमान पर्यायोंकी कथंचित् विद्यमानता             | ३८   | ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार-              |            |
| मविद्यमान पर्यायोंकी ज्ञानप्रत्यक्षताको हढ़         |      | पूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान                     |            |
| करते हैं                                            | 38   | और मुख उपादेय है तथा कीनसा हेय                        |            |
| इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट भौर भनुत्पन्नका जानना       |      | है, उसका विचार करते हैं                               | χą         |
| अशक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं               | 80   | अतीन्द्रियसुखका साधनभूत भ्रतीन्द्रियज्ञान             |            |
| अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है           |      | उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा                      |            |
| वह (सब) संभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं                 | ४१   | करते हैं                                              | ४४         |
| ज्ञेयार्थपरिरामनस्वरूप किया ज्ञानमेंसे नहीं         | I    | इन्द्रियसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है,           |            |
| होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं                   | ४२   | इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं                         | ሂሂ         |
| ज्ञेयार्थपरिरामनस्वरूप किया श्रीर उसका फल           |      | इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय            |            |
| कहाँसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन                   |      | करते हैं                                              | ५७         |
| करते हैं                                            | ४३   | परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं                | ५५         |
| केवली भगवानको किया भी क्रियाफल उत्पन्न              |      | प्रत्यक्षज्ञानको पारमाधिक सुखरूप बतलाते हैं           | 38         |
| नहीं करती                                           | 88   | 'केवलज्ञानको भी परिसामके द्वारा खेद का                |            |
| तीर्थंकरोंके पुण्यका विपाक भ्रकिचित्कर है           | xx   | संभव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकांतिक                     |            |
| केवलीभगवानकी भौति समस्त जीवोंके                     |      | सुख नहीं हैं ऐसे प्रभिप्रायका खंडन                    | ٠.         |
| स्वभावविद्यातका ग्रभाव होनेका निपेध                 |      | करते हैं                                              | ६०         |
| करते हैं                                            | ४६   | 'केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निरूपण                    | <b>.</b> 0 |
| अतीन्द्रियज्ञानको सर्वज्ञरूपसे श्रमिनन्दन           |      | करते हुए उपसंहार करते हैं                             | ६१         |
| करते हैं                                            | ४७   | केवलज्ञानियोंको हो पारमायिक सुख होता                  | 6.5        |
| सबको नहीं जाननेवाला एकको भी नहीं                    |      | है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं                             | ६२         |
| जानता                                               | ४८   | परोक्षज्ञानवालोंके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका<br>विचार | ६३         |
| एकको नहीं जाननेवाला सबको नहीं जानता                 | 38   | जहाँ तक इन्द्रियों हैं वहाँ तक स्वभावसे ही            | , ,        |
| कमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध<br>नहीं होती | ५०   | दु:ख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं                  | ६४         |
| युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व      | 40   | मुक्त ग्रात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर         | ( -        |
|                                                     | U B  | मुखका साधन है, इसका खंडन करते हैं                     | ૬પ્ર       |
| सिद्ध होता है                                       | ५१   | युक्तमा सामा है। इसमा राजा मेरत है                    | 7.0        |

| विषय व                                       | गया        |
|----------------------------------------------|------------|
| आत्मा स्वयं ही सुखपरिग्णामकी शक्तिवाला       |            |
| है इसलिये विषयोंकी अकिचित्करता               | ६७         |
| पारमाका सुखस्वभावत्व दृष्टांत देकर दृढ़ करते |            |
| हुवे भानन्द-अधिकार पूर्ण करते हैं            | ६८         |
| शुभवरिणाम अधिकार                             |            |
| इन्द्रियसुलस्वरूप सम्बन्धी विचारकी लेकर,     |            |
| उसके साधनका स्वरूप                           | 33         |
| इन्द्रियसुखको गुमोपयोगके साध्यके रूपमें      |            |
| कहते हैं                                     | 90         |
| इन्द्रियसुखको दुःखरूपमें सिद्ध करते हैं      | ७१         |
| इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न        |            |
| करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साघनभूत           |            |
| पापको उत्पन्न करनेवाले अशुभोपयोगसे           |            |
| <b>अविशेषता</b> प्रगट करते हैं               | ७२         |
| पुण्य दुःखके बीजके कारण हैं, इसप्रकार        |            |
| न्यायसे प्रगट करते हैं                       | ७४         |
| पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेकप्रकारसे दु:खरूप |            |
| प्रकाशित करते हैं                            | ७६         |
| पुण्य श्रीर पापकी अविशेषताका निश्चय करते     |            |
| हुए (इस विषयका) उपसंहार करते हैं             | 99         |
| शुभ भौर भ्रशुभ उपयोगकी अविशेषता              | .          |
| ग्रवधारित करके समस्त रागद्वेषके द्वैतक       | 1          |
| दूर करते हुए, ग्रशेष दुःखका क्षय करनेक       | 1          |
| मनमें हढ़ निश्चय करने वाला गुद्धोप-          |            |
| पयोगमें निवास करता है                        | 95         |
| मोहादिके उन्मूलनके प्रति सर्वारम्भ पूर्वक    |            |
| कटिबद्ध होता है                              | 30         |
| 'मुफे मोहकी सेनाको कैसे जीतना चाहिये'        | :          |
| यह उपाय सोचता है                             | <u>د</u> و |

मैने चिंतामिए।-रत्न प्राप्त कर लिला है तथापि

| विषय                                            | गया        |
|-------------------------------------------------|------------|
| प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर             |            |
| जागृत रहता है                                   | <b>५</b> १ |
| पूर्वोक्त गायाधोंमें विशत यही एक, मगवन्तीं      |            |
| द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रगट किया हुआ          |            |
| निःश्रेयसका पारम। धिकपन्य है – इसप्रका          |            |
| मतिको निश्चित करते हैं                          | दर         |
| शुद्धारमाके शत्रु-मोहका स्वभाव और उसके          |            |
| प्रकारोंको व्यक्त करते हैं                      | 53         |
| तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कार्यका कारए।       |            |
| कहकर उसका क्षय करने को कहते हैं                 | 58         |
| रागद्वेषमोहको इन चिह्नोंके द्वारा पहिचान        |            |
| कर उत्पन्न होते ही नष्टकर देना                  |            |
| थोग्य है                                        | 5 X        |
| मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं          | <b>=</b> § |
| जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें मर्थोकी व्यवस्था किस |            |
| प्रकार है सो विचारते हैं                        | = 0        |
| मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी            |            |
| त्राप्ति होनेपर भी पुरुषार्थं मर्थं क्रिया-     |            |
| कारी है                                         | 55         |
| स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहका क्षय         |            |
| हो सकता है इसलिये स्व-परके विभाग                |            |
| की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं              | 32         |
| सबप्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आगमसे         |            |
| करने योग्य है, इसप्रकार उपसंहार                 |            |
| करते हैं                                        | 63         |
| जिनेंद्रोक्त प्रयोंके श्रद्धान विना धर्मलाम     |            |
| नहीं होता                                       | 83         |
|                                                 | c (        |
| वाचारं भगवान साम्यका धर्मत्व सिद्ध करके         |            |
| 'में स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' ऐसे भावमें     |            |
| निकाल रहते हैं                                  | 6.3        |

## (२) ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन

| विषय                                                                                                                                                         | गाथा       | विषय                                                                                        | गाथा |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| द्रव्यसामान्य अधिकार                                                                                                                                         |            | द्रव्यके सत्-उत्पाद भीर भसत्-उत्पाद होनेमें                                                 |      |
| पदार्थोका सम्यक् द्रव्यगुरापर्यायस्वरूप                                                                                                                      | €3         | <b>ध</b> विरोध सिद्ध करते हैं                                                               | १११  |
| स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके                                                                                                                         |            | सत्-उत्पादको और ग्रसत् उत्पादको अनन्य-                                                      |      |
| <b>उपसंहार करते हैं</b>                                                                                                                                      | ४३         | त्वके द्वारा निश्चित करते हैं                                                               | ११२  |
| द्रव्यका लक्षग                                                                                                                                               | <b>x</b> 3 | एक ही द्रव्यके अन्यत्व और भ्रनन्यत्व                                                        |      |
| स्वरूपअस्तित्वका वर्णन                                                                                                                                       | ६ ६        | होनेमें अविरोध बतलाते हैं                                                                   | ११४  |
| साद्दय-अस्तित्वका कथन                                                                                                                                        | ७३         | समस्त विरोधों को दूर करने वाली सप्तभंगी                                                     | , ,  |
| द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका ग्रीर                                                                                                               |            | प्रगट करते हैं                                                                              | ११४  |
| द्रव्य से सत्ताका ग्रर्थान्तरस्व होनेका<br>खण्डन करते हैं                                                                                                    | ६५         | जीवकी मनुष्यादि पर्यायें क्रियाकी फल हैं<br>इसलिये उनका भ्रन्यत्व प्रकाशित                  |      |
| उत्पाद-व्यय-श्रीव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य                                                                                                                    |            | करते हैं                                                                                    | ११६  |
| 'सत्' है, यह बतलाते हैं                                                                                                                                      | 33         | मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका परामद                                                  |      |
| उत्पाद, व्यय मीर ध्रीव्यका परस्पर                                                                                                                            |            | किस कारणसे होता है, उसका निर्णय                                                             |      |
| स्रविनाभाव हुढ़ करते हैं                                                                                                                                     | १००        | जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी                                                      |      |
| उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट                                                                                                                     |            | पर्यायोंसे अनवस्थितता                                                                       | 338  |
| करते हैं                                                                                                                                                     | १०१        | परिएाम।त्मक संसारमें किस कारणसे                                                             |      |
| ज्रुतादादिका क्षराभेद निराकृत करके यह<br>समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं<br>द्रव्यके ज्रुताद-व्यय-ध्रौव्यको भ्रनेकद्रव्य-<br>पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा | १०२        | पुद्रलका संबन्घ होता है कि जिससे वह<br>(संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है<br>इसका समाधान |      |
| विचारते हैं                                                                                                                                                  | १०३        | परमार्थसे अात्माके द्रव्यकर्मका ग्रकतृ स्व                                                  | १२२  |
| सत्ता घोर द्रव्य प्रयम्तिर नहीं हैं, इस                                                                                                                      | (04        | ग्रात्मा जिसरूप परिगामित होता है वह<br>कौनसा स्वरूप है                                      |      |
| सम्बन्ध में युक्ति                                                                                                                                           | १०५        |                                                                                             | १२३  |
| पृथवस्य और अन्यत्वका लक्षण                                                                                                                                   | १०६        | ज्ञान, कर्म ग्रीर कर्मफलका स्वरूप वर्णन                                                     |      |
| ग्रतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं                                                                                                                   |            | कर उनको आत्मारूपसे निश्चित                                                                  | 05~  |
| सर्वयाग्रमाव ग्रतद्भावका लक्ष्मण नहीं है                                                                                                                     | १०५        | करते हैं                                                                                    | १२४  |
| सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध                                                                                                                          |            | शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन                                                        |      |
| करते हैं                                                                                                                                                     | 309        | करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका                                                            |      |
| गुरा और गुराकि अनेकश्वका खण्डन                                                                                                                               | 880        | <b>उ</b> पसंहार करते हैं                                                                    | १२६  |

| विषय                                                                                                 | गाथा                       | विषय                                                                                                                                                     | गाथा                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| द्रव्यविशेष अधिकार                                                                                   |                            | कानज्ञेयविभाग अधिकार                                                                                                                                     |                             |
| द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय<br>करते हैं<br>द्रव्यके लोकालोकत्वरूप मेदका निश्चय<br>करते हैं | <b>१२७</b>                 | धारमाको विभक्त करनेके लिये व्यवहाद॰<br>जीवत्वके हेतुका विचाय करते हैं<br>प्राण कौनसे हैं, सो बतलाते हैं<br>व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोंको जीवत्वका हेतुत्व | १४६<br>१४४                  |
| 'क्रिया' रूप भीर 'भाव' रूप जो द्रव्यके भा<br>हैं उनकी अपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चि                  | -                          | और उनका पौद्गलिकत्व<br>प्राणोंके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट                                                                                           | 180                         |
| करते हैं<br>गुराप-विशेषसे द्रव्य-विशेष होता है, ऐसा                                                  | 359                        | करते हैं<br>पौद्गलिक प्राशोंकी संततिकी प्रवृत्तिका                                                                                                       | 3.4.8                       |
| बतलाते हैं<br>सूर्त भीय अमूर्त गुर्गोंके लक्षण तथा संबंध                                             | \$30                       | भंतरंगहेतु<br>पौद्गलिक प्राग्गोंकी संततिकी निवृत्तिका<br>भंतरंगहेतु                                                                                      | १५०                         |
| कहते हैं<br>सूर्त पुद्गलद्रव्यका गुरा<br>समूर्त द्रव्योंके गुरा                                      | १३१<br>१३२                 | आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके<br>लिये, व्यवहारजीवत्वकी हेतुभूत गति-                                                                              |                             |
| द्रव्यका प्रदेशवत्व और अप्रदेशवत्वरूप विशे<br>प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहीं रहे हुवे हैं,          |                            | विशिष्ट पर्यायोका स्वरूप कहते हैं पर्यायके भेद  पर्यानक्ष्मायक अस्तित्वको स्व-पर विभागके                                                                 | <b>१५२</b><br>१५३           |
| यह बतलाते हैं<br>प्रदेशवत्त्व भीर अप्रदेशवत्त्व किसप्रकारसे<br>संभव है सो कहते हैं                   | १२६                        | हेतुके रूपमें समकाते हैं<br>ग्रात्माको ग्रत्यन्त विभक्त करनेके लिये पर-                                                                                  | १५४                         |
| 'कालागु अप्रदेशी ही है' यह नियम बत-<br>लाते हैं                                                      | <b>१</b> ३=                | द्रव्यके संयोगके कारणका स्वरूप<br>शुभीपयोग भीर अशुभीपयोगका स्वरूप<br>परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका                                                   | १५५<br>१५७                  |
| काल पदार्थके द्रव्य ग्रीर पर्याय<br>ग्राकाशके प्रदेशका लक्षगा                                        | 3 <i>5</i>                 | अभ्यास करते हैं<br>शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता                                                                                                 | १५६                         |
| तियंक्प्रचय तथा ऊध्वंप्रचय<br>कालपदायंका ऊध्वंप्रचय निरन्वय है, इसक<br>खण्डन                         |                            | प्रगट करते हैं<br>शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्व                                                                                                         | १ <b>६</b> •<br>१ <b>६१</b> |
| सर्वं वृत्यंशोंमें कालपदार्थं उत्पादव्ययधीव्य<br>वाला है, यह सिद्ध करते हैं                          | <b>१</b> ४२<br><b>१</b> ४३ | बात्माको परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्य<br>कर्तृ त्वका सभाव<br>परमासुद्रव्योंको पिडपर्यायरूप परिस्तिका                                                   | कि<br>१६२                   |
| कालपदार्थका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं                                                            | <b>5</b> 88                | कारण                                                                                                                                                     | 143                         |

| <b>?</b> x                                                                               |              |                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| विषय                                                                                     | गाथा         | विष्य                                                                      | गाथा                      |
| प्रात्माको, पुद्गलोंके पिण्डके कर्ट्रत्वका<br>ग्रभाव                                     | १६७          | 'पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं<br>है ?' इस सदेहको दूर करते हैं     | १५४                       |
| भारमाको शरीरत्वका भ्रमाव निश्चित करते<br>हैं                                             | १७१          | आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा<br>ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता | 0-6                       |
| जीवका असाधारण स्वलक्षण<br>धमूतं आत्माको, स्निग्धरूक्षत्वका ध्रमाव                        | १७२          | है ? इसका निरूपण<br>पुद्रलकमोंकी विचित्रताको कौन करता है ?                 | १८६                       |
| होनेसे बंघ कैसे हो सकता है ? ऐसा<br>पूर्वपक्ष                                            | १७३          | इसका निरूपगा<br>अकेला ही अत्मा बन्ध है                                     | १८७<br>१८ <b>८</b>        |
| उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर                                                                | १७४          | निश्चय ग्रीर व्यवहारका अविरोध                                              | १८६                       |
| भावबंधका स्वरूप                                                                          | १७४          | प्रशुद्ध नयसे अशुद्ध प्रात्माकी प्राप्ति                                   | 035                       |
| भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप                                                  | १७६          | शुद्ध नयसे शुद्ध धात्माकी प्राप्ति<br>ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा हो उपलब्ध | १६१                       |
| पुद्गलबन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोंके बन्धका स्वरूप                                          | १७७          | करने योग्य है<br>. शुद्धात्माकी उपलब्घिसे क्या होता है यह                  | १९२                       |
| द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध<br>भावबन्ध है सो निश्चयबन्ध है                                 | १७=<br>१७६   | निरूपण करते हैं<br>मोहग्रंथिके टूटनेसे क्या होता है सो                     | 858                       |
| परिगामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे<br>विशिष्टस्व<br>विशिष्ट परिगामके भेदको तथा धविशिष्ट  | १८०          | कहते हैं<br>एकाग्रसंचेतनलक्षणध्यान ग्रात्माको ग्रशुद्धता                   |                           |
| परिगामको, कारगमें कार्यका उपचार<br>करके कार्यरूपसे बतलाते हैं                            | १८१          | नहीं लाता है  सकलज्ञानी क्या ध्याते हैं ? उपरोक्त प्रश्नका उत्तर           | १६६<br>१६७<br>१६ <b>८</b> |
| जीवकी स्वद्गव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे<br>निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका<br>विभाग | १८२          | शुद्धात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है,<br>ऐसा मोक्षका मार्ग-उसको निम्मित     |                           |
| जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त ग्रौर<br>परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके |              | करते हैं<br>आचार्यदेव पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते                        | १८६                       |
| विभागका ज्ञान-अज्ञान हैं<br>आत्माका कर्म क्या है उसका निरूपण                             | <b>\$</b> 28 | हुए,—मोक्षमार्गभूत ग्रुद्धात्म प्रवृत्ति<br>करते हैं                       | २०•                       |

## (३) चरणानुयोगसूचक चूलिका

| गाथा                             | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | गाथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गाथा<br>२०१<br>२०२<br>२०४        | विविध शरीर मात्र उपिषके पालनकी विधि युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है अमराके युक्ताहारित्वकी सिद्धि युक्ताहारका विस्तृत स्वरूप उत्सगं और अपवादकी मैत्री द्वारा आचरण की सुस्थितता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | गाथा<br>२२६<br>२२७<br>२२८<br>२३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २०८                              | दुःस्थितताः; तथा धाचरण प्रज्ञापनकी<br>समाप्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१०<br>२११                       | मोक्षमागंके मूलसाघनभूत आगममें व्यापार<br>प्रागमहीनको मोक्ष नामसे कहा जानेवाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| २१ <b>३</b><br>२१४               | कमंक्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन<br>मोक्षमागं पर चलनेवालोंको ग्रागम ही एक<br>चक्षु है<br>ग्रागमचक्षुमे सब कुछ दिखाई देता हो है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३३<br>२३४<br>२३ <b>४</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| २१ <u>५</u><br>२१६<br>२१७<br>२१८ | भयपूर्वक संयतस्वकी युगपनताको मोक्ष<br>सार्गस्व होनेका नियम<br>ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान ग्रीर संयतस्वक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -<br>२३६<br>ो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| २१६<br>२२०<br>२२२                | होता<br>आगमज्ञान-तत्त्वार्यश्रद्धान-संयतस्वका युगपद<br>त्व होनेपर भी, ग्रात्मज्ञान मोक्षमार्गक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३७<br>-<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>२</b> २४                      | भारमज्ञानशून्यके सर्व भागमज्ञान, तत्त्वार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | १२     ४     ५     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १     १ </th <th>विविद्ध शरीर मात्र उपिषके पालनकी विविध  एक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है  अमएके युक्ताहारित्वकी सिद्धि  युक्ताहारका विस्तृत स्वरूप  उत्सगं भीर अपवादकी मैत्रो द्वारा आचरए की सुस्थितता  उत्सगं भीर अपवादके विरोधने भाचरएकी  दुःस्थितता; तथा भाचरए अज्ञापनकी  समाप्ति  भोक्षमार्ग प्रज्ञापन  गोक्षमार्गके मूलसाधनभूत आगममें व्यापार्थ  भागमहीनको मोक्ष नामसे कहा जानेवाला  कर्मक्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन  मोक्षमार्ग पर चलनेवालोंको भागम ही एक  चक्षु है  प्रागमचक्षुमे सब कुछ दिखाई देता ही है  प्रागमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थभ्रद्धान भोर तदु  भयपूर्वक संयतस्वकी युगपनताको मोक्ष  मार्गस्व होनेका नियम  भागमज्ञान-तत्त्वार्थभ्रद्धान भीर संयतस्वकं  श्रथुगपतताको मोक्षमार्गस्व घटित नहीं होता  आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतस्वका युगपद  त्व होनेपर भी, भ्रास्मज्ञान मोक्षमार्गक  साधकतम है</th> | विविद्ध शरीर मात्र उपिषके पालनकी विविध  एक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है  अमएके युक्ताहारित्वकी सिद्धि  युक्ताहारका विस्तृत स्वरूप  उत्सगं भीर अपवादकी मैत्रो द्वारा आचरए की सुस्थितता  उत्सगं भीर अपवादके विरोधने भाचरएकी  दुःस्थितता; तथा भाचरए अज्ञापनकी  समाप्ति  भोक्षमार्ग प्रज्ञापन  गोक्षमार्गके मूलसाधनभूत आगममें व्यापार्थ  भागमहीनको मोक्ष नामसे कहा जानेवाला  कर्मक्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन  मोक्षमार्ग पर चलनेवालोंको भागम ही एक  चक्षु है  प्रागमचक्षुमे सब कुछ दिखाई देता ही है  प्रागमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थभ्रद्धान भोर तदु  भयपूर्वक संयतस्वकी युगपनताको मोक्ष  मार्गस्व होनेका नियम  भागमज्ञान-तत्त्वार्थभ्रद्धान भीर संयतस्वकं  श्रथुगपतताको मोक्षमार्गस्व घटित नहीं होता  आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतस्वका युगपद  त्व होनेपर भी, भ्रास्मज्ञान मोक्षमार्गक  साधकतम है |

| विषय                                        | गाथा       | विष्य                                     | गाचा        |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------------|
| धर्किचित्कर है                              | २३६        | श्रमणामासोंके प्रति समस्त प्रवृत्ति       | योंका       |
| आगमज्ञान-तत्त्वार्थंश्रद्धान-संयतत्वका यु   | ग्-        | निषेध करते हैं                            | २६३         |
| पदत्व और आस्मज्ञानका युगपदत्व               | २४०        | श्रमणाभास कैसा जीव होता है सो कहते        |             |
| संयतका लक्षण                                | २४१        | जो श्रामण्यसे समान हैं उनका अनुम          |             |
| संयतता है वही मोक्षमागं है                  | 282        | न करने वालेका विनाश                       | २६४         |
| धनेकाग्रताके मोक्षमागंत्व घटिन नहीं होता    |            | जो श्रामण्यसे अधिक हो उसके प्रति          | जैसे        |
| एकाग्रता मोक्षमागं है यह निश्चित करते ह     | इए .       | कि वह श्रामण्यमें हीन हो ऐसा श्राच        |             |
| मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका उपसंहार करते हैं     | २४४        | करने वालेका विनाश                         | २ <b>६६</b> |
| ·                                           | ,          | ं जो श्रमण श्रामण्यमें ग्रधिक हो वह अ     |             |
| शुमोपयोग प्रज्ञापन                          |            | हीन श्रमणके प्रति, समान जैसा ।            |             |
| शुभोपयोगियोंको श्रमरारूपमें गौरातया बर      | <b>j</b> - | रण करे तो उसका विनाश                      | २६७         |
| लाते हैं                                    | २४४        | असत्संग निषेष्य है                        | २६८         |
| शुभोपयोगी श्रमगोंका लक्षगा                  | २४६        | लोकिक जनका लक्षण                          | २६१         |
| चुभोपयोगी श्रमगोंकी प्रवृत्ति               | २४७        | सत्संग करने योग्य है                      | २७०         |
| सभी प्रवृत्तियां शुभोषयोगियोंके ही होती हैं | •          | •                                         |             |
| प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध      | २५०        | पंचरत्न प्रज्ञापन                         |             |
| प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग                 | 248        | संसार तस्व                                | २७१         |
| प्रवृत्तिके कालका विभाग                     | २४२        | मोक्ष तत्त्व                              | २७२         |
| लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उस           | -          | मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व                  | २७३         |
| निमित्तके विमाग सहित बतलाते हैं             | २५३        | मोक्षतत्त्वके साघनतत्त्वको सर्व मनोरथके स | थान         |
| शुभोपयोगका गौरा-मुख्य विभाग                 | २५४        | के रूपमें मभिनन्दन करते हैं               | २७४         |
| धुभोपयोगको कारएाकी विपरीततासे फलव           |            | शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ ज            | ोड़ते       |
| विपरीतता                                    | २५५        | हुए शासकी समाप्ति                         | २७४         |
| अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरी            | ব          |                                           |             |
| कारएा' उसको बतलाते हैं                      | 348        | परिश्रिष्ट                                |             |
| अविपरीत फलका कारए। जो 'अविपरी               | -          |                                           | ঠ <b>র</b>  |
| कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृ                  | त्त        | ४७ नयों द्वारा धात्मद्रव्यका कथन ध        | _           |
| सामान्य-विशेषतया करने योग्य है              | २६१        | द्रव्यकी प्राप्तिका प्रसार                | ३२६         |



## परम उपकारी पूज्य कानजी स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचनों का अपूर्व यथार्थ लाभ लेने के लिये निम्नोक्त प्रन्थों का अवश्य स्वाध्याय करें

| 71177 /                                      | 11-414 14                                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| समयसार शास्त्र ५)                            | ग्रष्टप्रवचन (ज्ञानसमुच्चयसार) १)५०             |
| प्रवचनसार शास्त्र ४)                         | जैन बाल पोथी )२५                                |
| नियमसार ५)५०                                 | छहढाला बड़ा टाइप (मूल) )१५                      |
| पंचास्तिकाय ४) ५०                            | छहढाला (नई सुबोध टी० ब०) 🕽 🗕 🖰                  |
| म्रात्मप्रसिद्धि ४)                          | ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव २)५०                    |
| मोक्षशास्त्र बड़ी टीका (तृ०) ५)              | सम्यग्दर्शन (तीसरी स्रा०) १) ८४                 |
| स्वयंभू स्तोत्र )६०                          | जैन तीर्थयात्रा पाठ संग्रह १)४५                 |
| मुक्ति का मार्ग )६०                          | <b>ग्र</b> पूर्व <b>ग्र</b> वसर प्र० ग्रौर श्री |
| समयसार प्रवचन भाग १ ४) ७४                    | कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा ) ८४         |
| समयसार प्रवचन भाग २ ४)७४                     | भेदविज्ञानसार २)                                |
| समयसार प्रवचन भाग ३ ४)२५                     | <b>ग्रध्यात्म पाठ संग्रह पक्की जिल्द</b> ५)     |
| समयसार प्रवचन भाग ४                          | ,, ,, कच्ची जिल्द २)२४                          |
| [कर्ताकर्म ग्रघि० पृ. ५६३] ४)                | भक्ति पाठ संग्रह १)                             |
| मोक्षमार्गप्रकाशकको किरण प्र० १)             | वैराग्य पाठ संग्रह १)                           |
| ", ", द्वि०भाग २)                            | निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध क्या है )१५            |
| <b>जै</b> नसिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला प्र० )६० | स्तोत्रत्रयी )५०                                |
| भाग २ ०) ६० भाग 📑 ) ६०                       | लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका )२४                 |
| योगसार-निमित्त उपादान दोहा )१२               | <b>ग्रा</b> त्मधर्म (मासिक) वार्षिक चन्दा ३)    |
| ग्रनुभव प्रकाश ) ३४                          | ,, फाइलं सजिल्द ३)७५                            |
| पंचमेर पूजा ग्रादि संग्रह १)                 | शासन प्रभाव तथा स्वामीजी                        |
| दसलक्षण धर्मव्रत उद्यापन                     | की जीवनी )१२                                    |
| वृ० पूजा भाषा ) ७४                           | जैन तत्त्व मीमांसा १)                           |
| हाक ठयय अलग                                  | ूमिलने का पता—                                  |
| श्री                                         | दि॰ जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट                 |
|                                              | मोनगर ( मीगव \                                  |

## शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति

#### 43

व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एवं कारण-कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, श्रतः इसका त्याग करना चाहिये। श्रीर निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्तव होता है, श्रतः उसका श्रद्धान करना चाहिये।

प्रश्न-यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?

उत्तर—जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो "सत्यार्थ इसीप्रकार है" ऐसा समभना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे "ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है" ऐसा जानना चाहिये; अरीर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है। किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर "इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है" इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है।

प्रश्न—यदि व्यवहारतय भ्रसत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था।

उत्तर—ऐसा ही तर्क श्री समयसारमें किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी अनार्य-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश ग्रशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है। और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि— इसप्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है।

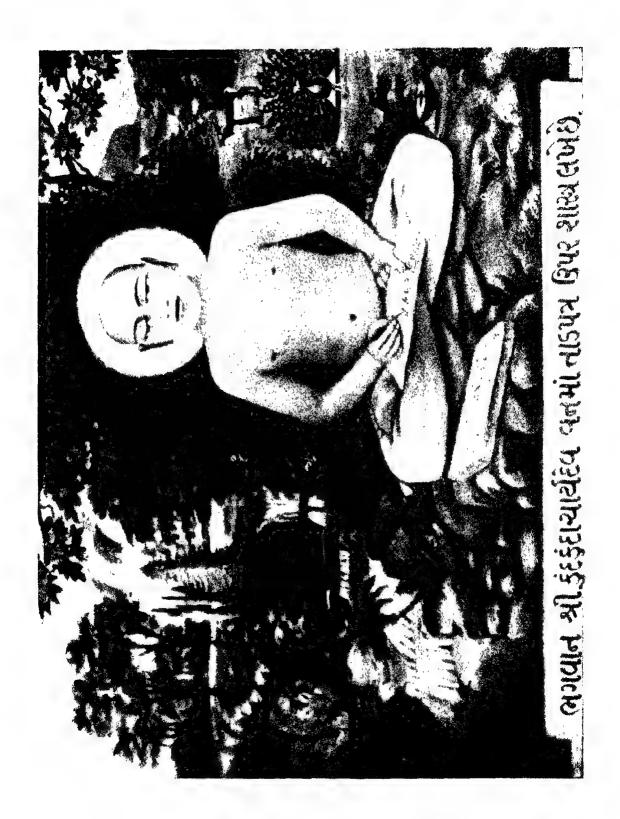



## भगवान कुन्द्कुन्दाचार्यदेवक

मम्बन्धमं

## उल्लेख

1

वन्तो विस्मर्गित न केरिह कीण्डक्न्द्रः कृतः प्रमाप्यणीय कीर्ति विस्पितस्यः । ययवारः नारण करास्त्र न्यारीकः यववं श्रमस्य भाने प्रयतः प्रतिसम्म ॥

वन्त्रीत्र एदेन का शिलानिय

सर्वे कुरुद्वापका प्रमाना दाता व स्नवार्षा किन्या नातियाँ इ. १९वय र १४म्था ८०५ है, घर वशास्त्र स्नात्माका भारतियाँक १८९२ हर किन्यार घर्षा १ स्वयं वित्र प्रावश्यक्ति व्यवस्थिते स्नात्मा १९९२ हर १ १ विक्त व्यवस्थ इस वृश्वी एक विस्तस्य व्यवस्थिते हैं

\*

ं कोण्टब्रन्दो यतीन्द्रः ॥ रजोशिकस्पृष्टतमन्त्रमन्त बोद्येऽपि संव्यत्रजीयतुं यतीनः ॥ रजायदं भीमतलं निदाय चचार मन्ये चतर्रगले मः ॥

। । इस्पीपी र- जिल्लालेख ।

गर्थ — यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको — भूमितलको — छोड़कर चार ग्रंगुल ऊपर ग्राकाशमें गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा समभता हूँ कि वे ग्रन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (ग्रपनी) ग्रत्यन्त ग्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे (ग्रंतरमें वे रागादिक मलसे ग्रस्पृष्ट थे ग्रीर बाह्यमें धूलसे ग्रस्पृष्ट थे।)

\*

#### जइ पउमणंदिणाही सीमंधरसामिदिव्यणारोण। ण विवोहइ तो समणा कहं सुमगा पयाणंति।।

[ दर्शनमार ]

अर्थ-( महाविदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थकरदेव ) श्री मीमंघर स्वामीमे प्राप्त हुए दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पद्मनिदनाथने (श्री कुन्दकुन्दाचार्य-देवने ) बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैस जानते ?

\*

हे कुन्दकुन्दादि ब्राचार्यो ! ब्रापके बचन भी स्वरूपानुसधानमें इस पामर को परम उपकारभूत हुये हैं । उसके लिये में ब्रापको ब्रत्यत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

श्रोमद् राजनन्द्र |





## जिनजीकी वाणी

सीमंधर मुखसे फुलवा खिरें। जींकी कुन्दकुन्द गूंथे माल रे,

X(

AND THE PARTY OF T

जिनजीकी वाणी भली रे।

वाणी प्रभू मन लागे भली, जिसमें सार-समय शिरताज रे,

जिनजीकी वाणी भली रे । " सीमंधर०

गृंथा पाहुड ग्रह गूंथा पंचास्ति, गंथा जो प्रवचनसार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

गृंथा नियमसार, गृंथा रयणसार, गंथा समयका सार रे.

जिनजीकी वाणी भली रे । " सीमंघर०

स्याद्वादरुपी सृगधी भरा जो, जिनजी का स्रोकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

बंद् जिनेश्वर, बंद् मैं कुन्दकुन्द, बंद यह श्रोंकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे। "सीमंबर०

हृदय रहो मेरे भावों रहो. मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूंज, मेरे गुंजती रहो दिन रात रे,

जिनजीकी वाणी भली रे। " सीमंघर०



# 

भोकारं विन्तुनंपुकं नित्यं ध्यायांत्व धारितः ! कामदं मीक्षदं चेव अकाराय तमा नमः !! १ त भावरत्यव्यानीपप्रकाण्यत्यक्तक्तम्वरूपक्षः ! स्निमिध्यामित्रनीया मरस्यती हरत नी द्वितात ! ५ त प्रजानतिम्यात्यानो ज्ञानाव्यन्यव्यक्तया : चनुरुष्मीतिनं चेन तम्मे व्याद्वित्यमः ! ३ त

# ॥ श्रीपरमगृरवे नमः परंपराचार्यगृरवे नमः ॥

सकतकतुपविध्वंशके, श्रेयमा परिवधेके, धर्मसम्बन्धके सन्यजीवसनः प्रति बोधकारके पृष्यप्रकाशके पायप्रणाशकिमदे अस्त्रे श्रीयवानशास्त्रामधिर्य अस्य सहस्रन्थकतीरः श्रीववेद्यद्यास्तर्तरस्यन्थकतीरः श्रीराणधरद्याः प्रति-पणधरदेवास्त्रेयां वाचनानुसारमायात्र आचार्यश्रीकृत्वकृत्राचार्यदेविधर्यत्ते. श्रीतारः सादवानत्या शुष्यन्त ।।

> भंगलं अगवान वंशि। संगलं गीतमा गणी। मंगल इन्द्रगुन्दाओं जैत्यभी अनु संगलम ।। १ ॥ सर्वमेगलमांगल्यं सर्वजल्याणकारकं। प्रधानं सर्ववमीणां जैनं जयतु शासनम् ।। २ ॥



# \*\*\* नमोऽनेकान्ताय \*\*\* श्रीमद्भगवत्कुन्द्कुन्दाचार्यप्रणीत

श्री

# प्रवचनसार



# ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन



# श्रीमद्मृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

। सङ्गलाबरणम् )

सर्वव्याप्येकचिद्र्पस्वरूपाय परात्मने । स्त्रोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ ॥

# श्रीमव्भगवत्क्वन्दक्वनदाचार्यकृत मूल गाथाओं और श्रीमव् अमृतचनद्रस्रिकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका हिन्दी भाषानुवाद

[ सर्व प्रथम, ग्रंथके प्रारंभमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीकाके रचियता श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त क्लोकोंके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं:— ]

हेलोन्लुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः । प्रकाशयज्ञगत्तत्वमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥ परमानन्दसुघारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् । क्रियते प्रकटिनतत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ खलु कश्चिदासमसंसारपारावारपारः सष्टुन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमित-समम्तैकान्तवादिवद्यामिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तवादिवद्याष्ट्रपगम्य ग्रुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतया-त्यन्तमध्यस्थो भृत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्वंचपरमेष्टिप्रसादो-पजन्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयाग्रुपादेयत्वेन निश्चिन्वन् प्रवर्तमानतीर्थनायकपुरःसरान्

अर्थ:—सर्वव्यापी (सवका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्यरूप (मात्र चैतन्य ही) जिसका स्वरूप है ग्रौर जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (ग्रथित् शुद्ध ग्रात्मानुभवसे प्रकृष्टतया सिद्ध है) उस ज्ञानानन्दात्मक (ज्ञान ग्रौर ग्रानन्दस्वरूप) उत्कृष्ट ग्रात्माको नमस्कार हो।

[ ग्रव ग्रनेकान्तमय ज्ञानकी मंगलके लिये श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं:—]

अर्थ:—जो महामोहरूपी अधिकारसमूहको लीलामात्रमें नष्ट करता है, भ्रौर जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा अनेकांतमय तेज सदा जयवंत है।

| ग्रव श्री ग्रमृतचंद्राचायंदेव (तीसरे क्लोक द्वारा) ग्रनेकांतमय जिन-प्रवचनके सारभूत इस 'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिज्ञा करते है— |

अर्थः परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोंके हितार्थ तत्त्वको (वस्तुस्वरूपको) प्रगट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है।

| इसप्रकार मंगलाचरण श्रौर टीका रचनेकी प्रतिज्ञा करके, भगवान् कुन्द-कुन्दाचायंदेवविरचित प्रवचनसारकी पहली पाँच गाथाश्रोंके प्रारम्भमें श्री श्रमृतचन्द्रा-चार्यदेव उन गाथाश्रोंकी उत्थानिका करते हैं। |

श्रव, जिनके संसार समुद्रका किनारा निकट है, सातिशय (उत्तम) विवेकज्योति प्रगट होगई है ( श्रर्थात् परम भेदिवज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है ) तथा समस्त एकांतवादिवद्याका अभिनिवेश श्रम्त होगया है ऐसे कोई (श्रासन्नभव्य महात्मा-

<sup>\*</sup> अभिनिवेश - अभिषाय, निश्चय, आग्रह्।

भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करखेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रति-पद्यमानः प्रतिजानीते—

अथ स्त्रावतारः

एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं। पणमामि वड्ढमाणं तित्थं धम्मम्म कत्तारं।।१।। संसे पुण तित्थयरं ममञ्जमिद्धं विसुद्धमञ्भावे। समणे य णाणदंमणचरित्ततववीरियायारं ॥ २ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेञ्बरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवाद-विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर. सर्व पुरुषार्थमें सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त देहिततम भगवन्त पंचपरमेष्ठीके अप्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमार्थिक रीतिसे मत्य), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवंत पंचपरमेष्ठीको प्रणमन और वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा सन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं।

म्रब, यहाँ (भगवत्कृत्दकृत्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोंका स्रवतरण किया जाता है।

#### शाया १-४

अन्तयार्थः — [एषः ] यह मैं [सुरासुरमनुष्येन्द्रवंदितं ] जो 'मुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों ग्रीर 'नरेन्द्रोंसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [धौतधातिकर्ममलं ] घाति कर्ममलको घो डाला है ऐसे [तीर्थ ] तीर्थरूप ग्रीर [धर्मस्य कर्तारं ] धर्मके कर्ता [वर्धमानं ] श्री वर्द्धमान-स्वामीको [प्रणमामि ] नमस्कार करता हूँ।

[पुनः] ग्रौर [विशुद्धसद्भावान्] विशुद्ध भन्तावाले [शेषान् तीर्थकरान्]

१. पुरुषार्ध — धर्म, अर्थ, काम और मोक्त; इन चार पुरुषार्थों में से मोक्त ही सारभूत श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। २. हिततम — उत्कृष्ट हितस्वरूप । ३. प्रसाद — प्रसन्नता, कृपा । ४. उपादेय = प्रहण करने योग्य, मोक्तलक्ष्मी हिततम, यथार्थ और अविनाशी होनेसे उपादेय है। ४. प्रणमन = देहसे नमस्कार करना। वन्दन = वचनसे स्तुति करना। नमस्कारमें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है। ६. सुरेन्द्र = उर्ध्वलोकवासी देवोंके इन्द्र। ७. असुरेन्द्र = अधोलोकवासी देवोंके इन्द्र। द. नरेन्द्र = ( मध्यलोकवासी ) मनुष्योंके अधिपति, राजा। ६. सत्ता = अस्तित्व।

ते ते मध्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं। वंदामि य वट्टते अरहंते माणुमे खेते।। ३।। किचा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं। अज्भावयवग्गाणं माहुणं चेदि मध्वेसिं।। ४।। तेमिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज। उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिब्वाण संपत्ती।। ५।। [पणगं]

एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतधातिकर्ममलम् ।
प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥
प्रोषान् पुनस्तीर्थकरान् समर्वसिद्धान् विश्वद्धमद्भावान् ।
प्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥
तांस्तान सर्वान् समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् ।
वन्दं च वर्तमानानर्हतो मानुषे त्रेत्रे ॥ ३ ॥
कृत्वार्हद्भयः सिद्धेन्यस्तथा नमो गणधरेन्यः ।
अध्यापकवर्गेन्यः साधुन्यश्चेति सर्वेन्यः ॥ ४ ॥

शेष तीर्थंकरोंको [ ससर्वसिद्धान् ] सर्वं सिद्धभगवन्तोंके साथ ही, [ च ] श्रौर [ झानदर्शन-चारित्रतपोवीर्याचारान् ] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार युक्त [ श्रमणान् ] 'श्रमणोंको नमस्कार करता हूँ।

[तान तान सर्वान ] उन उन सबको [च] तथा [मानुषे सेत्रे वर्तमानान ] मनुष्य क्षेत्रमें विद्यमान [मईतः] ग्ररहन्तोंको [समकं समकं ] साथ ही साथ—समुदाय-रूपसे ग्रीर [प्रत्येकं एव प्रत्येकं ] प्रत्येक प्रत्येकको—व्यक्तिगत [बंदे ] वन्दना करता हाँ।

[ इति ] इसप्रकार [ अईद्भयः ] ग्ररहन्तोंको [ सिद्धेन्यः ] सिद्धोंको [ तथा गणधरेन्यः ] ग्राचार्योंको [ अध्यापकवर्गेन्यः ] उपाध्यायवर्गका [ च ] ग्रीर [ सर्वेन्यः साधुन्यः ] सर्व साधुग्रोंको [ नमः कृत्वा ] नमस्कार करके [ तेषां ] उनके [ विश्वद्वदर्शन- ग्रानप्रधानाश्रमं ] विश्वद्वदर्शनज्ञानप्रधान ग्राश्रमको [ समासाध ] प्राप्त करके [ साम्यं

१. अमग् -- आचार्य उपाध्याय और साधु । २. बिशुद्धदर्शनज्ञानश्थान -- विशुद्ध दर्शन और कात जिसमें प्रधान हैं, ऐसे ।

तेषां विशुद्धदर्शनकानप्रधानाश्रमं समासाद्य । उपसंपद्ये साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ।। ४ ।। [पंचकम् ]

एष स्वसंवेदनप्रत्यसदर्शनद्वानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोक्केषगुरुं, धीतघातिकर्ममलत्वाञ्चगदनुप्रहसमर्थानन्तवाक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थं, धर्मकर्तृ-त्वाच्छुद्धस्वरूपृह्विविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परममद्वारकमहादेवाधिदेवपर-मेरवरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विश्वद्धसद्भावत्वादुपाचपाको-चीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयग्रद्धदर्शनद्वानस्वमावान् श्रेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, व्यानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संमावितपरमग्रद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्टिनस्तचद्वचिक्तव्यापिनः सर्वानेव सांप्रत-

उपसंपद्ये ] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [ यतः ] जिससे [ निर्वाण संप्राप्तिः ] निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

टीका:—जो सुरेन्द्रों, ग्रसुरेन्द्रों ग्रौर नरेन्द्रोंके द्वारा वन्दित होनेसे तीन लोकके एक (ग्रनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु हैं, जिनमें घातिकर्ममलके घो डालनेसे जगत पर ग्रनुग्रह करनेमें समर्थ ग्रनन्तशक्तिरूप परमेश्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोंको तारनेमें समर्थ हैं, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता हैं, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी ग्रन्छा है ऐसे श्री वर्द्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसंवेदनप्रत्यक्ष वर्द्धमानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हुँ ॥ १ ॥

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (ग्रन्तिम ताव दिये हुए ग्रग्निमेंसे बाहर निकले हुए ) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त हुए हैं, ऐसे शेष अप्रतीत तीर्थंकरोंको ग्रीर सर्वसिद्धोंको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ग्रीर वीर्याचारयुवत होनेसे जिन्होंने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोंको— जो कि ग्राचार्यत्व, उपाध्यायत्व ग्रीर साधुत्वरूप विशेषोंसे विशिष्ट (भेदयुक्त) हैं उन्हें— नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

१. साम्य = समता, समभाव । २. स्वसंवेदनप्रत्यक् = स्वानुभवसे प्रत्यक् ( दर्शनज्ञानसामान्य स्वानुभवसे प्रत्यक्त है)। ३. दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप = दर्शनज्ञानसामान्य अर्थात् चेतना जिसका स्वरूप है ऐसा । ४. अतीत = गत, भूतकालीन ।

मेतत्त्वेत्रसंमवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सित मनुष्यचेत्रप्रविभिस्तीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपयुगपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरायमाणपरमनेप्रन्थय-दीक्षाक्षणोचितमंगलाचारभृतकृतिकर्मशास्त्रोपिहृष्टवंदनाभिधानेन संभावयामि ॥ ३ ॥ अथैवमई-तिसद्धाचार्योपाष्यायसर्वसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रदृत्तद्वारेण भाष्यभावकभाववित्रृत्मिताचिन्तर्भरेतरसंवलनवलविलीननिस्तिलस्वपरविभागतया प्रयुचाद्वेतं नमस्कारं कृत्वा ॥ ४ ॥ तेषा-मेवाईत्सद्धाचार्योपाष्यायसर्वसाधूनां विश्चद्धकानदर्शनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदर्शनक्षानस्वभावात्मन्तर्भश्रद्धानाववोधलक्षणसम्यग्दर्शनक्षानसंपादकमाश्रमं समासाद्य सम्यग्दर्शनक्षानसंपन्नो भूत्वा, जीवत्कषायकणतया पुण्यवन्धसंप्राप्तिहेतुभृतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि द्रसुत्कम्य सकलकषाय-कलिकलक्क विविक्तत्या निर्वाणसंप्राप्तिहेतुभृतं वीतरागचारित्राख्यं साम्यस्रुपसंपद्ये। सम्यग्दर्शनकान-

तत्पश्चात् इन्हीं पंचपरमेष्ठियोंको, उस उस व्यक्तिमें (पर्यायमें) व्याप्त होनेवाले सभीको, वर्तमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीर्थंकरोंका ग्रभाव होनेसे ग्रौर महाविदेहक्षेत्रमें उनका सद्भाव होनेसे मनुष्यक्षेत्रमें प्रवर्तमान तीर्थनायकयुक्त वर्तमानकालगोचर
करके, (महाविदेहक्षेत्रमें वर्तमान श्री सीमंधरादि तीर्थंकरोंकी भाँति मानों सभी पंच
परमेष्ठी भगवान वर्तमानकालमें ही विद्यमान हों, इसप्रकार ग्रत्यन्त भिवतिके कारण
भावना भाकर—चितवन करके उन्हें ) युगपद् युगपद् ग्रर्थात् समुदायक्ष्पसे ग्रौर
प्रत्येक प्रत्येकको ग्रर्थात् व्यक्तिगतरूपसे 'संभावना करता हूँ । किस प्रकारसे संभावना
करता हूँ ? मोक्षलक्ष्मीके स्वयंवर ममान जो परम निर्ग्रन्थताकी दीक्षाका उत्सव
( ग्रानन्दमय प्रसंग ) है उसके उचित मंगलाचरणभूत 'कृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट
वन्दनोच्चार ( कृतिकर्मशास्त्रमें उपदेशे हुए स्तुतिवचन ) के द्वारा 'सम्भावना
करता हूँ ।। ३ ।।

स्रव इस प्रकार स्नरहन्त, सिद्ध, स्नाचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुस्रोंको प्रणाम स्नौर वन्दनोच्चारसे प्रवर्तमान द्वैतके द्वारा, भाव्यभावक भावसे उत्पन्न स्नत्यन्त

१. संभावना — सन्मानः आराधना । २. कृतिकर्म — अंगबाह्य १४ प्रकीर्ग्यकों में छट्टा प्रकीर्ग्यक कृतिकर्म है जिसमें नित्यनैमित्तिक क्रियाका वर्णन है । ३. सम्भावना = संभावना करना, सन्मान करना, आराधन करना । ४. भाव्य — भाने योग्यः चितवन करने योग्यः ध्यान करने योग्यः अर्थात् ध्येय । भावक = भावना करनेवाला, चितवन करनेवाला, ध्यान करनेवाला अर्थात् ध्याता ।

# संपज्जिद णिञ्वाणं देवासुरमणुयरायविद्दवेहिं। जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्यहाणादो।। ६।।

गाढ़ 'इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमें 'ग्रद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्हीं ग्ररहन्त, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय, सर्व-साधुग्रोंके ग्राश्यमको,—जो कि (ग्राश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे 'सहजशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले ग्रात्मतत्त्वका श्रद्धान ग्रीर ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन ग्रीर सम्यग्ज्ञानका 'सम्पादक है उसे—प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमें 'कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग चारित्रको—वह (सराग चारित्र) कमसे ग्रा पड़ने पर भी (गुणस्थान-ग्रारो-हणके कममें बलात् ग्रर्थात् चारित्रमोहके मन्द उदयसे ग्रा पड़ने पर भी )—दूर उल्लंघन करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलंकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है ऐसे वीतरागचारित्र नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ। सम्यग्र्वान, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक्चारित्रकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मैं प्राप्त हुग्रा हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका ग्रर्थ है। इस प्रकार तब इन्होंने (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) साक्षात् मोक्षमार्गको ग्रंगीकार किया।। ४-४।।

ग्रब वे ही ( कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) वीतरागचारित्र इप्ट फलवाला है इसिलये उसकी उपादेयता ग्रौर सरागचारित्र ग्रनिष्ट फलवाला है इसिलये उसकी हेयताका विवेचन करते हैं:—

१. इतरेतरिमलन = एक दृसरेका परस्पर मिल जाना अर्थान् मिश्रित हो जाना। २. अद्वैत — पंच परमेष्टीके प्रति अत्यंत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पंच परमेष्टी भगवान् और आराधक-रूप अपने भेदका विलय होजाता है। इस प्रकार नमस्कारमें अद्वैत पाया जाता है। यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम और वंदनोष्ट्यार दोनोंका समावेश होता है इसिलये उसमें द्वैत कहा है, तथापि तीन्न भक्तिभावसे स्वपरका भेदिवलीन हो जानेकी अपेचासे उसमें अद्वैत पाया जाता है। ३. सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले — सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे। ४. संपादक — प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला। ४. कषायकण — कषायका सृद्धमांश।

मंपद्यते निर्वाणं देवासुरमनुजराजविभवैः। जीवस्य चरित्राद्दर्शनशानप्रधानात्।। ६ ॥

संपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाचारित्राद्वीतरागान्मोशः । तत एव च सरागाहेबासुरमतु-जराजविभवक्लेशरूपो बन्धः । अतो सुसुज्जुणेष्टफलत्बाद्वीतरागचारित्रसुपादेयमनिष्टफलत्वा-त्सरागचारित्रं हेयम् ॥ ६ ॥

अथ चारित्रस्वरूपं विभावपति-

चारितं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति णिहिट्टो। मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु समो ॥ ७॥ बारितं खलु धमों धमों यम्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम्। मोहक्षोमविहीनः परिणाम मात्मनो हि माम्यम्॥७॥

#### गाया ६

• अन्वयार्थः—[ जीवस्य ] जीवको [ दर्शनज्ञानप्रधानात् ] दर्शनज्ञानप्रधान [ चारित्रात् ] चारित्रसे [ देवासुरमनुजराजविभवैः ] देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्रके वैभवोंके साथ [ निर्वाणं ] निर्वाण [ संपद्यते ] प्राप्त होता है। ( जीवको सराग चारित्रसे देवेन्द्र इत्यादिके वैभवोंकी और वीतराग चारित्रसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।)

टीका:—दर्शनज्ञानप्रधान चारित्रसे, यदि वह (चारित्र) वीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, श्रीर उससे ही, यदि वह सराग हो तो देवेन्द्र-श्रसुरेन्द्र-नरेन्द्रके वैभवक्लेशरूप बन्धकी प्राप्ति होती है। इसलिये मुमुक्षुश्रोंको इष्ट फलवाला होनेसे वीतरागचारित्र ग्रहण करने योग्य (उपादेय) है, श्रीर श्रनिष्ट फलवाला होनेसे सरागचारित्र त्यागने योग्य (हेय) है।। ६।।

ग्रब चारित्रका स्वरूप व्यक्त करते हैं:---

# गाथा ७

अन्वयार्थः—[चारित्रं ] चारित्र [सजु ] वास्तवमें [धर्मः ] धर्म है। [यः धर्मः ] जो धर्म है [तत् साम्यम् ] वह साम्य है [इति निर्दिष्टम् ] ऐसा (शास्त्रोंमें) कहा है। [साम्यं हि ] साम्य [मोहक्षोभविद्दीनः ] मोहक्षोभरहित [आत्मनः परिणामः ] ग्रात्माका परिणाम (भाव) है।

स्वस्ते चरणं चारित्रं । स्वसमयत्रवृत्तिरित्पर्थः । तदेव वस्तुस्वमावत्वाद्धर्मः । शुद्धचैतन्य-प्रकाशनित्पर्थः । तदेव च यथावस्थितारमगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्रमोहनीयो-द्वयापादितसमस्तमोहभोभामावादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

मधारमनशारित्रत्वं निश्चिनोति-

परिणमदि जेण द्वं तकालं तम्मय ति पर्णातं । तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो ॥ = ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् । तस्माद्धर्मपरिणतः आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्त्वलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौज्ज्यपरि-

टीका:—स्वरूपमें चरण करना (रमना) सो चारित्र है। स्वसमयमें प्रवृत्ति करना (ग्रपने स्वभावमें प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका ग्रर्थ है। यही वस्तुका स्वभाव होनेमे धर्म है। शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका ग्रर्थ है। वही यथावस्थित ग्रात्मगुण होनेसे (विषमतारहित मुस्थित ग्रात्माका गुण होनेसे) साम्य है। ग्रीर साम्य, दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह ग्रीर क्षोभके ग्रभावके कारण ग्रत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है।

भावार्थ:—शुद्ध ग्रात्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव (मिथ्यात्व) वह मोह है ग्रौर निर्विकार निश्चल चैतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (ग्रस्थिरता) वह क्षोभ है। मोह ग्रौर क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म ग्रौर चारित्र यह सब पर्यायवाची हैं॥ ७॥

अब आत्माकी चारित्रता (अर्थात् आत्मा ही चारित्र है ऐसा) निश्चय करते हैं:—

# गाया ८

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य जिस समय [येन] जिस भावरूपसे [परिणमित] परिणमन करता है [तत्कालं] उस समय [तन्मयं] उस मय है [इति] ऐसा [प्रइप्तं] (जिनेन्द्र देवने) कहा है; [तस्मात्] इसलिये [धर्मपरिणतः आत्मा] धर्मपरिणत स्रात्माको [धर्मः मन्तव्यः] धर्म समभना चाहिये।

टीका:--वास्तवमें जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है,

णतायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्म-नश्चारित्रत्वम् ।। ८ ।।

अथ जीवस्य शुभाशुमशुद्धत्वं निश्चिनोति-

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो। सुद्धेण तदा सुद्धो हवदि हि परिणामसन्भावो॥ ६॥

जीवः परिणमति यदा श्वभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः । शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावः ॥ ९ ॥

यदाऽयमात्मा शुमेनाशुमेन वा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरि-

वह द्रव्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मय है, इसलिये यह ग्रात्मा धर्मरूप परिणमित होनेसे धर्म ही है। इसप्रकार ग्रात्माकी चारित्रता सिद्ध हुई।

भावार्थ:—सातवीं गाथामें कहा गया है कि चारित्र आत्माका ही भाव है। श्रीर यहाँ आठवीं गाथामें अभेदनयसे यह कहा है कि जैसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका गोला स्वयं ही उष्णता है—लोहेका गोला और उष्णता पृथक् नहीं है, इसी प्रकार चारित्रभावमे परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है।। = ।।

श्रब यहाँ जीवका शुभ, अशुभ और शुद्धत्व निश्चित करते हैं: स्रश्नीत् यह बतलाते हैं कि जीव ही शुभ, अशुभ और शुद्ध है—

#### गाया ह

अन्तयार्थः—[जीवः] जीव [ परिणामस्वभावः ] परिणामस्वभावी होनेसे [यदा] जब [शुमेन वा अशुमेन] शुभ या अशुभ भावरूप [परिणमित ] परिणमन करता है [शुभः अशुभः ] तब शुभ या अशुभ (स्वयं ही) होता है, [शुद्धेन] भीर जब शुद्धभावरूप परिणमित होता है [तदा शुद्धः हि भवित ] तब शुद्ध होता है।

टीका:—जब यह स्रात्मा शुभ या ऋशुभ राग भावसे परिणमित होता है तब जवा कुमुम या तमाल पुष्पके लाल या काले रंगरूप परिणमित स्फटिककी भौति,

णतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् श्रुभोऽश्रुभश्य भवति । यदा पुनः श्रुद्धेनारागभावेन परि-णमति तदा श्रुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् श्रुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य श्रुभाश्रुभशुद्धत्वम् ॥ ९ ॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति-

परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या अशुभ होता है ( उस समय आतमा स्वयं ही शुभ या अशुभ है); और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत (रंग रहित) स्फिटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है। ( उस समय आतमा स्वयं ही शुद्ध है)। इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व मिद्ध हुआ।

भावार्थः — ग्रात्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उमका स्वभाव है, इसलिये वह जैसे जैसे भावोंसे परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है। जैसे स्फिटिकमणि स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या काले फूलके संयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है। इसीप्रकार ग्रात्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब गृहस्थदशामें सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमें ग्रीर मुनिदशामें मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ ग्रनुष्ठानरूप शुभोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुभ होता है, ग्रीर जब मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप ग्रशुभोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही ग्रशुभ होता है ग्रीर जैसे स्फिटिकमणि ग्रपने स्वाभाविक निर्मल रंगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है, उमीप्रकार ग्रात्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है।

मिद्धान्त ग्रन्थोंमें जीवके ग्रसंस्य परिणामोंको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है। उन गुणस्थानोंको संक्षेपसे 'उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोंमें तारतम्य पूर्वक (घटता हुग्रा) ग्रजुभोपयोग, चौथेसे छट्ठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (बढ़ता हुग्रा) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग ग्रौर ग्रन्तिम दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल कहा गया है,—ऐसा वर्णन कथंचित् हो सकता है।। १।।

ग्रब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते हैं:—

# णित्य विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो । दव्वगुणपज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममथों ऽर्थं विनेह परिणामः।
इच्यगुणपर्ययस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिर्धतः ।। १० ॥

न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथगुपलम्माभावान्निःपरिणामस्य खरशृङ्गकल्पत्वाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामिवरोधाच । अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालम्बते । स्वाश्रयभृतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनरूद्र्ष्वतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविशेषलक्षणेषु गुणेषु क्रमभावि-

#### गाया १०

अन्त्रयार्थः — [ इह ] इस लोकमें [ परिणामं विना ] परिणामके विना [ अर्थः नास्ति ] पदार्थ नहीं है, [ अर्थ विना ] पदार्थके विना [ परिणामः ] परिणाम नहीं है; [ अर्थः ] पदार्थ [ द्रव्यगुणपर्ययस्थः ] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला और [ अस्तित्वनिर्धृतः ] (उत्पादव्ययध्रीव्यमय) अस्तित्वमे बना हुआ है ।

टीका:—परिणामके विना वस्तु ग्रस्तित्व धारण नहीं करती, वयोंकि वस्तु द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) परिणामसे भिन्न ग्रनुभवमें (देखनेमें) नहीं ग्राती, वयोंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके सींगके समान है, (२) तथा उसका, दिखाई देनेवाले गोरस इत्यादि (दूध, दही वगैरह) के परिणामोंके साथ 'विरोध ग्राता है। (जैसे—परिणामके बिना वस्तु ग्रस्तित्व धारण नहीं करती उसीप्रकार) वस्तुके बिना परिणाम भी ग्रस्तित्वको धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाध्यभूत वस्तुके ग्रभावमें (ग्रपने ग्राध्यक्ष जो वस्तु है वह नहों तो) निराध्यय परिणामको जून्यताका प्रसंग ग्राता है।

१. यदि वस्तुको परिणाम रहित माना जावे तो गोरस इत्यादि वस्तुओंके दूध, दही आदि जो परिणाम प्रत्यत्त दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आयेगा।

बिशेषलक्षरोषु पर्यायेषु व्यवस्थितसुत्पादव्ययधीव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितनिर्वृत्तिमञ्च । अतः परिणामस्वभावमेव ॥ १०॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भवनतोः गुद्धग्रुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति-

ग्रीर वस्तु तो 'ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप ( साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे ) गुणोंमें तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोंमें रही हुई ग्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय ग्रस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वभाववाली ही है।

भावार्थः जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है। जैसे गोरस अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोंसे युक्त ही दिखाई देता है। जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती। उसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं हैं तो गधेके सींगरूप वस्तु भी नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदौपि नहीं होती। जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम किसके आश्रयसे रहेंगे ? गोरसक्प आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आधारमे होंगे ?

श्रीर फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है। उसमें त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, श्रीर साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण हैं. तथा क्रमशः होनेवाले भेद पर्याय हैं। ऐसे द्रव्य, गुण श्रीर पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती। दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय है श्रर्थात् वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है श्रीर स्थिर रहती है। इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय श्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यमय होनेसे उसमें किया (परिणमन) होती ही रहती है। इसलिये परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है।। १०।।

ग्रब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क ( सम्बन्ध ) है ऐसे जो शुद्ध ग्रीर शुभ ( दो प्रकारके ) परिणाम हैं उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये ( शुद्ध परिणामके ग्रहण ग्रीर शुभ परिणामके त्यागके लिये ) उनका फल विचारते हैं:—

१-कालकी अपेसासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेद्मित प्रवाहको ऊर्ध्वता अथवा ऊँचाई कहा जाता है। ऊर्ध्वतासामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच (कालापेद्मित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है।

# धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जिंद सुद्धसंपयोगजुदो। पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं॥ ११॥

धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः। प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वमावः शुद्धोपयोगपरिणतिश्रुद्धहति तदा निःप्रत्यनीकश्वक्ति-तया स्वकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोग-परिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थः कथंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्रः शिखितप्तष्टतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखमिव स्वर्गसुखबन्धमवाप्नोति । अतः शुद्धोपयोग द्धपादेयः शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

#### माथा ११

अन्वयार्थः—[ धर्मेण परिणतात्मा ] धर्मसे परिणमित स्वरूपवाला [ आत्मा ] आत्मा [ यदि ] यदि [ गुद्धसंप्रयोगयुतः ] शुद्ध उपयोगमें युक्त हो तो [ निर्वाण सुखं ] मोक्ष सुखको [ प्राप्नोति ] प्राप्त करता है [ शुभोपयुक्तः वा ] स्रौर यदि शुभोपयोगवाला हो तो [ स्वर्गसुखं ] स्वर्गके सुखको (बन्धको) प्राप्त करता है ।

टीका:—जब यह ग्रात्मा धर्मपरिणत स्वभाववाला होता हुग्रा शुद्धोपयोग परिणितको धारण करता है—बनाये रखता है तब, जो विरोधी शक्तिसे रहित होनेके कारण ग्रपना कार्य करनेके लिये समर्थ है ऐसा चारित्रवान होनेसे. (वह) साक्षात् मोक्षको प्राप्त करता है: ग्रीर जब वह धर्मपरिणत स्वभाववाला होनेपर भी शुभोपयोग परिणितके साथ युक्त होता है तब जो विरोधी शिवत सहित होनेसे स्वकार्य करनेमें ग्रसमर्थ है ग्रीर कथंचित् विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारित्रमे युक्त होनेसे, जैसे ग्रान्से गर्म किया हुग्रा घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलनसे दुखी होता है, उसीप्रकार वह स्वर्ग सुखके बन्धको प्राप्त होता है, इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय है ग्रीर शुभोपयोग हेय है।

<sup>(</sup>१) दान, पूजा, पंच- महात्रत, देवगुरुधर्म प्रति राग इत्यादिरूप जो शुभोपयोग है वह चारित्रका विरोधी है-इसलिये सराग (शुभोपयोगवाला) चारित्र विरोधी शक्ति सहित है और बीतराग चारित्र विरोधी शक्ति रहित है।

भय चारित्रपरिणामसंपर्कासं मनादत्यन्तह्यस्याग्रुमपरिणामस्य फलमालोचयति-

श्रसहोदयेण श्रादा कुणरो तिरियो भवीय ऐरहयो। दुक्खसहस्सेहिं सदा श्रभिंधुदो भमदि श्रञ्चंतं॥ १२॥

> अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भृत्वा नैरियकः । दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो अमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागि धर्मपरिणतिमनासादयमशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यक्नारकश्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । ततश्रारित्रलबस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवायमश्रभोपयोग इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमस्तश्रमाश्रभोपयोगप्रतिः शुद्धोपयोगप्रतिमात्म-सात्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारमते ।

भावार्थ: जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म घीसे जल जाते हैं, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्रसे बन्ध होता है। जैसे ठंडा घी गीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है।। ११।।

अब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो अत्यन्त हेय है ऐसे अशुभ परिणामका फल विचारते हैं:—

#### गाथा १२

अन्वयार्थः — [ अशुभोदयेन ] अशुभ उदयसे [ आत्मा ] आत्मा [ कुनरः ] कुमनुष्य [ तिर्येग् ] तिर्यंच [ नैरियकः ] और नारकी [ भृत्वा ] होकर [ दुःख सहस्रैः ] हजारों दुःखोंसे [ सदा अभिद्रुतः ] सदा पीड़ित होता हुआ [ अत्यंतं अमित ] ( संसारमें ) अत्यन्त भ्रमण करता है।

टीका:—जब यह आत्मा किचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुआ ग्रशुभोपयोग परिणतिका ग्रवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यंच ग्रौर नारकीके रूपमें परिभ्रमण करता हुआ (तद्रूप) हजारों दुःखोंके बन्धनका ग्रनुभव करता है; इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी ग्रभाव होनेसे यह ग्रशुभोपयोग ग्रत्यन्त हेय ही है।। १२।।

# तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः त्रोत्साइनार्यमिमिष्टौति— श्रद्धसयमादसमुत्यं विसयातीदं श्रणोवममणंतं। श्रद्धविद्धराणं च सुहं सुद्धवश्रोगण्पसिद्धाणं॥ १३॥ श्रितशयमात्मसम्बद्धयं विषयातीतमनीपम्यमनन्तम्। श्रद्धविद्धननं च सुखं श्रद्धोपयोगप्रसिद्धानाम्॥ १३॥

बासंसाराऽपूर्वपरमाद्भुताहादरूपत्वादात्मानमेवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्षत्वादत्य-न्तविरुक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नैरन्तर्यप्रवर्तमानत्वाचातिशयवदात्मसप्रुत्थं विषयातीत-

मनौषम्यमनन्तमन्युच्छिन्नं च शुद्धोषयोगनिःषद्यानां सुखमतस्तत्सर्वथा प्रार्थनीयम् ॥ १३ ॥

इसप्रकार यह (भगवान कुन्दकुन्दाचार्य देव) समस्त शुभाशुभोपयोगवृत्तिको (शुभउपयोगरूप ग्रीर ग्रशुभ उपयोगरूप परिणितिको) ग्रपास्त कर (हेय मानकर, तिरस्कार करके, दूर करके) शुद्धोपयोगवृत्तिको ग्रात्मसात् (ग्रात्मरूप, ग्रपनेरूप) करते हुए शुद्धोपयोग ग्रविकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें (पहले) शुद्धोपयोगके फलकी ग्रात्माके प्रोत्साहनके लिये प्रशंसा करते हैं।

# गाया १३

अन्वयार्थः [ शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां ] शुद्धोपयोगसे ैनिष्पन्न हुए स्रात्मास्रोंका (केवली स्रोर सिद्धोंका) [ सुखं ] सुख [ अतिशयं ] स्रतिशय [ आत्मसम्रुत्थं ] स्रात्मोत्पन्न [ विषयातीतं ] विषयातीत ( स्रतीन्द्रिय ) [ अनीपम्यं ] स्रनुपम [ अनन्तं ] स्रनन्त ( स्रविनाशी ) [ अव्युच्छिन्नं च ] स्रोर स्रविच्छित्न ( स्रटूट ) है।

टीका:—(१) अनादि संसारसे जो पहले कभी अनुभवमें नहीं आया ऐसे अपूर्व, परम अद्भुत आह्लादरूप होनेसे 'अतिशय', (२) आत्माका ही आश्रय लेकर (स्वाश्रित) प्रवर्तमान होनेसे 'आत्मोत्पन्न', (३) पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे (स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दके तथा संकल्पविकल्पके आश्रयकी अपेक्षासे रहित होनेसे) 'विषयातीत', (४) अत्यन्त विलक्षण होनेसे (अन्य सुक्षोंसे सर्वथा भिन्न लक्षणवाला

१. निष्पन्न होना = उत्पन्न होना; फलरूप होना; सिद्ध होना । शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए अर्थात् शुद्धोपयोग कारणसे कार्यरूप हुए ।

# मध शुद्धोषयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति-

# सुविदिदपयत्थसुत्तो संजमतवसंजुदो विगदरागो । समणो समसुहदुक्खो भणिदो सुद्धोवश्रोगो ति ॥ १४ ॥

सुविदितपदार्थस्त्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः। श्रमणः समसुखदुःस्रो मणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सत्रार्यज्ञानवज्ञेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानभद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसृत्रः । सकलवड् जीवनिकायनिशुम्मनविकन्पार्यचेन्द्रियाभिलापविकन्पाच व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे संय-

होनेसे) 'ग्रनुपम', (१) समस्त ग्रागामी कालमें कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 'ग्रनन्त' ग्रौर (६) विना ही ग्रन्तरके प्रवर्तमान होनेसे 'ग्रविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए ग्रात्माग्रोंके होता है, इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाछनीय) है।। १३॥

ग्रब शुद्धोपयोगपरिणत ग्रात्माका स्वरूप कहते हैं:-

# गाया १४

भन्वयार्थः — [ सुविदितपदार्थस्त्रः ] जिन्होंने (निज शुद्ध म्रात्मादि) पदार्थोंको म्रीर सूत्रोंको भली भाँति जान लिया है, [ संयमतपःसंयुतः ] जो संयम ग्रीर तपयुक्त हैं, [ विगतरागः ] जो वीतराग ग्रर्थात् राग रहित हैं [ समसुखदुःखः ] ग्रीर जिन्हें सुख-दुःख समान हैं, [ अमणः ] ऐसे श्रमणको ( मुनिवरको ) [ शुद्धोपयोगः इति भणितः ] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है।

टीका:—सूत्रोंके ग्रर्थंके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यके विभागके 'परिज्ञानमें श्रद्धानमें ग्रीर विधानमें (ग्राचरणमें) समर्थं होनेसे (स्वद्रव्य ग्रीर परद्रव्यकी भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान ग्रीर ग्राचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको ग्रीर (उनके प्रतिपादक) सूत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह जीवनिकायके हननके विकल्पसे ग्रीर पंचेन्द्रिय सम्बन्धी ग्रिभलाषाके विकल्पसे

<sup>े</sup> १. परिज्ञान - पूरा ज्ञान; ज्ञान ।

मनात् , स्वरूपविश्रान्तिनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच संयमतपःसंग्रुतः । सक्कमोहंनीयविपाकविषेक-मावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारास्मस्बरूपत्वाद्विगतरागः । परमकलावलोकनानमुभूयमानसातासात-वेदनीयविपाकनिर्वेतितसुखदुःखजनितपरिणामवैषम्यत्वात्समसुखदुःखः अमणः शुद्धोपयोग इत्यमिधीयते ।। १४ ॥

> अथ शुद्धोपयोगलामानन्तरमाविशुद्धात्मस्वभावलाममिनन्दति— उवञ्चोगविसुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरञ्चो । भूदो सयमेवादा जादि पारं णेयभूदाणं ॥ १५ ॥ उपयोगविशुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः । भृतः स्वयमेवातमा याति पारं क्षेत्रभृतानाम् ॥ १५ ॥

ग्रात्माको 'व्यावृत्त करके ग्रात्माका शुद्धस्वरूपमें संयमन करनेसे, ग्रीर 'स्वरूपविश्रान्त 'निस्तरंग 'चैतन्यप्रतपन होनेसे जो संयम ग्रीर तपयुक्त हैं, सकल मोहनीयके विपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे (समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे भिन्नत्वकी उत्कृष्ट भावनासे) निर्विकार ग्रात्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग है, ग्रीर परमकलाके ग्रवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा ग्रसाता वेदनीयके विपाकसे उत्पन्न होनेवाले जो सुख-दुःख उन सुख-दुःख जितत परिणामोंकी विषमताका ग्रनुभव नहीं होनेसे (परम सुखरसमें लीन निर्विकार स्वसंवेदनरूप परमकलाके ग्रनुभवके कारण इष्टानिष्ट संयोगोंमें हर्ष शोकादि विषम परिणामोंका ग्रनुभव न होनेसे) जो 'समसुखदुःख हैं, ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं।। १४।।

ग्रव, शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्काल (ग्रन्तर पड़े बिना) ही होनेवाली शुद्ध ग्रात्मस्वभाव (केवलज्ञान) प्राप्तिकी प्रशंसा करते हैं:—

# गाया १४

अन्वयार्थः — [ यः ] जो [ उपयोगविशुद्धः ] उपयोग विशुद्ध ( शुद्धोपयोगी )

१ व्याष्ट्रत करके = हटाकर; रोककर; अलग करके। २. स्वक्षपविश्वान्त = स्वक्षपमें स्थिर हुआ। ३. निस्तरंग = तरंग रहित; चंचलता रहित; विकल्प रहित; शान्त। ४. प्रतपन होना = प्रतापनान होना, प्रकाशिक होना, देदीप्यमान होना। ४. समसुखदु:ख - जिन्हें सुख और दु:स ( इष्टानिष्ट संयोग ) दोनों समान हैं।

यो हि नाम चैतन्यपरिणामलक्षयोनोपयोगेन यथाञ्चक्ति विद्युद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपद्मुद्भिद्यमानविशिष्टविद्युद्धियक्तिरुद्युन्यतासंसारबद्ध्इतरमोहप्रंथितयात्यंतिर्विकारचैतन्यो निरस्तममस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविज्ञिम्मतात्मशक्तिश्च स्त्रयमेव भूतो क्षेयत्वमा-पद्मानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु क्षेयमात्रं ततः समस्तक्षेयान्तर्वर्तिज्ञान-स्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ।। १४ ।।

मध शुद्धोपयोगजन्यस्य श्रद्धात्मस्यमावलामस्य कारकान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्तमात्मा-यचत्वं द्योतयति—

है [आत्मा] वह ग्रात्मा [ तिगतावरणान्तरायमोहरजाः ] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, ग्रन्तराय ग्रौर मोहरूप रजसे रहित [ स्वयमेव भूतः ] स्वयमेव होता हुग्रा [ ज्ञेयभूतानां ] ज्ञेयभूत पदार्थोंके [ पारं याति ] पारको प्राप्त होता है ।

टीकाः—जो (ग्रातमा) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशिक्त विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (ग्रातमा), जिसे पद पद पर (प्रत्येक पर्यायमें) विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, ग्रनादि संसारसे बँधी हुई दृढ़तर मोहग्रन्थि छूट जानेसे ग्रत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला ग्रीर समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा ग्रन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विष्न विकसित ग्रात्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुग्रा ज्ञेयताको प्राप्त (पदार्थों) के ग्रन्तको पा लेता है।

यहाँ (यह कहा है कि) ग्रात्मा ज्ञानस्वभाव है, श्रीर ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है; इसलिये समस्त ज्ञेयोंके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे श्रात्माको ग्रात्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है।

भावार्थः — शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, श्रीर इसप्रकार मोहका क्षय करके निर्विकार चेतनावान होकर बारहवें गुणस्थानके स्रन्तिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रीर अन्तरायका युगपद् क्षय करके समस्त ज्ञेयोंको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है। इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है।। १४।।

म्रब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति भ्रन्य कारकोंसे

१. विशिष्ट = विशेषः, असाधारणः, स्नास ।

# तह सो लद्धसहावो सञ्वर्ग्ह् सञ्वलोगपदिमहिदो। भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु ति णिहिट्टो॥ १६॥

तथा स लब्धस्वभावः सर्वद्भः सर्वलोकपतिमहितः। भूतः स्वयमेवात्मा मवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्टः॥ १६॥

अर्थं खन्वात्मा शुद्धोपयोगमावनानुमावप्रत्यस्त्रमितसमस्त्रधातिकर्मत्या सशुपलन्ध-शुद्धानन्तत्रक्तिचित्स्वमावः, शुद्धानन्तत्रक्तिश्रायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्तृत्वाधिकारः, शुद्धा-

निरपेक्ष (स्वतंत्र) होनेसे ग्रत्यन्त ग्रात्माधीन है (लेशमात्र पराधीन नहीं है ) मह प्रगढ करते हैं:—

#### गाया १६

यन्वयार्थः—[तथा] इसप्रकार [सः श्रात्मा] वह ग्रात्मा [लब्बस्वभावः] स्वभावको प्राप्त [सर्वज्ञ: ] सर्वज्ञ [सर्वलोकपतिमहितः] ग्रीर सर्व (तीन) लोकके । ग्रीधपतियोंसे पूजित [स्वयमेव भृतः] स्वयमेव हुग्रा होनेसे [स्वयंभूः भवति] 'स्वयंभू' है [इति निर्दिष्टः] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है।

टीकाः—शुद्ध उपयोगकी भावनाक प्रभावसे समस्त घातिकर्मीक नष्ट होनेसे जिसने शुद्ध ग्रनन्तशक्तिवान चैतन्य स्वभावको प्राप्त किया है, ऐसा यह (पूर्वीक्त) ग्रात्मा—,(१) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने कर्तृत्वके ग्रधिकारको ग्रहण किया है ऐसा, (२) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (स्वयं ही प्राप्त होता होनेसे) कर्मत्वका ग्रनुभव करता हुग्रा, (३) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावसे स्वयं ही साधकतम (उत्कृष्ट साधन) होनेसे करणताको धारण करता हुग्रा, (४) शुद्ध ग्रनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होनेसे (ग्रयांत् कर्म स्वयंको ही देनेमें ग्राता होनेसे) सम्प्रदानताको धारण करता हुग्रा, (४) शुद्ध ग्रनन्तशक्तिम्य ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके समय पूर्वमें प्रवर्तमान विकलज्ञानस्वभावका नाश होने

१. सर्वलोकके अधिपति = तीनोंलोकके स्वामी-सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और चक्रवर्ति । २. विकलझान -- अपूर्ण ( मति श्रुतादि ) झान ।

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविश्राणः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्वंदधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तविकलज्ञान-स्वभावापगमेऽपि सहज्ञज्ञानस्वभावेन श्रुवत्वालम्बनादपादानत्वश्चपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप-

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही ध्रुवताका भ्रवलम्बन करनेसे अपादानताको धारण करता हुआ, भीर (६) शुद्ध भनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके स्वभावका स्वयं ही भ्राधार होनेसे अधिकरणताको भ्रात्मसात् करता हुआ—(इसप्रकार) स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे भ्रथवा उत्पत्ति भ्रपेक्षासे 'द्रव्य-भावभेदसे भिन्न भातिकमौंको दूर करके स्वयमेव भ्राविभू त होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है।

यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन) ढ्रंढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतंत्र होते हैं।

भागर्थः— कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, ग्रपादान, ग्रीर ग्रधिकरण नामक छह कारक हैं। जो स्वतंत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है; कर्ता जिसे प्राप्त करता है वह कर्म है; साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधनको करण कहते हैं; कर्म जिसे दिया जाता है, ग्रथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है; जिसमेंसे कर्म किया जाता है, वह ध्रुववस्तु ग्रपादान है, ग्रीर जिसमें ग्रथीत् जिसके ग्राधारसे कर्म किया जाता है वह ग्रधिकरण है। यह छह कारक व्यवहार ग्रीर निश्चयके भेदसे दो प्रकारके हैं। जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार कारक हैं, ग्रीर जहाँ ग्रपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ निश्चय कारक हैं।

व्यवहार कारकोंको इसप्रकार घटित किया जाता है—कुम्हार कर्ता है; घड़ा कर्म है; दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण हैं; कुम्हार जल भरनेवालेके लिये घड़ा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है; टोकरीमेंसे मिट्टी लेकर घड़ा

र्वे हें हुट्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म = द्रव्य और भावके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्रव्यघाति-कर्म और भावघातिकर्म ।

रिणमनस्वभावस्याधारभृतत्वादिषकरणत्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेशया द्रव्यभावभेदिमक्षधातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भृतत्वाद्वा स्वयंभृरिति निर्दिश्यते ।

बनाता है, इसलिये टोकरी अपादान है, और पृथ्वीके आधार पर घड़ा बनाता है, इसलिये पृथ्वी अधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्ता है; अन्य कर्म है; अन्य करण है; अन्य सम्प्रदान; अन्य अपादान: अन्य अधिकरण है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसीका कर्ता—हर्ता नहीं हो सकता, इसलिये यह छहों व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे कहे जाते हैं। निश्चयसे किसी द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बन्ध है ही नहीं।

निश्चय कारकोंको इसप्रकार घटित करते हैं—मिट्टी स्वतंत्रतया घटरूप कार्यको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। अथवा, घड़ा मिट्टीसे अभिन्न है इसलिये मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभावसे मिट्टीने घड़ा बनाया इसलिये मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टीने घड़ारूप कर्म अपनेको ही दिया इसलिये मिट्टी स्वयं सम्प्रदान है। मिट्टीने अपनेमेंसे पिडरूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिये वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टीने अपने ही आधारसे घड़ा बनाया इसलिये स्वयं ही अधिकरण है। इसप्रकार निश्चयसे छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरेकी सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिये, अपनेमेंसे. अपनेमें करता है इसलिये निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं।

उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वयं ही ग्रपनी ग्रनन्त शक्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण है इसलिये स्वयं ही छह कारकरूप होकर ग्रपना कार्य करनेके लिये समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिये केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक ग्रात्माको बाह्य सामग्रीकी ग्रपेक्षा रखकर परतंत्र होना निर्श्यक है। शुद्धोपयोगमें लीन ग्रात्मा स्वयं ही छह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। वह ग्रात्मा स्वयं श्रनन्तशक्तिवान ज्ञायकस्वभावसे स्वतंत्र है इसलिये स्वयं ही कर्ता है; स्वयं ग्रनन्तशक्तिवाले केवलज्ञानको प्राप्त करनेसे केवलज्ञान कर्म है, ग्रथवा केवलज्ञानसे स्वयं ग्रिक्त होनेसे ग्रात्मा स्वयं ही कर्म है; ग्रपने ग्रनन्त शक्तिवाले परिणमन स्वभावरूप उत्कृष्ट साधनसे केवलज्ञानको प्रगट करता है, इसलिए ग्रात्मा स्वयं ही

मतो न निरुचयतः परेण सहारमनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलामाय सामग्री-मार्गणव्यव्यवया परतंत्रीर्भूयते ॥ १६ ॥

मध स्वायम्भुवस्यास्य ग्रुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पाद्य्यय-भ्रोब्ययुक्तत्वं वालोचयति---

भंगविहीणो य भवो संभवपरिविज्जिदो विणासो हि । विज्जिद तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७॥

मङ्गविहीनश्व भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि । विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७॥

करण है; ग्रपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये ग्रात्मा स्वयं ही सम्प्रदान है; ग्रपनेमेंसे मित श्रुतादि ग्रपूणं ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये ग्रीर स्वयं सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा घ्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही ग्रपादान है, ग्रपनेमें ही ग्रर्थात् ग्रपने ही ग्राधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वयं ही ग्रधिकरण है। इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयंभू' कहलाता है। ग्रथवा, ग्रनादिकालसे ग्रति दृढ़ बँधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय ग्रीर ग्रतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव ग्राविभूत हुग्रा, ग्रर्थात् किसीकी सहायताके बिना ग्रपने ग्राप ही स्वयं प्रगट हुग्रा इसलिये 'स्वयंभू' कहलाता है।। १६।।

ग्रब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके ग्रत्यन्त ग्रविनाशीपना ग्रौर कर्याचित् (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तताका विचार करते हैं:—

# गाया १७

अन्वयार्थ:—[मंगविद्दीनः च भवः] उसके ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त ग्रात्माके ) विनाश रहित उत्पाद है, भौर [ संभवपरिवर्जितः विनाशः दि ] उत्पाद रहित विनाश है [ तस्य एव पुनः ] उसके ही फिर [ स्थितिसंभवनाश्चसमवायः विद्यते ] भ्रोव्य, उत्पाद भौर विनाशका समवाय ( एकत्रित समूह ) विद्यमान है । मस्य खन्वात्मनः शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण प्रलयाभावाद्भक्तविहीनः । यस्त्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाशः स पुनरुत्पादाभावात्संभवपरिवर्जितः । भतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसंभवनाशसमवायोऽस्य न विप्रतिषिष्यते, भक्तरिहितोत्पादेन संभववर्जितविनाशेन तद्द्यपाधारभृतद्रव्येण च समवेतत्वात् ॥ १७॥

अथोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यंभावीति विभावयति—

टीका:—वास्तवमें इस ( शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त ) ग्रात्माके शुद्धोपयोगके प्रसादसे हुग्रा जो शुद्धात्मस्वभावसे ( शुद्धात्मस्वभावरूपसे ) उत्पाद है, वह पुनः उसरूपसे प्रलयका ग्रभाव होनेसे विनाश रहित है; ग्रौर ( उस ग्रात्माके शुद्धोपयोगके प्रसादसे हुग्रा ) जो अशुद्धात्मस्वभावसे विनाश है वह पुनः उत्पत्तिका ग्रभाव होनेसे, उत्पाद रहित है। इससे ( यह कहा है कि ) उस ग्रात्माके सिद्धरूपसे ग्रविनाशीपन है। ऐसा होनेपर भी उस ग्रात्माके उत्पाद, व्यय ग्रौर धौव्यका समवाय विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह विनाश रहित उत्पादके साथ, उत्पाद रहित विनाशके साथ ग्रौर उन दोनोंके ग्राधारभूत द्रव्यके साथ सम्वेत ( तन्मयतासे युक्त—एकमेक ) है।

भावार्थ:—स्वयंभू सर्वज भगवानके जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुम्रा वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिये उनके विनाशरहित उत्पाद है; श्रौर श्रनादि श्रविद्या जिनत विभाव परिणाम एक बार सर्वथा नाशको प्राप्त होनेके बाद फिर कभी उत्पन्न नहीं होते, इसलिये उनके उत्पाद रहित विनाश है। इसप्रकार यहाँ यह कहा है कि वे सिद्धरूपसे श्रविनाशी हैं। इसप्रकार ग्रविनाशी होनेपर भी वे उत्पाद, व्यय ध्रौव्ययुक्त हैं; क्योंकि शुद्ध पर्यायकी ग्रपेक्षासे उनके उत्पाद है, ग्रशुद्ध पर्यायकी श्रपेक्षासे व्यय है ग्रीर उन दोनोंके ग्राधारभूत ग्रात्मत्वकी ग्रपेक्षासे ध्रौव्य है।।१७॥

श्रव, उत्पाद श्रादि तीनों (उत्पाद, व्यय ग्रौर ध्रौव्य) सर्व द्रव्योके साधारण है इसलिये शुद्धश्रात्मा (केवली भगवान श्रौर सिद्ध भगवान)के भी श्रवश्यमभावी है, यह व्यक्त करते हैं:—

१. अवश्यम्भावी - जरूर होनेवाला; अपरिहार्थ्।

# उपादां य विणासां विज्जदि सब्वस्स श्रहजादस्स । पज्जाएण दु केणवि श्रहो खलु होदि सब्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य । पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सङ्गृतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्यूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्देष्टा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण च विनासः । पीततादिपर्यायेण त्ययत्राप्युत्यत्तिविनासावनासादयतः भ्रुवत्वस् । एवमस्वि-

#### गाथा १८

बन्वयार्थः—[ उत्पादः ] किसी पर्यायसे उत्पाद [ विनाशः च ] भीर किसी पर्यायसे विनाश [ सर्वस्य ] सर्व [ अर्थजातस्य ] पदार्थमात्रके [ विद्यते ] होता है; [ कन अपि पर्यायेण तु ] भीर किसी पर्यायसे [ अर्थः ] पदार्थ [ सद्भृतः खलु भवति ] वास्तवमें ध्रुव है ।

टीका:—जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्थारूपसे वर्तनेवाली अँगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, भीर पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोंमें (बाजूबन्द और अँगूठीमें) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त न होनेसे ध्रोव्यत्व दिखाई देता है। इसप्रकार सर्व द्रव्योंके किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रोव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये। इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, ध्रोव्यरूप अस्तित्व अवश्यमभावी है।

भावार्थः—द्रव्यका लक्षण ग्रस्तित्व है, ग्रौर ग्रस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप है। इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश ग्रौर किसी पर्यायसे ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है।

प्रश्तः—द्रव्यका ग्रस्तित्व उत्पादादिक तीनोंसे क्यों कहा है ? एकमात्र भीव्यसे ही कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?

उत्तर:—यदि पदार्थ घ्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य श्राकारसे रहना चाहिये; श्रीर घड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिये। विन्तु ऐसा नहीं होता, श्रर्थात् भेद तो श्रवस्य दिखाई देते हैं। लद्रव्याणां केनिवत्पर्यायेणोत्पादः केनिचिद्विनाशः केनिचिद्धौव्यिनत्यवशोद्धव्यम् । अतः शुद्धाः त्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तित्वमवश्यंभावि ॥ १८ ॥

अधास्यात्मनः शुद्धोपयोगानुभावात्स्वयंश्ववो भूतस्य कथमिन्द्रिवैर्वना श्वानानन्द्।विति संदेहशुदस्यति---

# पक्लीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिश्रो अधिकतेजो । जादो अदिंदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ १६॥

प्रभीणघातिकर्मा अनन्तवरवीयों ऽघिकतेजाः । जातोऽतीन्द्रियः स ज्ञानं सीख्यं च परिणमति ॥ १९॥

इसलिये पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न भीर किसी पर्यायसे नण्ट भी होते हैं। यदि ऐसा न माना जाये तो संसारका ही लोप हो जाये।

इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय धौव्यमय है, इसलिये मुक्त म्रात्माके भी उत्पाद, व्यय, धौव्य म्रवस्य होते हैं। यदि स्थूलतासे देखा जाये तो सिद्ध पर्यायका उत्पाद भौर संसार पर्यायका व्यय हुम्रा, तथा म्रात्मत्व ध्रुव बना रहा। इस म्रपेक्षासे मुक्त म्रात्माके भी उत्पाद, व्यय, धौव्य होता है। ग्रथवा मुक्त म्रात्माका ज्ञान ज्ञेय पदार्थोंके म्राकाररूप हुम्रा करता है, इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारसे उत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है, इसलिये मुक्त म्रात्माके समय समय पर उत्पाद, व्यय, धौव्य होता है। म्रथवा, म्रधिक सूक्ष्मतासे देखा जाये तो म्रगुरुलघुगुणमें होनेवाली पटगुनी हानि वृद्धिके कारण मुक्त म्रात्मामें समय समयपर उत्पाद, व्यय, धौव्य वर्तता है। यहाँ जैसे सिद्धभगवानके उत्पादादि कहे हैं उसीप्रकार केवली भगवानके भी यथायोग्य समभ लेना चाहिये।। १८।।

श्रब, शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) आत्माके इन्द्रियोंके विना श्रीर श्रानन्द कैसे होता है ? इस संदेहका निवारण करते हैं:—

# गाथा १९

बन्वयार्थः—[प्रभीणघातिकर्मा] जिसके घातिकर्म क्षय हो चुके हैं; [ बती-न्द्रियः जातः ] जो ग्रतीन्द्रिय होगया है, [ अनन्तवरवीर्यः ] ग्रनन्त जिसका उत्तम भयं खण्वात्मा शुद्धोपयोगसामध्यति प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपश्चमिकश्चानदर्शना-संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भृतः सिक्वखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नश्चानदर्शनावरणप्रलयाद-धिककेवलश्चानदर्शनामिघानतेजाः, समरतमोहनीयामावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्यस्वमावमात्मान-मासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं श्चानमनाञ्चलत्वलक्षणं सौख्यं च भृत्वा परिणमते । एवमात्मनो श्चानानन्दौ स्वमाव एव । स्वमावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैविनाप्यात्मनो श्चाना-नन्दौ संमवतः ॥ १९॥

अथातीन्द्रयत्वादेव शृद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नाम्तीति विभावयति-

वीर्य है, श्रौर [अधिकतेजाः] 'श्रधिक जिसका (केवलज्ञान श्रौर केवलदर्शनरूप) तेज है [सः] वह (स्वयंभू श्रात्मा) [श्रानं सौख्यं च] ज्ञान श्रौर सुखरूप [परिणमत करता है।

टीका: गुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकर्म क्षयको प्राप्त हुए हैं, क्षायोपशिमक ज्ञान-दर्शनके साथ असंपृक्त (संपर्क रहित) होनेसे जो अतीन्द्रिय होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे अधिक जिसका केवलज्ञान और केवलदर्शन नामक तेज है, ऐसा यह (स्वयंभू) आत्मा समस्त मोहनीयके अभावके कारण अत्यंत निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्माका (अत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्माका (अत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे अगत्माको) अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर प्रकाशकता लक्षणज्ञान और अनाकुलता लक्षण मुख होकर परिणमित होता है। इसप्रकार आत्माका ज्ञान और आनम्ब स्वभाव ही है। और स्वभाव परसे अनिपक्ष है इसलिये इन्द्रियोंके बिना भी आत्माके ज्ञान आनन्द होता है।

भावार्थ:—ग्रात्माको ज्ञान ग्रीर सुखरूप परिणमित होनेमें इन्द्रियादिक पर निमित्तोंकी ग्रावश्यकता नहीं है; क्योंकि जिसका लक्षण ग्रर्थात् स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान ग्रीर जिसका लक्षण ग्रनाकुलता है ऐसा सुख ग्रात्माका स्वभाव ही है।। १६:।।

ग्रब ग्रतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध भात्माके (केवली भगवानके ) शारीरिक मुख दुःख नहीं है यह व्यक्त करते हैं:—

१. अधिक = चत्कृष्टः, असाधारणः, अस्यन्त । २. अनपेच = स्वतंत्रः, उदासीनः, अपेचा रहित ।

सोक्खं वा पुण दुक्खं केवलणाणिस्स णित्य देहगदं। जम्हा अदिंदियत्तं जादं तम्हा दु तं ऐयं।। २०।। सौक्यं वा पुनर्दुःखं केवलक्षानिनो नास्ति देहगतम्। यस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मानु तज्ज्ञेयम्।। २०।।

यत एव शुद्धात्मनी जातवेदस इव कालायसगीलोत्क्लितपुद्गलाशेषविलासकम्पो नास्ती-न्द्रियग्रामस्तत एव घोरघनघातामिघातपरम्परास्थानीयं त्ररीरगतं सुखदुःखं न स्थात् ॥ २० ॥

वय ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं सौख्यस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रवन्धद्वयेनामिद्धाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति—

#### गाथा २ •

वन्वयार्थः—[ कैवलज्ञानिनः ] केवलज्ञानीके [ देहगतं ] शरीरसम्बन्धी [सीख्यं] सुख [वा पुनः दुःखं] या दुःख [नास्ति] नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [अतीन्द्रियत्वंजातं] ग्रतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [तस्मात् तु तत् श्रेयम्] इसलिये ऐसा जानना चाहिये।

टीका: — जैसे ग्रग्निको लोहेके तप्त पुद्गलोंका समस्त विलास नहीं है (ग्रथित् ग्रग्नि लोहेके गोलेके पुद्गलोंके विलाससे—उनकी कियासे भिन्न है) उसीप्रकार शुद्ध ग्रात्माके (ग्रथित् केवलज्ञानी भगवानके) इन्द्रिय-समूह नहीं है; इसीलिये जैसे ग्रग्निको घनके घोर ग्राघातोंकी परम्परा नहीं है (लोहेके गोलेको संसर्गका ग्रभाव होने पर घनके लगातार ग्राघातोंकी भयंकर मार ग्रग्निपर नहीं पड़ती) इसीप्रकार शुद्ध ग्रात्माके शरीर सम्बन्धी सुख दु:व नहीं हैं।

भावार्थः केवली भगवानके शरीर सम्बन्धी क्षुघादिजन्य दुःख या भोजनादिकी प्राप्तिका सुख नहीं होता इसलिये उनके कवलाहार नहीं होता ॥ २०॥

श्रव, ज्ञानके स्वरूपका विस्तार श्रौर सुखके स्वरूपका विस्तार कमशः प्रवर्तमान दो श्रिधकारोंके द्वारा कहते हैं। इनमेंसे (पहले) श्रतीन्द्रिय ज्ञानक्रम परिणमित होनेसे केवली भगवानके सब प्रत्यक्ष है यह प्रगट करते हैं:—

# परिणमदो खलु णाणं पचक्खा सव्वदव्वपज्जाया । सो णेव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वेद्रव्यपर्यायाः । स नैव तान् विज्ञानात्यवप्रद्वपूर्वामिः क्रियामिः ॥ २१ ॥

यतो न खन्त्रियाण्यालम्ब्यावप्रदेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणभयभण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभृतक्षानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकतत्केवलक्षानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यत्तेत्रकालभावतया समभसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

#### गाया २१

अन्वयार्थः—[ खलु ] वास्तवमें [ ग्रानं परिणममानस्य ] ज्ञानरूपसे ( केवल-ज्ञानरूपसे ) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [ सर्वद्रव्यपर्यायाः ] सर्व द्रव्य-पर्यायें [ प्रत्यक्षाः ] प्रत्यक्ष हैं [ सः ] वे [ तान् ] उन्हें [ अवग्रहपूर्वाभिः कियामिः ] ग्रवग्रहादि कियाग्रोंसे [ नैव विज्ञानाति ] नहीं जानते ।

टीका:—केवली भगवान इन्द्रियोंके ग्रालम्बनसे ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय पूर्वक क्रमसे नहीं जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त ग्रावरणके क्षयके क्षण ही, ग्रनादि ग्रनन्त, ग्रहेतुक ग्रीर ग्रसाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं; इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रीर भावका ग्रक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष संवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) ग्रालम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्यायं प्रत्यक्ष ही हैं।

मावार्थ: जिसका न ग्रादि है ग्रीर न ग्रंत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं ग्रीर जो ग्रन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञानरूपसे जब ग्रात्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोंका क्षय हो जाता है, ग्रीर उस क्षय होनेके समय ही ग्रात्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है। वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपण्णमिक ज्ञानवाले जीवोंकी भांति ग्रवग्रह-ईहा-ग्रवाय ग्रीर धारणारूप कमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको युगपत् जानते हैं। इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है।। २१।।

भवास्य भगवतोऽतीन्द्रियक्षानपरिणतत्वादेव न किंचित्परोक्षं भवतीत्यभिष्रैति—
णित्य परोक्खं किंचि वि समंत सञ्वक्खगुणसिमद्भस्स ।
अक्खातीदस्स सदा सयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥

नास्ति परोक्षं किचिदपि समन्ततः सर्वाक्षगुणसमृद्धस्य । भक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञावजातस्य ॥ २२ ॥

अस्य खलु मगवतः समस्तावरणभयसण एव सांसारिकपरिच्छित्तिन्पित्विखाचान-हेतुभृतानि प्रतिनियतविषयप्राहीण्यभाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदस्पैःसमरसतया

ग्रव, ग्रतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा ग्रभिप्राय प्रगट करते हैं:—

#### गाथा २२

अन्त्रयार्थ:—[सदा अक्षातीतस्य] जो सदा इन्द्रियातीत हैं, [समन्ततः सर्वाक्षगुण-समृद्धस्य] जो सर्व ग्रोरसे (सर्व ग्रात्मप्रदेशोंसे) सर्व इन्द्रिय गुणोंसे समृद्ध हैं, [स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य] ग्रौर जो स्वयमेव ज्ञानरूप हुए है उन (केवली भगवान)को [किंचित् अपि] कुछ भी [परोक्षं नास्ति] परोक्ष नहीं है।

टीका:—समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक ज्ञानको उत्पन्न करनेके बलको कार्यरूप देनेमें हेतुभूत अपने अपने निश्चित विपयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंसे अतीत हुए हैं, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दके ज्ञानरूप सर्व-इन्द्रिय गुणोंके द्वारा सर्व ओरसे समरसरूपसे समृद्ध हैं (ग्रर्थात् जो भगवान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्दको सर्व आत्मप्रदेशोंसे समानरूपसे जानते हैं) और जो स्वयमेव समस्तरूपसे स्वपरके प्रकाश करनेमें समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञानरूप हुए हैं, ऐसे इन (केवली) भगवानको समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अक्रिमक ग्रहण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है।

मावार्थ:—इन्द्रियोंका गुण, स्पर्शादिक एक एक गुणको ही जानना है, जैसे चक्षु इन्द्रियका गुण रूपको ही जानना है, ग्रर्थात् रूपको ही जाननेमें निमित्त होना है। ग्रीर इन्द्रिय ज्ञान क्रमिक है। केवली भगवान इन्द्रियोंके निमित्तके बिना समस्त समन्ततः सर्वेरेषेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरत्रकाश्वनसममनश्वरं लोकोत्तरज्ञान-ज्ञातस्य, अक्रमसमाकान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किंचनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥

अयात्मनी शानप्रमाणत्वं शानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति-

श्रादा णाणपमाणं णाणं एयप्पमाणमुहिद्वं। एयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु मन्वगयं।। २३॥

अत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम् । ज्ञेयं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आतमा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन परिणतत्वाचत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वाहाद्यानिष्ठदहनवचत्परिमाणं; व्लेयं तु लोकालोक-

भ्रात्म प्रदेशोंसे स्पर्शादि सर्व विषयोंको जानते हैं, भ्रौर जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप ) स्वयमेव परिणमित हुन्ना करते हैं; इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भ्रौर भावको भ्रवग्रहादि कम रहित जानते हैं इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है।। २२।।

श्रव, श्रात्माका ज्ञानप्रमाणपना श्रीर ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते हैं:-

# गाथा २३

अन्वयार्थः — [ भात्मा ] म्रात्मा [ ज्ञानप्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण है [ ज्ञानं ] ज्ञान [ ज्ञेयप्रमाणं ] ज्ञेय प्रमाण [ उद्दिष्टं ] कहा गया है [ ज्ञेषं लोकालोकं ] ज्ञेय लोकालोक है [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं तु ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सर्वगत— सर्व व्यापक है ।

टीकाः—'समगुणपर्यायंद्रव्यं' ( गुण-पर्यायं ग्रर्थात् युगपद् सर्वगुण ग्रौर पर्यायं ही द्रव्य है ) इस वचनके श्रनुसार ग्रात्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, ग्रौर ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ- दहनकी

१. ह्रोयनिष्ठ = ह्रोयोंका अवलम्बन करनेवाला; ह्रोयोंमें तत्पर । २. दहन = जलाना; अग्नि ।

विभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीहस्वरूपस्चिता विच्छेदोपदर्शितधीव्या वह्र्इच्यी सर्वमिति यावत् । ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एव लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकारपारस्रुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् झानं सर्वगतम् ॥ २३ ॥

मथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानम्युपगमे द्वी पक्षानुपन्यस्य द्षयि

णाणप्यमाणमादा ण हवदि जस्सेह तस्स मो आदा। हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि ध्रवमेव ॥ २४ ॥ हीणो जदि सो आदा तरणाणमचेदणं ण जाणादि। अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२५॥ जुगलं।

भाँति ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञेय तो लोक और अलोकके विभागसे विभक्त, अनन्त पर्यायमालासे आलिंगित स्वरूपसे सूचित (प्रगट, ज्ञान), नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा पट्द्रव्य समूह, अर्थात् सब कुछ है। (ज्ञेय छहों द्रव्योंका समूह अर्थात् सब कुछ है। (ज्ञेय छहों द्रव्योंका समूह अर्थात् सब कुछ है) इसलिये निःशेष आवरणके क्षयके समय ही लोक और अलोकके विभागसे विभक्त समस्त वस्तुओंके आकारोंके पारको प्राप्त करके इसीप्रकार अच्युतरूपसे रहता है, इसलिये ज्ञान सर्वगत है।

भावार्थ: - गुण-पर्यायोंसे द्रव्य ग्रनन्य है, इसलिये ग्रात्मा ज्ञानसे हीनाधिक न होनेसे ज्ञान जितना ही है; श्रीर जैसे दाह्य (जलने योग्य पदार्थ) का ग्रवलम्बन करनेवाला दहन दाह्य के बराबर ही है, उसीप्रकार ज्ञेयका ग्रवलम्बन करनेवाला ज्ञान ज्ञेयके बराबर ही है। ज्ञेय तो समस्त लोकालोक ग्रथीत् सब ही है। इसलिये सर्व ग्रावरणका क्षय होते ही (ज्ञान) सबको जानता है ग्रीर फिर कभी भी सबके जाननेसे च्युत नहीं होता इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है।। २३।।

भ्रव, श्रात्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्ष उपस्थित करके दोष बतलाते हैं:—

१. विभक्त = विभागवाला। (षट्द्रव्योंके समृहमें लोक-अलोकरूप हो विभाग हैं)। २. अनन्त पर्यायें द्रव्यको आलिगित करती हैं (द्रव्यमें होती हैं) ऐसे स्वरूपवाला प्रत्येक द्रव्य ज्ञात होता है।

क्षानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स जात्मा । हीनो वा अधिको वा क्षानाद्भवति धुवमेव ॥ २४ ॥ हीनो यदि स जात्मा तत् क्षानमचेतनं न जानाति । अधिको वा क्षानात् क्षानेन विना कथं जानाति ॥ २४ ॥ युगलम् ।

यदि खन्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यम्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानंज्ञानं स्वाश्रय-भृतचेतनद्रभ्यसमबायामाबादचेतनं भवद्रपादिगुणकम्पतामापन्नं न ज्ञानाति । यदि पुनर्ज्ञानादिषक

#### गामा २४--२४

अन्तयार्थः — [ इह ] इस जगतमें [ यस्य ] जिसके मतमें [ आत्मा ] आत्मा [ आन्त्रमाणं ] ज्ञान प्रमाण [ न भवित ] नहीं है [ तस्य ] उसके मतमें [ सः आत्मा ] वह आत्मा [ ध्रुवम् एव ] अवश्य [ शानात् हीनः वा ] ज्ञानसे हीन [ अधिकः वा भवित ] अथवा अधिक होना चाहिये।

[यदि ] यदि [सः आत्मा ] वह ग्रातमा [ हीनः ] ज्ञानसे हीन हो [तत् ] तो वह [ग्रानं ] ज्ञान [ अचेतनं ] ग्रचेतन होनेसे [न जानाति ] नहीं जानेगा, [ग्रानात् अधिकः वा ] ग्रीर यदि (ग्रातमा ) ज्ञानसे ग्रधिक हो तो (वह ग्रातमा ) [ग्रानं विना ] ज्ञानके बिना [कथं जानाति ] कैसे जानेगा ?

टीकाः—यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह ग्रातमा ज्ञानसे हीन है, तो ग्रात्मासे ग्रागे बढ़ जानेवाला ज्ञान (ग्रात्माके क्षेत्रसे ग्रागे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होनेवाला ज्ञान) ग्रपने ग्राश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय (सम्बन्ध) न रहनेसे भचेतन होता हुम्रा रूपादि गुण जैसा होनेसे नहीं जानेगा; ग्रौर यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह ग्रात्मा ज्ञानसे ग्रधिक है तो अवश्य ही (ग्रात्मा) ज्ञानसे ग्रागे बढ़ जानेसे (ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे) ज्ञानसे पृथक् होता हुम्रा घटपटादि जैसा होनेसे ज्ञानके बिना नहीं जानेगा। इसलिये यह ग्रात्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है।

भाषार्थ: - भ्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो भ्रात्माके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे भ्रचेतन गुण जैसा ही

इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावरयं ज्ञानादितिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादिस्थानीयतामापको ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवायमात्माभ्युपगन्तव्यः ।। २४ । २४ ॥ अधात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति—

सन्वगदो जिणवसहो मन्वे वि य तग्गया जगदि अट्टा। णाणमयादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ २६॥

सर्वगतो जिनवृष्भः सर्वेऽपि च तद्गता जगत्यर्थाः। ज्ञानमयत्वाच जिनो विषयत्वाचस्य ते भणिताः।। २६।।

हानं हि त्रिसमयाविष्यक्षसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वह्रेयाकारानाकामत् सर्वगत-द्वक्तं तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्भगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषयत्वात्सर्वेऽर्या

होगा, इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा; जैसे कि वर्ण, गंध, रस इत्यादि भ्रमेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते। यदि भ्रात्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे भ्रधिक माना जाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञानशून्यश्रात्मा ज्ञानके बिना जाननेका काम नहीं कर सकेगा; जैसे कि ज्ञानशून्य घट, पट इत्यादि पदार्थ जाननेका काम नहीं कर सकते। इसलिये भ्रात्मा न तो ज्ञानसे हीन है भ्रौर न श्रधिक है, किन्तु ज्ञान जितना ही है। २४-२४।

स्रव, ज्ञानकी भाँति स्नात्माका भी सर्वगतत्व न्यायसिद्ध है, यह बतलाते हैं:-

# गाया २६

अन्वयार्थः—[ जिनवृष्मः ] जिनवर [ मर्वगतः ] सर्वगत है [ च ] भौर [ जगित ] जगितके [ सर्वे अपि अर्थाः ] सर्व पदार्थ [ तद्गताः ] जिनवरगत ( जिनवरमें प्राप्त ) हैं; [ जिनः ज्ञानमयत्वात् ] क्योंकि जिन ज्ञानमय हैं [ च ] भ्रौर [ ते ] वे सब पदार्थ [ विषयत्वात् ] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [ तस्य ] जिनके विषय [ भणिताः ] कहे गये हैं।

टीका:—ज्ञान त्रिकालके सर्वद्रव्य—पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारोंको पहुँच जानेसे (जानता होनेसे) सर्वगत कहा गया है; श्रीर ऐसे (सर्वगत) ज्ञानमय होकर रहनेसे भगवान भी सर्वगत ही हैं। इसप्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत

भिष सर्वगतज्ञानान्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वाच्द्रता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाङ्कलत्वलभणसौरूपसंवेदनत्वाचिष्ठानत्वाविष्ठभात्मप्रमाणज्ञानस्वतत्त्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावषुष्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमिचिकभूतक्रेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्भता इत्युपचर्यन्ते, न च तेवां परमार्थ-तोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अर्थ क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चेयः ॥ २६ ॥

ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे भिन्न उन भगवानके वे विषय हैं, ऐसा ( शास्त्रमें ) कहा है; इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, ( श्रर्थात् भगवानमें प्राप्त ) हैं।

वहाँ (ऐसा समभना कि) निश्चयनयसे अनाकुलता लक्षण सुखका जो संवेदन उस सुखसंवेदनके 'अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है, और उस आत्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्व है; उस निज-स्वरूप आत्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना समस्त 'ज्ञेयाकारोंके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोंको) जानते हैं। निश्चयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत हैं। और 'नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकारोंको आत्मस्थ (आत्मामें रहे हुए) देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत हैं; परन्तु परमार्थतः उनका एक दूसरेमें गमन नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (अर्थात् अपने अपने स्वरूपमें निश्चल अवस्थित) हैं।

यही कम ज्ञानमें भी निश्चित करना चाहिये ( श्रर्थात् श्रात्मा श्रीर ज्ञेयोंके सम्बन्धमें निश्चयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान श्रीर ज्ञेयोंके सम्बन्धमें भी समक्षना चाहिये )।। २६।।

१. अधिष्ठान = आधार, रहनेका स्थान । (आत्मा मुखसवेदनका आधार है। जितनेमें मुखका वेदन होता है, उतना ही आत्मा है।) २. ज्ञेयाकार = पर पदार्थों के द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं। (यह ज्ञेयाकार परमार्थतः आत्मासे सर्वधा भिन्न है।) ३. नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकार = ज्ञानमें होनेवाले (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकार। (इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप परिणमित होते हैं। यह ज्ञेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय उनके निमित्त हैं। इन ज्ञेयाकारोंको आत्मामें देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं' इसप्रकार उपचार किया जाता है। यह बात ३१ वी गावामें दर्पणका दृशन्त देकर सममाई गई है।)

### अथात्मद्वानयीरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति---

# णाणं अप्प ति मदं वट्टदि णाणं विणा ए अप्पाणं। तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अग्णं वा ॥ २७॥

ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् । तस्मात् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ।। २७ ॥

यतः शेषसमस्तर्षेतनाषेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुत्सुकतयाऽनाद्यनन्तस्वमावसिद्धसम-वायसंबन्धमेकमात्मानमाभिग्रुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् तं विना आत्मानं झानं न धारयति, ततो ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानमन्यधर्मद्वारेणान्यद्दिष स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो

## ग्रब, ग्रात्मा भौर ज्ञानके एकत्व-भ्रन्यत्वका विचार करते हैं:— गाया २७

अन्वयार्थः—[ क्रानं आत्मा ] ज्ञान आत्मा है [ इति मतं ] ऐसा जिनदैवका मत है । [ आत्मानं विना ] आत्माके विना ( अन्य किसी द्रव्यमें ) [ क्रानं न वर्तते ] ज्ञान नहीं होता, [ तस्मात् ] इसलिये [ क्रानं आत्मा ] ज्ञान आत्मा है; [ आत्मा ] ग्रीर आत्मा [ क्रानं वा ] ( ज्ञान गृण द्वारा ) ज्ञान है [ अन्यत् वा ] अथवा ( सुखादि अन्य गुण द्वारा ) अन्य है ।

टीका:—क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुश्रोंके साथ 'समबाय-सम्बन्ध नहीं है, इसलिये जिसके साथ श्रनादि श्रनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्ध है, ऐसे एक श्रात्माका श्रति निकटतया (अभिन्न प्रदेशरूपसे) श्रवलम्बन करके प्रवर्तमान होनेसे ज्ञान श्रात्माके बिना अपना श्रस्तित्व नहीं रख सकता; इसलिये ज्ञान श्रात्मा ही है। श्रीर श्रात्मा श्रनन्त धर्मोंका अधिष्ठान (आधार) है, इसलिये ज्ञानधर्मके द्वारा ज्ञान है श्रीर श्रन्य धर्मके द्वारा श्रन्य भी है।

<sup>ै.</sup> समवाय सम्बन्ध = जहाँ गुण होते हैं, वहाँ गुणी होता है, और जहाँ गुणी होता है, वहाँ गुण होते हैं। जहाँ गुण नहीं होते वहाँ गुणी नहीं होता और जहाँ गुणी नहीं होता वहाँ गुण नहीं होते,—इस प्रकार गुण-गुणीका अभिन्न प्रदेशरूप सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध है।

विशेषगुणामाबादमावी वा स्यात् । सर्वथारमा ज्ञानंमिति निराश्रयस्वात् ज्ञानस्यामाव आत्मनः शेषपर्यायाभावस्तदविनाभाविनस्तस्याध्यमावः स्यात् ॥ २७ ॥

थथ ज्ञानक्षेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति-

णाणी णाणसहावो अट्ठा ऐयप्पगा हि णाणिस्स । रूवाणि व चक्खूणं ऐवारणोरऐसु वट्टंति ॥ २८॥

क्रानी क्रानस्वभावोऽर्था क्षेयात्मका हि क्रानिनः। रूपाणीव चत्रुषोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८॥

श्रीर फिर, इसके ग्रितिरक्त (विशेष समभना कि) यहाँ भ्रनेकान्त बलवान है। यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान भ्रात्मा है तो, (ज्ञानगुण भ्रात्मद्रव्य हो जानेसे) ज्ञानका भ्रभाव हो जायेगा, भ्रौर (ऐसा होनेसे) भ्रात्माके भ्रचेतनता भ्राजायेगी, भ्रथवा विशेषगुणका भ्रभाव होनेसे भ्रात्माका भ्रभाव हो जायेगा। यदि यह माना जाये कि सर्वथा भ्रात्मा ज्ञान है तो, (भ्रात्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जायेगा इसिलये, ज्ञानका कोई भ्राधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा भ्रतः) निराश्रयताके कारण ज्ञानका भ्रभाव हो जायेगा, भ्रथवा (भ्रात्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे) भ्रात्माकी शेष पर्यायोंका (सुख, वीर्यादि गुणोंका) भ्रभाव हो जायेगा, भ्रौर उनके साथ ही भ्रविनाभावी सम्बन्धवाले भ्रात्माका भी भ्रभाव हो जायेगा। (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हों तो भ्रात्मा भी नहीं हो सकता)।। २७।।

भ्रब, ज्ञान श्रौर ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए (ज्ञान श्रौर ज्ञेय एक दूसरेमें प्रवेश नहीं करते ) कहते हैं कि:—

### गांथा २८

श्रान्यार्थः [ क्वानी ] प्रात्मा [ क्वानस्वभावः ] ज्ञान स्वभाव है [ अर्थाः हि ] भ्रोर पदार्थ [ क्वानिनः ] ग्रात्माके [ क्वेयात्मकाः ] ज्ञेय स्वरूप हैं [ रूपाणि इव चचुपोः ] जैसे कि रूप ( रूपी पदार्थ ) नेत्रोंका ज्ञेय होता है वैसे ही । [ अन्योन्येषु ] वे एक दूसरेमें [ न एव वर्तन्ते ] नहीं वर्तते ।

क्रानी चार्षाय स्वलक्षणभृतपृथक्तवतो न मिषो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां क्रानक्षेय-स्वभावसंबन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चल्लुरूपवत् । यथा दि चक्ष्रं पि तद्विषयभूत-रूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि वेयाकारप्रहणसमर्पणप्रवणान्येवमात्माऽर्धायान्योन्यवृत्ति-मन्तरेणापि विश्ववेयाकारप्रहणसमर्पणप्रवणाः ।। २८ ।।

अवार्थेव्यवस्यापि ज्ञानिनस्तत्वृत्तिसाधकं शक्तिवैचित्र्यमुद्योतयति—

ण पविद्वो णाविद्वो णाणी ऐयेसु रूविमव चक्खू । जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २६ ॥

टीका: - ग्रात्मा ग्रौर पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथक्तवके कारण एक दूसरेमें नहीं वर्तते परन्तु उनके मात्र नेत्र भ्रौर रूपी पदार्थकी भाँति ज्ञानज्ञेयस्वभाव-सम्बन्धसे होनेवाली एक दूसरेमें प्रवृत्ति पाई जाती है। ( प्रत्येक द्रव्यका लक्षण ग्रन्य द्रव्योंसे भिन्नत्व है, इसलिये ग्रात्मा ग्रौर पदार्थ एक दूसरेमें नहीं मिलते किन्तु ग्रात्माका ज्ञानस्वभाव है भ्रीर पदार्थोंका ज्ञेय स्वभाव है, इसलिये ऐसे ज्ञानज्ञेयस्वभावरूप सम्बन्धके कारण ही मात्र उनका एक दूसरेमें होना नेत्र श्रीर रूपी पदार्थोंकी भाति उपचारसे कहा जा सकता है )। जैसे नेत्र भ्रौर उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर प्रवेश किये बिना ही ज्ञेयकारोंको ग्रहण ग्रौर समर्पण करनेके स्वभाववाले हैं, उसी प्रकार ग्रात्मा ग्रौर पदार्थ एक दूसरेमें प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारोंके ग्रहण श्रौर समर्पण करनेके स्वभाववाले हैं। (जिस प्रकार श्रांख रूपीपदार्थोंमें नहीं प्रवेशती ग्रीर रूपीपदार्थ ग्रांखमें नहीं प्रवेशते तो भी ग्रांख रूपीपदार्थोंके जेयाकारोके ग्रहण करने-जाननेके स्वभाववाली है भौर रूपी पदार्थ स्वयंके ज्ञेयाकारोंको भ्रपंण करने-जनानेके स्वभाववाले हैं, उसीप्रकार श्रात्मा भी पदार्थोंमें नहीं प्रवेश करता श्रीर पदार्थ श्रात्मामें नहीं प्रवेश करते तो भी श्रात्मा पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंको ग्रहण करलेने-जानलेनेके स्वभाववाला है ग्रौर पदार्थ स्वयंके समस्त ज्ञेयाकारोंको श्रर्पण करदेने-जनाजानेके स्वभाववाले हैं। ) ॥ २८ ॥

श्रव, श्रात्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि जिससे उसका पदार्थोंमें प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शक्तिवैचित्र्यको उद्योत करते हैं:—

न प्रविष्टो नाविष्टो झानी झेयेषु रूपिमव चतुः। जानाति पश्यति नियतमक्षातीतो जगदशेषम् ॥ २९ ॥

यशाहि चभू रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृश्चदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वभ चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यक्षातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरद्रतामवाप्तो ब्रेयतामापन्नानि समस्तवस्त्नि स्वप्रदेशैरसंस्पृशस्य प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवश्रतो वस्तुवर्तिनः

#### गाया २९

अन्वयार्थः—[चतुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको (ज्ञेयोंमें अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है) उसीप्रकार [ज्ञानी] आतमा [अक्षातीतः] इन्द्रियातीत होता हुआ [अशेषं जगत्] अशेष जगतको (समस्त लोकालोकको) [ज्ञेयेषु] ज्ञेयोंमें [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहकर [न अविष्टः] तथा अप्रविष्ट न रहकर [नियतं] निरन्तर [जानाति पश्यति] जानता-देखता है।

टीकाः — जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योंको स्वप्रदेशोंके द्वारा ग्रस्पर्श करता हुग्रा ग्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा जेयाकारोंको ग्रात्मसात् (निजरूप) करता हुग्रा ग्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है; उसीप्रकार ग्रात्मा भी इन्द्रिया-तीतताके कारण प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुग्रा जेयभूत समस्त वस्तुग्रोंको स्वप्रदेशोंसे ग्रस्पर्श करता है, इसलिये ग्रप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है), तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमें वर्तते समस्त जेयाकारोंको मानों मूलमेंसे ही उखाड़कर ग्रास कर लेनेसे ग्रप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है। इसप्रकार इस विचित्र शक्तिवाले ग्रात्माके पदार्थोंमें ग्रप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है।

भावार्थः यद्यपि भ्रांख अपने प्रदेशोंसे रूपी पदार्थोंको स्पर्श नहीं करती इसलिये वह निश्चयसे ज्ञेयोंमें भ्रप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोंको जानती देखती है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी भ्रांख बहुतसे पदार्थोंमें जा पहुँचती है। इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त भ्रात्मा भ्रपने प्रदेशोंके द्वारा ज्ञेय पदार्थोंको स्पर्श नहीं करता इसलिये वह निश्चयसे तो ज्ञेयोंमें भ्रप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शक

१. प्राप्यकारिता = झेय विषयोंको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना। ( इन्द्रियातीत हुवे आत्मामें प्राप्यकारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है )।

समस्तक्षेयाकारानुनमूल्य इव कवलयम चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस्य विचित्रशक्तिन्योगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ।। २६ ॥

मधैनं ज्ञानमधेंचु वर्तत इति संभावयति-

रयणमिह इन्दणीलं दुद्धज्मसियं जहा मभासाए। अभिभूय तं पि दुद्धं वट्टदि तह णाणमत्थेसु ॥ ३०॥

रत्निमिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्यपितं यथा स्वभासा। अभिभृय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३०॥

यथा किलेन्द्रनीलरत्नं दुग्धमधिवसत्स्वप्रमामारेण तदिभभूय वर्तमानं इष्टं, तथा संवेदन-

शक्तिकी किसी परम अद्भुत विचित्रताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी ) वह समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता-देखता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है। इसप्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें आत्माका प्रवेश सिद्ध होता है।। २६।।

ग्रब यहाँ इसप्रकार ( दृष्टांत पूर्वक ) यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थोमें प्रवृत्त होता है:—

#### गाया ३०

अन्तयार्थः — [यथा] जैसे [ इह ] इस जग़तमें [ दुग्धाध्युषितं ] दूधमें पड़ा हुग्रा [ इन्द्रनीलं रत्नं ] इन्द्रनील रत्न [ स्वभासा ] ग्रपनी प्रभाके द्वारा [ तदिष दुग्धं ] उस दूधमें [ अभिभूय ] व्याप्त होकर [ वर्तते ] वर्तता है, [ तथा ] उसी प्रकार [ ज्ञानं ] ज्ञान ( ग्रथित् ज्ञातृद्रव्य ) [ अर्थेषु ] पदार्थोमें व्याप्त होकर वर्तता है ।

टीकाः — जैसे दूधमें पड़ा हुम्रा इन्द्रनील रत्न ग्रपने प्रभासमूहसे दूधमें व्याप्त होकर वर्तता हुम्रा दिखाई देता है, उसीप्रकार 'संवेदन (ज्ञान) भी म्रात्मासे म्राभिन्न होनेसे कर्ता-ग्रंशसे म्रात्मताको प्राप्त होता हुम्रा ज्ञानरूप करण-ग्रंशके द्वारा कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंमें व्याप्त हुम्रा वर्तता है, इसलिये

१. प्रमाणदृष्टिसे संवेदन अर्थात् कान कहने पर अनन्त गुरूपर्यायोंका पिंड समम्भे आता है। उसमें यदि कर्ता, करण आदि अंश किये जायें तो कर्ता-अंश अखंड आत्मद्रव्य है और करण-अंश ज्ञानगुण है। २. पदार्थ कारण हैं, और उनके ज्ञेयाकार ( द्रव्य-गुरू पर्याय ) कार्य हैं।

मप्यात्मनोऽमिमस्वात् कर्त्रश्चेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्थानां कार्यभूतान् समस्तन्नेयाकारानिमध्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थानिमभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिष्यते ॥ ३० ॥

मथैनमर्था ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति-

जिद ते ए संति अट्टा णाएं णाएं ण होदि सव्वगयं। मव्वगयं वा णाएं कहं ण णाएट्टिया अट्टा ॥ ३१॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम्।
सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानिस्वता अर्थाः॥ ३१॥

कार्यमें कारणका (-ज्ञेयाकारोंमें पदार्थोंका ) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं स्राता कि ज्ञान पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है।

भावार्थ:— जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमें पड़ा हुम्रा इन्द्रनील रत्न (नीलमणि) सारे दूधको भ्रपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न भ्रौर रत्नकी प्रभा सारे दूधमें व्याप्त कही जाती है; इसीप्रकार जेयोंसे भरे हुए विश्वमें रहनेवाला भ्रात्मा समस्त जेयोंको (लोकालोकको) भ्रपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, ग्रथित् जानता है, इसलिये व्यवहारसे म्रात्माका ज्ञान भ्रौर म्रात्मा सर्वव्यापी कहलाता है। (यद्यपि निश्चयसे वे श्रपने श्रसंख्य प्रदेशोंमें ही रहते हैं, जेयोंमें प्रविष्ट नहीं होते)।। ३०।।

म्रब, यह व्यक्त करते हैं कि इसप्रकार पदार्थ 'ज्ञानमें वर्तते हैं:--

### गामा ३१

अन्वयार्थ:—[यदि]यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ क्राने न संति ] ज्ञानमें न हों तो [ क्रानं ] ज्ञान [ सर्वगतं ] सर्वगत [ न भवित ] नहीं हो सकता, [ वा ] ग्रीर यदि [ क्रानं सर्वगतं ] ज्ञान सर्वगत है तो [ अर्थाः ] पदार्थ [ ज्ञानस्थिताः ] ज्ञानस्थित [ कथं न ] कैसे नहीं हैं ? (ग्रथित् ग्रवस्य हैं )

१. इस गावामें भी 'ज्ञान' शब्दसे अनन्त गुण-पर्यायोंका पिंडरूप ज्ञातृद्रव्य समभाना चाहिये।

यदि खलु निखिलात्मीयद्येयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति क्वाने तदा तम्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् । तिर्ह साक्षात् संवेदनप्रकुरुन्दभृमिका-वतीर्णप्रतिविम्बस्थानीयस्वीयस्वीयसंवेद्याकारकारणानि परम्परया प्रतिविम्बस्थानीयसंवेद्याकार-कारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ।। ३१ ।।

टीका: —यदि समस्त स्वज्ञेयाकारोंके समर्पण द्वारा (ज्ञानमें ) अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता । और यदि वह (ज्ञान) सर्वगत माना जाये तो फिर (पदार्थ) साक्षात् ज्ञानदर्पण भूमिकामें अवतरित विम्बकी भाँति अपने अपने ज्ञेयाकारोंके कारण (होनेसे ) और परम्परासे प्रतिविम्बके समान ज्ञेयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं होते ? (अवश्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते है)

भावार्थः — दर्णमं मयूर, मन्दिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिविम्ब पड़ते हैं। वहाँ निश्चयसे तो प्रतिविम्ब दर्णणकी ही अवस्थाय हैं, तथापि दर्णणमें प्रतिविम्ब देखकर कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मयूरादिक दर्पणमें हैं। इसीप्रकार ज्ञान दर्पणमें भी सर्व पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंके प्रतिविम्य पड़ते हैं, अर्थात् पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार होते हैं, (क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थोंको नहीं जान सकेगा)। वहाँ निश्चयसे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकार ज्ञानकी ही अवस्थाय हैं, पदार्थोंके ज्ञेयाकार कहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं है। निश्चयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा जाये तो ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थ के ज्ञेयाकार एरम्परासे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थ हैं; इसलिये उन (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकारोंको ज्ञानमें देखकर, कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञानमें हैं। ३१॥

१. विम्ब - जिसका द्र्पणमें प्रतिविम्ब पड़ा हो वह । (ज्ञानको द्र्पणकी उपमा दी जाये तो, पदार्थोंके ज्ञेयाकार विम्ब समान हैं और ज्ञानमें होनेवाले ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार प्रतिविम्ब समान हैं)। २. पदार्थ साचान् स्वज्ञेयाकारोंके कारण हैं ( पदार्थ अपने अपने द्रव्य-गुण-पर्यायोंके साचान् कारण हैं) और परम्परासे ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकारोंके (ज्ञानाकारोंके) कारण हैं। ३. प्रतिविम्ब नैमित्तिक कार्य हैं, और मयुगदि निमित्त कारण हैं।

अधैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमस्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वे परयतोऽष्यवस्यतश्चात्यन्तविकित्तवं मावयति—

गेगहदि एव ण मुंचिद ण परं परिएमिद केवली भगवं। पेच्छिद ममंतदो सो जाणदि सब्वं णिरवसेसं॥ ३२॥

गृक्षाति नैव न क्षुश्राति न परं परिणमति केवली भगवान् । पर्यति समन्ततः स जानाति सर्वे निरवशेषम् ।। ३२ ॥

### अयं खन्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनामावात्स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञान-

ग्रब, इसप्रकार (व्यवहारसे) ग्रात्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमें प्रवृत्ति होनेपर भी (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) ग्रत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते हैं:—

#### गाथा ३२

अन्वयार्थ:—[केवली भगवान ] केवली भगवान [ परं ] परको [ न एव गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करते, [ न सुंचित ] छोड़ते नहीं, [ न परिणमित ] पररूप परिणमित नहीं होते; [ सः ] वे [ निरवशेषं सर्व ] निरवशेषरूपसे सबको ( सम्पूर्ण ग्रात्माको, सर्व जेयोंको ) [ समन्ततः ] सर्व ग्रोरसे ( सर्व ग्रात्म प्रदेशोंसे ) [ पश्यति जानाति ] देखते— जानते हैं।

टीका:—यह ग्रात्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यक्पसे परिणमित होनेका ( उसके ) ग्रभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कंप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुग्रा, (१) जिसके सर्व ग्रोरसे ( सर्व ग्रात्म प्रदेशोंसे ) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुग्रा, 'नि:शेषरूपसे परिपूर्ण ग्रात्माको ग्रात्मासे ग्रात्मामें संवेतता-जानता-श्रनुभव करता है; ग्रथवा (२) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका 'साक्षात्कार करनेसे

१. निःशेषरूपसे = कुछ भी किंचित् मात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २. साज्ञात्कार करना = प्रत्यज्ञ जानना ।

स्वरूपेण विषरिणम्य निष्कम्पोन्मजज्ञ्योतिर्ज्ञात्यमणिकन्पो भृत्वाऽनतिष्ठमानः समन्ततः स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । अथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन क्रिपरिवर्त्नामावात् संमावितप्रहणमोक्षणलक्षणिक्रयाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमञ्चेषं पश्यति जानाति च एवमस्यात्यन्तविविक्तत्वमेव ॥ ३२ ॥

### अय केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोमं भपयति—

ज्ञिप्तिपरिवर्तनका स्रभाव होनेसे जिसके "ग्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है ऐसा होता हुम्रा, पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होनेसे फिर पररूपसे— "स्राकारान्तररूपसे नहीं परिणमित होता हुम्रा सर्व प्रकारसे स्रशेष विश्वको (मात्र) देखता-जानता है। इसप्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे) उसका (स्रात्माका पदार्थोंसे) स्रत्यन्त भिन्नत्व ही है।

भावार्थ:— केवली भगवान सर्व ब्रात्मप्रदेशोंसे अपनेको ही अनुभव करते रहते हैं; इसप्रकार वे पर द्रव्योंसे सर्वथा भिन्न हैं। अथवा, केवली भगवानको सर्व पदार्थोंका युगपत् ज्ञान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेंसे दूसरेमें श्रीर दूसरेसे तीसरेमें नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता इसलिये उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता। इसप्रकार भी वे परसे सर्वथा भिन्न हैं। (यदि जाननेरूप किया बदलती हो तो वह परिवर्तन विकल्पके बिना—पर निमित्तक रागद्वेषके बिना—नहीं हो सकता, इसलिये इतना परद्रव्यके साथका सम्बन्ध कहलाता है। किन्तु केवली भगवानकी ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं होता इसलिये वे परसे श्रत्यन्त भिन्न हैं।) इसप्रकार केवलज्ञानप्राप्त श्रात्मा परसे श्रत्यन्त भिन्न होनेसे श्रीर प्रत्येक श्रात्मा स्वभावसे केवली भगवान जैसा ही होनेसे यह सिद्ध हुश्रा कि निञ्चयसे प्रत्येक श्रात्मा परसे भिन्न है।। ३२।।

१. इप्तिक्रियाका बदलते रहना अर्थात् ज्ञानमें एक ज्ञेयको प्रहण करना और दूसरेको छोड़ना सो प्रहण-त्याग है। इसप्रकारका प्रहण-त्याग वो क्रिया है, ऐसी क्रियाका केवली भगवानके अभाव हुआ है। २. आकारान्तर - अन्य आकार।

जो हि मुदंण विजाणदि अप्पाणं जाणगं महावेण। तं सुयकेवलिमिसिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

> यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन। तं श्रुतकेवलिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्यरिणतसमस्तचैतन्यविश्वेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार-

ग्रब केवलज्ञानीको ग्रौर श्रुतज्ञानीको ग्रविशेषरूपसे दिखाकर विशेष ग्राकांक्षाके क्षोभका क्षय करते हैं (ग्रर्थात् केवलज्ञानीमें ग्रौर श्रुतज्ञानीमें ग्रन्तर नहीं है यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते हैं ):—

#### गाया ३३

अन्वयार्थः—[यः हि] जो वास्तवमें [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] ग्रात्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [श्रूष्यः] ऋषीव्वरगण [श्रुतकेविलनं भणन्ति] श्रुतकेविलने कहते हैं।

टीका:— जैसे भगवान युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा, 'ग्रनादिनिधन-'निष्कारण-'ग्रसाधारण-'स्वसंवेद्यमान चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल (ग्रकेला, शुद्ध, ग्रखंड) है ऐसे ग्रात्माको ग्रात्मासे ग्रात्मामें ग्रनुभव करनेके कारण केवली हैं, उसीप्रकार हम भी कमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोंसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, ग्रनादिनिधन-निष्कारण-ग्रसाधारण-स्वसंवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केवल (ग्रकेला) है ऐसे

१. अनादिनिधन — अनादि-अनन्त (चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रहित है)। २. निष्कारण् — जिसका कोई कारण् नहीं है ऐसा; स्वयंसिद्ध; सहज । ३. असाधारण् — जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो,ऐसा । ४. स्वसंवेद्यमान — स्वतः ही अनुभवमें आनेवाला । ४. चेतक = चेतनेवाला; दर्शकज्ञायक । ६. आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागद्वेषादिके संयोगों तथा गुण्पर्यायके भेदों से रहित मात्र चेतक स्वभावरूप ही है, इसलिये वह परमार्थसे केवल (अकेला, शुद्ध, असंह ) है।

णासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नरचेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनान्त्रमित संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकितपयचैतन्यविशेषशालिना श्रुतक्षानेनान्नादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नरचेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मनात्मिनि संचेतनात् श्रुतकेवली। अलं विशेषाकांक्षाक्षोभेण, स्वरूपनिश्रलैरेवान्वस्थीयते॥ ३३॥

अब ज्ञानस्य श्रुतोपाधिमेदसुदस्यति-

सुत्तं जिणोवदिष्टं पोग्गलद्व्वप्पगेहिं वयणेहिं। तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्म य जाणणा भणिया ॥ ३४॥

म्रात्माको म्रात्मासे म्रात्मामें म्रनुभव करनेके कारण श्रुतकेवली हैं। ( इसलिये ) विशेष म्राकांक्षाके क्षोभसे बस हो; (हम तो) स्वरूपनिश्चल ही रहते हैं।

भावार्थ:—भगवान समस्त पदार्थोंको जानते हैं, मात्र इसलिये ही वे 'केवली' नहीं कहलाते, किन्तु केवल अर्थात् शुद्ध आत्माको जानने—अनुभव करनेसे 'केवली' कहलाते हैं। केवल (शुद्ध) आत्माको जानने—अनुभव करनेवाला श्रुतज्ञानी भी 'श्रुतकेवली' कहलाता है। केवली और श्रुतकेवलीमें इतना मात्र अन्तर है कि—जिसमें चैतन्यके समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केवलज्ञानके द्वारा केवली केवल आत्माका अनुभव करते हैं, और जिसमें चैतन्यके कुछ विशेष कमशः परिणमित होते हैं ऐसे श्रुतज्ञानके द्वारा श्रुतकेवली केवल आत्माका अनुभव करते हैं; अर्थात् केवली सूर्यके समान केवलज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं, तथा श्रुतकेवली दीपकके समान श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं, इसप्रकार केवली और श्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमतारूप भेद ही मुख्य है, कम-बढ़ (पदार्थ) जाननेरूप भेद अत्यन्त गौण है। इसलिये अधिक जाननेकी इच्छाका क्षोभ छोड़कर स्वरूपमें ही निश्चल रहना योग्य है। यही केवलज्ञान प्राप्तिका उपाय है। ३३।।

अब, ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं, ( अर्थात् यह दिखाते हैं कि श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, श्रुतरूप उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता ):—

### स्त्रं जिनोपिदण्टं पुक्तलद्रव्यात्मकैर्वचनैः। तज्ज्ञतिहिं ज्ञानं स्त्रम्य च ज्ञतिर्भणिता॥३४॥

श्रुतं हि तावत्स्त्रम् । तच मगवदर्द्दत्सर्वज्ञोपज्ञं स्यात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तन्त्रप्तिर्दि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सित स्त्रस्य ज्ञप्तिः श्रुतज्ञानमित्यायाति । श्रयं स्त्रप्रपाधित्वाकाद्रियते ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनःश्रुतकेवलिनश्चात्मसंचेतने तुन्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिमेदः ।। ३४ ।।

#### गाया ३४

अन्वयार्थ:—[पुद्गलद्रव्यात्मकै: वचनै:] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोंके द्वारा [जिनोपिदिष्टं] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपिदष्ट [स्त्रं] सूत्र है [तज्ज्ञिप्ति: हि] उसकी ज्ञिष्ति [ज्ञानं] ज्ञान है [च] ग्रौर उसे [स्त्रस्य ज्ञिष्ति:] सूत्रकी ज्ञिष्ति (श्रुतज्ञान) [मिणिता] कहा गया है।

टीकाः—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, ग्रीर वह सूत्र भगवान ग्रह्त—सर्वज्ञके द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, 'स्यात्कार चिह्नयुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म है। उसकी 'जप्ति ( शब्दब्रह्मको जाननेवाली जातृक्तिया ) सो ज्ञान है। श्रुत ( सूत्र ) तो उसका ( ज्ञानका ) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमें उपचारसे ही कहा जाता है ( जैसे कि ग्रुप्तको प्राण कहा जाता है )। ऐसा होनेसे यह फलित हुग्रा कि सूत्रकी ज्ञप्ति सो श्रुतज्ञान है। यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका ग्रादर न किया जाये तो ज्ञप्ति ही शेष रह जाती है; ('सूत्रकी ज्ञप्ति' कहने पर निश्चयसे ज्ञप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्रकी नहीं किन्तु श्रात्माकी है; सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नहीं किन्तु श्रात्माकी है; सूत्र ज्ञप्तिका स्वरूपभूत नहीं किन्तु विशेष वस्तु ग्रर्थात् उपाधि है; क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ भी ज्ञप्ति तो होती ही है। इसलिये यदि सूत्रको न गिना जाय तो 'ज्ञप्ति' ही शेष रहती है।) ग्रौर वह ( ज्ञप्ति ) केवली ग्रौर श्रुतकेवलीके ग्रात्मानुभवनमें समान ही है। इसलिये ज्ञानमें श्रुत-उपाधिकृत भेद नहीं है।। ३४।।

१. स्यात्कार - 'स्यात्' शब्द । (स्यात् - कथंचित् ; किसी अपेचासे ) २. इति - जाननाः, जाननेकी कियाः, जाननकिया ।

### अयात्मक्षानयोः कर्ज्करणताकृतं मेद्रमपतुद्दति-

जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदा । णाणं परिणमदि सयं अट्टा णाणट्टिया सन्वे ॥ ३५ ॥

यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा । ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ ३४ ॥

अपृथम्भृतकर्तृकरणत्वशक्तिपारमैशवर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव बानाति स एव ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमो ज्यात्वशक्तेः स्वतंत्रस्य जातवेदसो दहनकियाप्रसिद्धेरुष्णव्यपदेशवत् ।

ग्रब, ग्रात्मा ग्रौर ज्ञानका कर्नृत्व- कर्णत्वकृत भेद दूर करते हैं। (परमार्थतः ग्रभेद ग्रात्मामें, 'ग्रात्मा ज्ञातृिकयाका कर्ता है ग्रौर ज्ञान करण है' इसप्रकार व्यवहारसे भेद किया जाता है, तथापि ग्रात्मा ग्रौर ज्ञान भिन्न नहीं हैं इसलिये ग्रभेदनयसे 'ग्रात्मा ही ज्ञान है' यह समभाते हैं):—

#### गाथा ३५

अन्वयार्थः — [यः जानाति] जो जानता है [सः ज्ञानं] सो ज्ञान है (जो ज्ञायक है वही ज्ञान है) [ज्ञानेन ] ज्ञानके द्वारा [आत्मा ] आत्मा [ज्ञायकः भवति ] ज्ञायक है [न] ऐसा नहीं है; [स्वयं ]स्वयं ही [ज्ञानं परिणमते ] ज्ञानरूप परिणमित होता है [सर्वे अर्थाः] ग्रीर सर्व पदार्थ [ज्ञानस्थितः] ज्ञानस्थित हैं।

टीका:—ग्रात्मा ग्रपृथग्भूत कर्तृ त्व ग्रौर करणत्वकी शक्तिरूप 'पारमैश्वर्यवान है, इसलिये जो स्वयमेव जानता है (ज्ञायक है) वही ज्ञान है। जैसे-जिसमें 'साधकतम उष्णत्वशक्ति ग्रन्तरलीन है, ऐसी 'स्वतंत्र ग्रग्निक 'दहनिक्रयाकी प्रसिद्धि होनेसे उष्णता कही जाती है। परन्तु ऐसा नहीं है कि जैसे पृथग्वर्ती दाँतलीसे देवदत्त काटनेवाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथग्वर्ती) ज्ञानसे ग्रात्मा जाननेवाला (ज्ञायक) है। यदि ऐसा हो तो दोनोंके ग्रचेतनता ग्राजायेगी ग्रौर दो ग्रचेतनोंका संयोग होने पर भी जिप्त उत्पन्न नहीं होगी। ग्रात्मा ग्रौर ज्ञानके पृथग्वर्ती होने पर भी यदि

पारमैश्वर्य - परम सामर्थ्य; परमेश्वरता। २. साधकतम - उत्कृष्ट साधनवह करण। ३. जो स्वतंत्र रूपसे करे वह कर्ता। ४. अग्नि जलानेकी किया करती है, इसलिये उसे उद्युक्त कहा जाता है।

न तु यथा पृथ्यवर्तिना दात्रेण लावको भवति देवद्यस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्यु-भयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छित्तिनिष्पत्तिः । पृथ्यक्त्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाम्युपगमे परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छित्तिर्भृतित्रभृतीनां च परिच्छित्तिप्रसृतिरमङ्कुशा स्यात् । किंच-स्वतो व्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभृतसमस्तक्षेयाकारकारणी-भृताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथचिद्भवन्ति, किं ज्ञातृज्ञानविभागक्खेशकन्यनया ।। ३४ ।।

मध किं ज्ञानं किं हैयमिति व्यनक्ति—

तम्हा णाणं जीवो णेयं दब्वं तिहा समक्खादं। दब्वं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं।। ३६॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् । द्रव्यमिति पुनरातमा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

य्रात्माके जिप्त होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको जिप्त होजायेगी ग्रौर इसप्रकार राख इत्यादिके भी जिप्तका उद्भव निरंकुश होजायेगा। ('ग्रात्मा' ग्रौर ज्ञान पृथक हैं किन्तु ज्ञान ग्रात्माके साथ युक्त होजाता है इसिलये ग्रात्मा जाननेका कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान ग्रात्माके साथ युक्त होता है, उमीप्रकार राख, घड़ा, स्तंभ इत्यादि समस्त पदार्थोंके साथ युक्त होजाये ग्रौर उससे वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगें; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसिलये ग्रात्मा ग्रौर ज्ञान पृथक नहीं हैं।) ग्रौर ग्रपनेसे ग्रभिन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो ज्ञान है उसक्त स्वयं परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंके कारणभूत समस्त पदार्थ ज्ञानवित्त ही कथंचित् हैं। (इसिलये) ज्ञाता ग्रौर ज्ञानके विभागकी क्लिप्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है ?।। ३४।।

म्रब, यह व्यक्त करते हैं कि ज्ञान क्या है, भ्रौर ज्ञेय क्या है:--

### गाथा ३६

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [जीवः ज्ञानं] जीव ज्ञान है [ ह्रोयं ] ग्रीर ज्ञेय [त्रिधा समारूपातं] तीन प्रकारसे वर्णित (त्रिकालस्पर्शी) [द्रव्यं] द्रव्य है [पुनः द्रव्यं इति] (वह ज्ञेयभूत) द्रव्य ग्रर्थात् [आत्मा] ग्रात्मा (स्वग्रात्मा) [परः च] ग्रीर पर [परिणामसम्बद्धः] परिणाम वाले हैं। यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतंत्र एव परिच्छिनचि ततो जीव एव झान-मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेचुं चाम्रक्तेः । क्रेयं तु वृचवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय-परम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वादनाद्यनन्तं द्रच्यं, तचु क्रेयतामापद्यमानं द्रेधात्मपरविक-न्पात् । इष्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वादवबोधस्य बोध्यस्यैवंविधं द्वैविध्यम् ।

ननु स्वातमिन क्रियाविरोधात् कथं नामातमपरिच्छेद्कत्वम् । का हि नाम क्रिया कीद्दश्य विरोधः । क्रिया द्यत्र विरोधिनी समुत्पिक्ष्मा वा क्रिप्तिष्मा वा । उत्पिक्षिपा हि तावन्नैकं स्वस्मात्प्रजायत इत्यागमाद्विरुद्धैव । क्रिप्तिष्मायास्तु प्रकाशनिक्रययैव प्रत्यवस्थितत्वास् तत्र विप्रतिषेधस्यावतारः । यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामापन्नं प्रकाशयतः स्वस्मिन् प्रकाशये न प्रकाशकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव प्रकाशनिक्रयायाः सम्रुपलम्भात् । तथा

टीका:—(पूर्वोक्त प्रकार) ज्ञानरूपसे स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है, क्योंकि ग्रन्य द्रव्य इसप्रकार (ज्ञानरूप) परिणमित होने तथा जाननेमें ग्रसमर्थ हैं। ग्रीर ज्ञेय, वर्त चुकी, वर्त रही ग्रीर वर्तनेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिविध कालकोटिको स्पर्श करता होनेसे ग्रनादि ग्रनन्त द्रव्य है। (ग्रात्मा ही ज्ञान है, ग्रीर ज्ञेय समस्त द्रव्य है) वह ज्ञेयभूत द्रव्य ग्रात्मा ग्रीर पर (स्व ग्रीर पर) ऐसे दो भेदसे दो प्रकारका है। ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, इसलिये ज्ञेयकी ऐसी द्विविधता मानी जाती है।

(प्रश्न):— ग्रपनेमें कियाके हो सकनेका विरोध है, इसलिये ग्रात्माके स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है ?

(प्रक्तमें) विरोधी किया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या ज्ञप्तिरूप होगी। प्रथम, उत्पत्तिरूप किया 'कोई स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकता' इस आगम कथनसे विरुद्ध ही है; परन्तु ज्ञप्तिरूप कियामें विरोध नहीं आता क्योंकि वह प्रकाशन कियाकी माँति उत्पत्ति कियासे विरुद्ध प्रकारसे (भिन्न प्रकारसे) होती है। जैसे जो प्रकाश्यभूत-परको प्रकाशित करता है ऐसे प्रकाशक दीपकको स्व प्रकाश्यको प्रकाशित करनेके संबन्धमें अन्य प्रकाशककी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके स्वयमेव प्रकाशन कियाकी प्राप्ति है; इसीप्रकार जो ज्ञेयभूत परको जानता है ऐसे ज्ञायक आत्माको स्वज्ञेयके जाननेके संबन्धमें अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती,

परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेदे न परिच्छेदकान्तरं सृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनक्रियायाः सम्रुपलम्भात् ।

नतु कृत भारमनो द्रव्यज्ञानरूपत्वं द्रव्याणां च भारमञ्जेयरूपत्वं च। परिणामसंबन्धत्वात्। यतः खलु भारमा द्रव्याणि च परिणामैः सह संबध्यन्ते, तत भारमनो द्रव्यालम्बनज्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरबाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

क्योंकि स्वयमेव ज्ञान किया की प्राप्ति है। (इससे सिद्ध हुम्रा कि ज्ञान स्वको भी जान सकता) है।

(प्रश्न)—ग्रात्माको द्रव्योंकी ज्ञानरूपता ग्रौर द्रव्योंको ग्रात्माकी ज्ञेयरूपता, कैसे (किसप्रकार घटित) है?

(उत्तर):—वे परिणामवाले होनेसे। ग्रातमा ग्रीर द्रव्य परिणामयुक्त हैं, इसलिये ग्रात्माके, द्रव्य जिसका ग्रालम्बन हैं ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणित ) ग्रीर द्रव्योंके, ज्ञानका ग्रावलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणित ग्रबाधितरूपसे तपती है— प्रतापवंत वर्तती है। (ग्रात्मा ग्रीर द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते हैं, वे कूटस्थ नहीं हैं; इसलिये ग्रात्मा ज्ञान स्वभावसे ग्रीर द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमें परिणमित ग्रात्मा ज्ञानके ग्रालम्बनभूत द्रव्योंको

१. कोई पर्याय स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे – द्रव्यमेंसे उत्पन्न होती है; क्योंकि यदि ऐसा नहों तो द्रव्यरूप आधारके बिना पर्यायों उत्पन्न होने लगें और जलके बिना तरंगें होने लगें; किन्तु यह सब प्रस्यच्च विरुद्ध है। इसलिये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है। इसीप्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती; वह आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न हो सकती है जो कि ठीक ही है। परन्तु ज्ञान पर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है। आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात होती है। जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्व-परको ज्ञानती है। और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वयं अपनेको ज्ञानता है। २. ज्ञानके क्रेयमूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञान क्रेयको न ज्ञाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा १ ३. क्रेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं। यदि ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हो तो क्रेयका क्रेयत्व क्या हुआ ?

### अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकवत् प्रथक्त्वेन ज्ञाने वृत्तिष्ठद्योतयति-

### तकालिगेव सब्वे सदसब्भृदा हि पज्जया तासिं। वट्टन्ते तं णाणे विसेसदो दब्बजादीणं॥ ३७॥

तात्कालिका इव सर्वे मदसङ्गृता हि पर्यायास्तासाम् । वर्तन्ते ते ज्ञानं विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयाविष्यकातमलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः सङ्कृतासङ्कृततामायान्तो मे यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवात्यन्तसंकरेणाप्यवधारित-विशेषलक्षणा एकक्षण एवाववोधसौधस्थितिमवतरन्ति । न खन्वेतदयुक्तं-दृष्टाविरोधात् । दृश्यते

जानता है, ग्रीर ज्ञेय स्वभावसे परिणमित द्रव्य ज्ञेयके ग्रालम्बनभूत ज्ञानमें-श्रात्मामें-ज्ञात होते हैं।)।। ३६।।

ग्रव, यह उद्योत करते हैं कि द्रव्योंकी ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत पर्यायं भी तात्कालिक पर्यायोंकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमें वर्तती हैं:—

### गाथा ३७

अन्वयार्थः—[तासाम् द्रव्यजातीनाम्] उन (जीवादि) द्रव्यजातियोंकी [ते सर्वे] समस्त [सदसद्भृताः हि] विद्यमान ग्रीर ग्रविद्यमान [पर्यायाः] पर्याये [तात्कालिकाः इव] तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोंकी भाँति [विशेषतः] विशिष्टता पूर्वक (ग्रपने ग्रपने भिन्न भिन्न स्वरूपमें) [ज्ञाने वर्तन्ते] ज्ञानमें वर्तती हैं।

टीका:— (जीवादिक) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यायोंकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनोंकालकी मर्यादा जितनी होनेसे (वे तीनोंकालमें उत्पन्न हुम्रा करती हैं इसलिये), उनकी (उन समस्त द्रव्य जातियोंकी), कम पूर्वक तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली (एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली), विद्यमानता भ्रौर श्रविद्यमानताको प्राप्त जो जितनी पर्यायें हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमान कालीन) पर्यायोंकी भाँति भ्रत्यन्त 'मिश्रित होनेपर भी सब पर्यायोंके विशिष्टलक्षण स्पष्ट ज्ञात हों इसप्रकार, एक

ज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायें एक ही साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्यायका
 विशिष्ट स्वरूप (प्रदेश, काल, आकार इत्यादि विशेषतायें) स्पष्ट ज्ञात होता है, संकर-व्यतिकर नहीं होते।

हि इब्रस्थस्यापि वर्तमानिमव न्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालिम्बतस्तदाकारः। किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात् संविदः। यथा हि चित्रपटचामितवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमाना-नां च वस्त्नामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावमासन्ते, तथा संविद्धिचावपि। किंच सर्वेझेया-

क्षणमें ही ज्ञानमंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं। यह (तीनोंकालकी पर्यायोंका वर्तमान पर्यायोंकी भाँति ज्ञानमें ज्ञात होना) ग्रयुक्त नहीं है; क्योंकि—

- (१) उसका दृष्टके साथ (जगतमें जो दिखाई देता है—ग्रमुभवमें ग्राता है उसके साथ) ग्रविरोध है। (जगतमें) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चिंतवन करते हुए ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत ग्रीर भविष्यत वस्तुका चिंतवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके ग्राकारका ग्रवलम्बन करता है।
- (२) ग्रौर ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्रपटमें ग्रतीत, ग्रनागत ग्रौर वर्तमान वस्तुग्रोंके 'ग्रालेख्याकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं; इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें (ज्ञान भूमिकामें, ज्ञानपटमें) भी ग्रतीत ग्रनागत ग्रौर वर्तमान पर्यायोंके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं।
- (३) ग्रौर, सर्व ज्ञेयाकारोंकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रतिकता) ग्रविरुद्ध है। जैसे नष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न वस्तुग्रोंके ग्रालेख्याकार वर्तमान ही हैं, इसीप्रकार ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत पर्यायोंके ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं।

भावार्थ:—केवलज्ञान समस्त द्रव्योंकी तीनों कालकी पर्यायोंको युगपद् जानता है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट ग्रौर अनुत्पन्न पर्यायोंको वर्तमान कालमें कैसे जान सकता है? उसका समाधान है कि—जगतमें भी देखा जाता है कि ग्रल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट ग्रौर अनुत्पन्न वस्तुग्रोंका चितवन कर सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट ग्रौर अनुत्पन्न पर्यायोंको क्यों न जान सकेगा? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भांति ग्रतीत ग्रौर ग्रनागत पर्यायोंको भी जान सकती है। ग्रौर

१. आलेख्य - आलेखन योग्यः चित्रित करने योग्य ।

काराणां तादात्विकत्वाविरोघात् । यथा हि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तुनामालेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां श्रेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७॥

वयासद्भृतपर्यायाणां कथंचित्सद्भृतत्वं विद्धाति-

जे ऐव हि मंजाया जे खलु णट्टा भवीय पज्जाया । ते होंति असब्भूदा पज्जाया णाणपचक्खा ॥ ३८ ॥

ये नैव हि संजाता ये खलु नष्टा भृत्वा पर्यायाः।
ते भवन्ति बसद्भृताः पर्याया श्रानप्रत्यक्षाः॥ ३८॥

ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुमवन्ति, ये चात्मलाममनुभूय विलयप्रपगतास्ते किलासङ्गृता

श्रालेख्यत्व शक्तिकी भाँति द्रव्योंकी ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी श्रतीत श्रीर श्रनागत पर्यायें भी ज्ञानमें ज्ञेयरूप होती हैं—ज्ञात होती हैं। इसप्रकार श्रात्माकी श्रद्भुत ज्ञान शक्ति श्रीर द्रव्योंकी श्रद्भुत ज्ञेयत्वशक्तिके कारण केवलज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायोंका एक ही समयमें भासित होना श्रविरुद्ध है।। ३७॥

ग्रब, ग्रविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कथंचित् (कोई प्रकारसे; कोई ग्रपेक्षासे) विद्यमानता वतलाते हैं:—

### गाथा ३८

मन्त्रपार्थः—[ये पर्यायाः] जो पर्यायं [हि] वास्तवमें [न एव संजाताः] उत्पन्न नहीं हुई हैं, तथा [ये] जो पर्यायें [खलु] वास्तवमें [भृत्वा नष्टाः] उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं, [ते] वे [असद्भृताः पर्यायाः] ग्रविद्यमान पर्यायें [ज्ञानप्रत्यक्षाः भवन्ति] ज्ञान प्रत्यक्ष हैं।

टीका:—जो (पर्यायें) ग्राभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई ग्रौर जो उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं वे (पर्यायें) वास्तवमें ग्रविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे (ज्ञानमें निश्चित-स्थिर-लगी हुई होनेसे, ज्ञानमें सीधी ज्ञात होनेसे) ज्ञानप्रत्यक्ष वर्तती हुई, पाषाण स्तम्भमें उत्कीर्ण, भूत ग्रौर भावी देवों

१. प्रत्यत्त = अत्तके प्रति-अत्तके सम्मुख-अत्तके निकटमें-अत्तके संबंधमें हो ऐसा। [ अत्त = ज्ञान; आत्मा।]

भपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्मोत्कीर्णभूतभाविदेववदप्रक्रम्पा-र्षितस्वरूपाः सङ्कृता एव मवन्ति ॥ ३८ ॥

अधैतदेवासद्भृतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृद्धयति-

जिद पच्चक्खमजायं पज्जायं पलइयं च णाणम्म । ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के पक्षवेति ॥ ३६ ॥ यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलियतम् ज्ञानम्य । न भवति वा तत् ज्ञानं दिन्यमिति हि के प्रक्षपयन्ति ॥ ३९ ॥

यदि सन्वसंमानितभावं संभानितभावं च पर्यायजातमप्रतिघनिजृम्भिताखण्डितप्रतापप्रश्च- शक्तितया प्रसमेनीव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति,

(तीर्थंकरदेवों ) की भाँति ग्रपने स्वरूपको ग्रकम्पतया (ज्ञानको) ग्रपित करती हुई (व पर्यायें ) विद्यमान ही हैं ।। ३८ ।।

म्रब, इन्हीं म्रविद्यमान पर्यायोंकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ करते हैं:—

### गाया ३९

अन्वयार्थ:—[यदि वा]यदि [अजातः पर्यायः] अनुत्पन्न पर्याय [च] तथा [अलियतः] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [अत्यक्षः न भवति] प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य [के अरूपयंति] कौन प्ररूपेगा?

टीका:—जिसने ग्रस्तित्वका ग्रनुभव नहीं किया, ग्रौर जिसने ग्रस्तित्वका ग्रनुभव कर लिया है ऐसी (ग्रनुत्पन्न ग्रौर नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान श्रपनी निर्विच्न विकसित, ग्रखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात् ग्रत्यन्त ग्राक्रमित करे (प्राप्त करे); तथा वे पर्यायं ग्रपने स्वरूपसर्वस्वको ग्रक्रमसे ग्रापित करें (एकही साथ ज्ञानमें ज्ञात हों) इसप्रकार उन्हें ग्रपने प्रति नियत न करे (ग्रपनेमें निज्वित न करे, प्रत्यक्ष न जाने), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है? इससे (यह कहा गया है कि) पराकाष्टाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है।

तदा तस्य क्रुतस्तनी दिच्यता स्यात् । अतः काष्टाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेतदुपपन्नम् ।। ३९ ॥ अथेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रलीनमनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयति—

अत्थं अक्लिणविददं ईहापुव्वेहिं जे विजाएंति । तेसिं परोक्लभूदं णादुमसकं ति परणत्तं ॥ ४० ॥

> अर्थमक्षनिपतितमीहाप्र्वेयें विज्ञानन्ति । तेषां परोक्षभृतं ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४० ॥

ये खलु विषयविषयिसिनिपातलक्षणिमिन्द्रियार्थसिनिकर्षमिधगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि-

भावार्थ:— ग्रनन्त महिमावान केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह ग्रनन्त द्रव्योंकी समस्त (ग्रतीत ग्रीर ग्रनागत भी) पर्यायोंको सम्पूर्णतया एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है।। ३६।।

श्रव, इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट श्रौर श्रनुत्पन्नका जानना श्रशक्य है, (श्रर्थात् इन्द्रियज्ञान ही नष्ट श्रौर श्रनुत्पन्न पदार्थोंको-पर्यायोंको नहीं जान सकता ) यह न्यायसे निश्चित करते हैं।

### गाथा ४०

अन्वयार्थः—[ ये ] जो [ अक्षनिपतितं ] ग्रक्षपितित ग्रर्थात् इन्द्रियगोचर [ अर्थ ] पदार्थको [ ईहापूर्वेः ] ईहादिक द्वारा [ विवानन्ति ] जानते हैं, [ तेषां ] उनके लिये [ परोक्षभूतं ] 'परोक्षभूत पदार्थको [ ज्ञातुं ] जानना [ अशक्यं ] ग्रदाक्य है [ इति प्रज्ञप्तं ] ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ।

टीका:—विषय और विषयीका 'सिन्नपात जिसका लक्षण (स्वरूप) है, ऐसे इन्द्रिय और पदार्थके 'सिन्नकर्षको प्राप्त करके, जो अनुक्रमसे उत्पन्न ईहादिकके क्रमसे जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका अस्तित्व बीत गया है, तथा जिसका अस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुन्ना है क्योंकि (अतीत-अनागत पदार्थ और इन्द्रियके) यथोक्त लक्षण (यथोक्तस्वरूप, उपर कहा जैसा) 'ग्राह्मग्राहक सम्बन्धका असंभव है।

१. परोच - अच्नसे पर अर्थात् अच्नसे दृर होवे ऐसा; इन्द्रिय अगोचर । २. सन्निपात - मिलाप; संबंध होना । ३. सन्निकर्प - संबंध, समीपता । ४. इन्द्रियगोचर पदार्थ प्राह्म है, और इन्द्रियाँ प्राह्क हैं ।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकालं वा घषोदितलभणस्य प्राह्मप्राहकसंबंधस्यासंभवतः परिच्छेतुं न शक्नुवन्ति ॥ ४०॥

मथावीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तत्तरसंमवतीति संमावयति-

अपदेसं सपदेसं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं । पल्यं गयं च जाणदि तं णाणमदिंदियं भणियं ॥ ४१ ॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्वं च पर्ययमजातम् । प्रलयं गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरखेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलन्धिसंस्कारादीन् अन्तरक्रस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाष्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वान्ना-

मावार्थः — इन्द्रियोंके साथ पदार्थका (विषयीके साथ विषयका) सित्रकर्ष-सम्बन्ध हो तभी (अवग्रह-ईहा-अवाय-धारणारूप कमसे) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान सकता है। नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके साथ इन्द्रियोंका सिन्नकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे इन्द्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता। इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है।। ४०।।

श्रव, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि श्रतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सब) संभव है:—

### गाथा ४१

अन्वयार्थः — [ अप्रदेशं ] जो अप्रदेशको [ सप्रदेशं ] सप्रदेशको [ मूर्तं ] मूर्तको [ अपूर्वं च ] और अपूर्तको तथा [ अजातं ] अनुत्पन्न [ च ] और [ प्रलयंगतं ] नष्ट [ पर्यायं ] पर्यायको [ जानाति ] जानता है [ तत् ज्ञानं ] वह ज्ञान [ अतीन्द्रियं ] अतीन्द्रिय [ भिणतम् ] कहा गया है ।

टीका:—इन्द्रियज्ञान उपदेश, अन्तःकरण और इन्द्रिय इत्यादिको विरूप-कारणतासे (ग्रहण करके) और उपलब्धि (क्षयोपशम), संस्कार इत्यादिको अतरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है; भौर वह प्रवृत्त होता हुआ

१ विरूप - ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । (उपदेश, मन और इन्द्रियाँ पीद्रलिक हैं इसलिये उनका रूप ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न हैं । वे इंद्रियज्ञानमें बहिरंग कारण हैं । )

प्रदेशम् । मूर्तमेवावगच्छिति तथाविधविषयनिवन्धनसद्भावासामूर्तम् । वर्तमानमेव परिच्छिनिक विषयविषयिसिक्षिपातसद्भावास तु वृत्तं वरस्येच । यत्तु पुनरनावरणमिनिन्त्रयं झानं तस्य सिम्छ-धूमच्यजस्येवानेकप्रकारतालिङ्गितं दाद्यं दाद्यतानिकमाद्दाद्यमेव यथा तथात्मनः अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तमजातमितवादितं च पर्यापजातं द्वेयतानिकमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥४१॥

अय ह्रेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानाम मनतीति श्रद्धाति— परिणमदि एयमट्टं णादा जदि एव खाइगं तस्स । एएएं ति तं जिएिंदा खवयंनं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमित क्षेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव शायिकं तम्य । ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः अपयन्तं कर्मेवोक्तवन्तः ॥ ४२ ॥

सप्रदेशको ही जानता है, क्योंकि वह स्थूलको जाननेवाला है, अप्रदेशको नहीं जानता, (क्योंकि वह सूक्ष्मको जाननेवाला नहीं है); वह मूर्तको ही जानता है, क्योंकि वैसे (मूर्तिक) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह अमूर्तको नहीं जानता (क्योंकि अमूर्तिक विषयके साथ इन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नहीं है); वह वर्तमानको ही जानता है क्योंकि विषय-विषयीके सन्निपात सद्भाव है, वह प्रवर्तित हो चुकनेवालेको और भविष्यमें प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षका अभाव है)।

परन्तु जो अनावरण अनिन्द्रिय ज्ञान है, उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त अरेर अमूर्त (पदार्थ मात्र) तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्यायमात्र, ज्ञेयताका अतिक्रमण न करनेसे, ज्ञेय ही है—जैसे प्रज्वलित अग्निको अनेक प्रकारका इंधन, दाह्यताका अतिक्रमण न करनेसे दाह्य ही है। (जैसे प्रदीप्त अग्नि दाह्यमात्रको—ईंधनमात्रको—जला देती है, उमीप्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेयमात्रको—द्रव्यपर्यायमात्रको—जानता है)।। ४१।।

स्रव, यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) किया ज्ञानमेंसे नहीं होती:—

गाथा ४३

अन्वयार्थः—[ ज्ञाता ] जाता [ यदि ] यदि [ क्षेयं अर्थ ] जेय पदार्थरूप [ परिणमति ] परिणमित होता हो तो [ तस्य ] उसके [ क्षायिकं ज्ञानं ] क्षायिक ज्ञान

परिच्छेचा हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तद्य सकलकर्मकशक्षयप्रवृत्तस्वामाविक-परिच्छेदिनदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृततृ ज्णाम्मोमार-संभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपश्चलानः स जिनेन्द्रैरुद्रीतः ॥ ४२ ॥

अथ कुतस्तर्धि ह्रेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति-

उद्यगदा कम्मंमा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया। तेसु विमृढो रत्तो दुट्टो वा बंधमणुभवदि॥ ४३॥

उद्यगताः कर्माशा जिनवरकृषमैः नियत्या भणिताः। तेषु विमृद्धो रक्तो दृष्टो वा बन्धमतुभवति ॥ ४३ ॥

[न एव इति ] होता ही नहीं; [जिनेन्द्राः ] जिनेन्द्रदेवोंने [तं ] उसे [कर्म एव ] कर्मको ही [क्षपयन्तं ] अनुभव करनेवाला [उक्तवन्तः ] कहा है।

टीकाः—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मवनके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारणः (क्षायिक ज्ञान ) नहीं है, ग्रथवा उसे ज्ञान ही नहीं है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामें जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह (ग्रात्मा ) ग्रत्यन्त दुःसह कर्मभारको ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है।

भावार्थः— ज्ञेय पदार्थरूपसे परिणमन करना ग्रथीत् यह हरा है, यह पीला है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थीमें परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नहीं। निविकार सहज ग्रानन्दमें लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह ही ज्ञानका स्वरूप है; ज्ञेय पदार्थीमें रुकना—उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है।। ४२।।

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थक्ष परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया ग्रौर उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते हैं:—

### गाथा ४३

अन्वयार्थ:—[ उदयगताः कर्मांशाः ] ( संसारी जीवके ) उदयप्राप्त कर्मांश ( ज्ञानावरणीय ब्रादि पुद्गलकर्मके भेद ) [ नियत्या ] नियमसे [ जिनवर १९भैः ] संसारिणो हि नियमेन ताबदुदयगताः पुद्रलकर्मौशाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचेतयमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनलभणया क्रियया युज्यते । तत एव च क्रियाफलभृतं बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले न तु भ्रानात् ॥ ४३ ॥

अथ केविलनां कियापि कियाफलं न साध्यतीत्यनुशास्ति— ठाणिएसेज्जविहारा धम्मुवदेसा य णियदयो तसि । अरहंताणं काले मायाचारो व्व इत्थीणं ॥ ४४॥

> स्थाननिषद्याविहारा धर्मोपदेशस्य नियतयस्तेषाम् । सर्हतां काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४ ॥

जिनवर वृषभोंने [भिणिताः] कहे हैं। [तेषु] (जीव) उन कर्माशोंके होने पर, [विमूढः रक्तः दृष्टः वा] मोही, रागी ग्रथवा द्वेषी होता हुन्ना [वन्धं अनुभवित] बन्धका श्रमुभव करता है।

टीका:—प्रथम तो, संसारी जीवके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्माश होते ही हैं। श्रीर वह संसारी जीव उन उदयगत कर्माशोंके श्रस्तित्वमें, चेतते-जानते-श्रनुभव करते हुए, मोह-राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेय पदार्थोंमें परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रियाके साथ युक्त होता है; श्रीर इसीलियं क्रियाके फलभूत बन्धका श्रनुभव करता है। इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही (मोहके उदयमें युक्त होनेके कारणसे ही) किया श्रीर क्रियाफल होता है, ज्ञानसे नहीं।

भावार्थः—समस्त संसारी जीवोंके कर्मका उदय है, परन्तु वह उदय बन्धका कारण नहीं है। यदि कर्मनिमित्तक इष्ट-ग्रनिष्ट भावोंमें जीव रागी-द्वेषी-मोही होकर परिणमन करे तो बन्ध होता है। इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान, उदयप्राप्त पौद्गलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न देहादिकी क्रियाएं बन्धका कारण नहीं हैं, बन्धके कारण मात्र राग-द्वेष-मोहभाव हैं। इसलिये वे भाव सर्वप्रकारसे त्यागने योग्य हैं।। ४३।।

श्रव, यह उपदेशते हैं कि केवली भगवानके ऋिया भी ऋियाफल ( बन्ध ) उत्पन्न नहीं करती:—

> गाचा ४४ अन्वयार्थः—[तेपाम् अर्हतां] उन ग्रग्हन्त भगवन्तोंके [काले] उस समय

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केविलनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यता-सद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्भोधर-दृष्टान्तात् । यथा खन्वम्भोधराकारपरिणतानां पुद्रलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुष-प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केविलनां स्थानादयोऽषुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वाभावात् कियाविशेषा अपि केविलनां क्रियाफलभूतवन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

[स्थाननिषद्याविहाराः] खड़े रहना, बैठना, विहार [धर्मोपदेशः च] ग्रौर धर्मोपदेश [स्त्रीणां मायाचारः हव] स्त्रियोंके मायाचारकी भाँति [नियतयः] स्वाभाविक ही— प्रयत्न बिना ही—होता है।

टीकाः — जैसे स्त्रियोंके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढँका हुम्रा व्यवहार प्रवर्तता है, उसीप्रकार केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (—प्रयत्न न होनेपर भी ) उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खड़े रहना, बैठना, विहार भौर धमंदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते हैं। भौर यह (प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना) बादलके दृष्टान्तसे भ्रविरुद्ध है। जैसे बादलके भ्राकाररूप परिणमित पुद्गलोंका गमन, स्थिरता, गर्जन भौर जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खड़े रहना इत्यादि श्रबुद्धिपूर्वक ही (इच्छाके बिना ही) देखा जाता है। इसलिये यह स्थानादिक (खड़े रहने-बैठने इत्यादिका व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, िक्रया-विशेष होने पर भी केवली भगवानके कियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते।

भावार्थ:— केवली भगवानके स्थान, ग्रासन ग्रीर विहार, यह काययोग सम्बन्धी क्रियाएं तथा दिव्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश-वचनयोग सम्बन्धी क्रिया-ग्रघातिकर्मके-निमित्तसे सहज ही होती है। उसमें केवली भगवानकी किचित् मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी? इसप्रकार इच्छाके बिना ही—मोह-राग-देषके बिना ही—होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएं बन्धका कारण नहीं होती। ४४॥

बधैवं सित तीर्थकतां पुण्यविपाकोऽकिंचित्कर एवेत्यवधारयति — पुनागुफला अरहंता तेमिं किरिया पुणो हि ओद्इया। मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा।।४५॥

> पुण्यफला अर्हन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हि औद्यिकी । मोहादिभिः विरहिता तस्मात मा भायिकीति मता ॥ ४४ ॥

अर्हन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या काचन सा सर्वापि तदुद्यानुभावसंभावितात्मसंभृतितया किलौदियक्येव । अथैवंभूतापि सा समस्तमहामोहमूर्घामिषिक्तस्कन्यावारस्यात्यन्तक्षये संभूतत्वान्मोहरागद्वेषरूपाणाग्रुपरञ्जकानाम-

इसप्रकार होनेसे तीर्थंकरोंके पुण्यका विपाक अकिचित्कर है (कुछ करता नहीं है, स्वभावका किंचित् घात करता नहीं है ) ऐसा अब निश्चित् करते हैं:—

#### गाजा ८ ४

अन्वयार्थः — [ अर्हन्तः ] अरहन्त भगवान [ पुण्यफलाः ] पुण्यफलवाले हैं [ पुनः हि ] श्रीर [ तेषां किया ] उनकी किया [ औदियकी ] श्रीदियकी है; [ मोहादिभिः विरहिता ] मोहादिसे रहित है [ तस्मात् ] इसिलये [ सा ] वह [ क्षायिकी ] क्षायिकी [ इति मता ] मानी गई है।

टीका:— ग्ररहन्त भगवान जिनके वास्तवमें पुण्यम्पी कल्पवृक्षके समस्त फल भलीभाँति परिपक्व हुए हैं ऐसे ही हैं, ग्रौर उनकी जो भी किया है वह सब उस (पुण्य) के उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण ग्रौदियकी ही है। किन्तु ऐसी (पुण्यके उदयसे होनेवाली) होने पर भी वह सदा ग्रौदियकी किया महा मोह राजाकी समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागद्वेषम्पी 'उपरंजकोंका ग्रभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कार्यभूत बन्धकी ग्रकारण-भूततासे ग्रौर कार्यभूत मोक्षकी कारणभूततासे क्षायिकी ही क्यों न माननी चाहिये? (ग्रवश्य माननी चाहिये) ग्रौर जब क्षायिकी ही माने तब कर्मविपाक (कर्मोदय) भी उनके (ग्ररहन्तोंके) स्वभाव विघातका कारण नहीं होता; (यह निश्चित होता है)।

१. उपरंजकों - उपराग-मलिनता करनेवाले ( विकारी भाव )।

भाषाञ्चेतन्यविकारकारणवामनासादयम्ती नित्यमौद्यिकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूतत्या कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूतत्या च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेत्तर्हि कर्मविपाकोऽपि न तेषां स्वमावविद्याताय ॥ ४४॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वमावविद्यातामावं निषेषयति---

जिद मो सुहो व श्रसुहो ण हविद श्रादा सयं महावेण । संसारो वि ण विज्जिद मञ्बेसिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥ यदि स शुभो वा अशुमो न भवित आत्मा स्वयं स्वभावेन । संसारोऽपि न विद्यते सर्वेशं जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः — अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्विन, विहार आदि कियाएं हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पंदमें निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न होती हैं इसलिये औदियकी हैं। वे कियाएं अरहन्त भगवानके चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करतीं, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्धेषमोहरूप विकारमें निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है। और वे कियाएं उन्हें, रागद्धेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमें कारणरूप नहीं होतीं, प्रत्युत वे पूर्वकर्मोंके क्षयमें कारणरूप हैं, क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे कियाएं होती हैं वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं। इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके क्षयमें कारणभूत होनेसे अरहंतभगवानकी वह औदियकी किया क्षायिकी कहलाती है। ४४।।

स्रब, केवलीभगवानकी भौति समस्त जीवोंके स्वभावविघातका स्रभाव होनेका निषेध करते हैं:—

### गामा ४६

अन्तयार्थ:—[यदि] यदि (यह माना जाये कि) [सः आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [स्वभावेत] स्वभावसे (अपने भावसे) [शुभः वा अशुभः] शुभ या अशुभ [त भवति] नहीं होता (शुभाशुभ भावमें परिणमित ही नहीं होता) [सर्वेषांजीवकायानां] तो समस्त जीव निकायोंके [संसारः अपि] संसार भी [त विद्यते] विद्यमान नहीं है (ऐसा सिद्ध होगा)।

यदि खन्वेकान्तेन शुभाशुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदेव सर्वथा निर्विधातेन शुद्धस्वभावेनैवावतिष्ठते । तथा च सर्व एव भृतग्रामाः समस्तबन्धसाधनशृत्य-त्वादाजवंजवाभावस्वभावतो नित्यमुक्ततां प्रतिपद्येरन् । तच नाभ्युपगम्यते । आत्मनः परि-णामधर्मत्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभावत्ववत् शुभाशुभस्वभावत्वद्योतनात् ॥ ४६ ॥

### अथ पुनरिप प्रकृतमनुसृत्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनाभिनन्दति-

टीकाः—यदि एकान्तसे (यह माना जाये कि ) शुभाशुभभावरूप स्वभावमें (-ग्रपने भावमें ) ग्रात्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुग्रा कि (वह ) सदा ही सर्वथा निर्विधात शुद्ध स्वभावसे ही ग्रवस्थित है। ग्रीर इसप्रकार समस्त जीवसमूह समस्त वन्धकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे संसारग्रभावरूप स्वभावके कारण नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेंगे (नित्यमुक्त सिद्ध होवेंगे)! किन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता; वयोंकि ग्रात्मा परिणामधर्मवाला होनेसे, जैसे स्फिटकमणि, जवाकुमुम ग्रीर तमालपुष्पके रंग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकाशित होता है, उसीप्रकार उसे (ग्रात्माके) शुभाशुभ स्वभावयुक्तना प्रकाशित होती है। (जैसे स्फिटकमणि लाल ग्रीर काले फूलके निमित्तसे लाल ग्रीर काले स्वभावमें परिणमित दिखाई देता है, उसीप्रकार ग्रात्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावरूप परिणमित होता हुग्रा दिखाई देता है)।

भावार्थः — जैसे शुद्धनयसे कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता उसीप्रकार यदि अशुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यवहारनयसे भी समस्त जीवोंके संसारका अभाव होजाये और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध होजावें? किन्तु यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इसलिये जैसे केवलीभगवानके शुभाशुभ परिणामोंका अभाव है उसीप्रकार सभी जीवोंके सर्वथा शुभाशुभ परिणामोंका अभाव नहीं समभना चाहिये।। ४६।।

श्रव, पुनः प्रकृत (चालू विषय) का श्रनुसरण करके श्रतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञरूपमे श्रभिनन्दन करते हैं। श्रतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाता है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं):—

जं तकालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सन्वं । श्रत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥ ४७॥

> यत्तातकालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वम् । अर्थे विचित्रविषमं तत् ज्ञानं भायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-मप्यर्थजातं पृथवत्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यक्षितवैचित्र्यमितरेतरविरोधधापिता-समानजातीयत्वोदामितवैषम्यं भायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

### गाया ४७

अन्तयार्थः—[यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वतः (सर्व-प्रात्मप्रदेशोंसे) [तात्कालिकं] तात्कालिक [इतरं] या अतात्कालिक, [विचित्रविषमं] विचित्र (अनेक प्रकारके) और विषम (मूर्त, अमूर्त आदि असमान जातिके) [सर्वं अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [भायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है।

टीका:—क्षायिक ज्ञान वास्तवमें एक समयमें ही सर्वतः ( सर्व ग्रात्मप्रदेशोंसे), वर्तमानमें वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमें वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है जिनमें 'पृथक्ष्पसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे ग्रालोकित ग्रनेक प्रकारोंके कारण वैचित्र्य प्रगट हुग्रा है ग्रीर जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली ग्रसमान जातीयताके कारण वैषम्य प्रगट हुग्रा है। ( इसी बातको युक्तिपूर्वक समभाते हैं:—) क्रम प्रवृक्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम ग्रवस्थामें रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोंका उसके ( क्षायिक ज्ञानके ) ग्रत्यन्त ग्रभाव होनेसे वह तात्कालिक या ग्रतात्कालिक पदार्थमात्रको समकालमें ही प्रकाशित करता है; ( क्षायिक ज्ञान ) सर्वतः विशुद्ध होनेके कारण प्रतिनियत प्रदेशोंकी विशुद्धि ( सर्वतः विशुद्धि ) के भीतर डूब जानेसे वह सर्वतः ( सर्व ग्रात्मप्रदेशोंसे ) भी प्रकाशित करता है; सर्व ग्रावरणोंका क्षय होनेसे. देश ग्रावरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार

१. द्रव्योंके भिन्न भिन्न वर्तनेवाले निज निज लक्षण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं।

क्षयोपश्चमात्रस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थन् जातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतो विश्वद्भय प्रतिनियतदेशविश्वद्धरन्तः सवनात् समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्ववरणक्षयोदशमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत । सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोदशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत । असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपश्चमस्य विनाशनाद्विषममपि प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रवरप्रकाशशालितया क्षायिकज्ञानमवश्यमेव सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७ ॥

अय सर्वेपजानन्तेकमणि न जानातीति निश्चिनोति-

ज्ञानावरणके क्षयके कारण ( सर्व प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके स्रावरणमें निमित्तभूत कर्मके क्षय होनेसे ), स्रस्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपणम ( स्रमुक ही प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके स्रावरणमें निमित्तभूत कर्मोंका क्षयोपणम ) विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र ( स्रनेक प्रकारके पदार्थों ) को भी प्रकाणित करता है; स्रममानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (स्रममानजातिके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके स्रावरणमें निमित्तभूत कर्मोंके क्षयके कारण ) ममानजातीय ज्ञानावरणका क्षयोपणम ( ममानजातिके ही पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके स्रावरणमें निमित्तभूत कर्मोंका क्षयोपणम ) नष्ट होजानेसे वह विषम ( स्रममानजातिके पदार्थों ) को भी प्रकाणित करता है । स्रथवा, स्रतिविस्तारसे पूरा पड़े ( कुछ लाभ नहीं ) ? जिसका स्रविवार फैलाव है, ऐसा प्रकाणमान होनेसे क्षायिक ज्ञान स्रवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा मर्वको जानता है ।

भावार्थः—ऋमपूर्वक जानना, नियत ग्रात्मप्रदेशोंमे ही जानना, ग्रमुकको ही जानना,—इत्यादि मर्यादायें मित,—श्रुतादि क्षायोपश्चिमक जानमें ही संभव हैं। क्षायिक- जानके ग्रमर्यादित होनेसे एक ही साथ सर्व ग्रात्मप्रदेशोंमे तीनों कालकी पर्यायोंके साथ मर्व पदार्थोंको उन पदार्थोंके ग्रनेक प्रकारके ग्रौर विरुद्ध जातिके होने पर भी जानता है, ग्रर्थात् केवलजान एक ही समयमें सर्व ग्रात्मप्रदेशोंसे समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको जानता है।। ४७।।

स्रव, यह निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एकको भी नहीं जानता:— जो ण विजाणदि जुगवं श्रत्थे तिकालिगे तिहुवणत्थे। णादुं तस्स ण सकं सपज्जयं दव्वमेगं वा॥ ४=॥

> यो न विज्ञानाति युगपदर्थान् त्रैकालिकान त्रिञ्जवनस्थान् । ज्ञातुं तस्य न शक्यं मपर्थयं द्रव्यमेकं वा ।। ४८ ॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याण्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्रलद्रव्याणि । तथैवामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान-मेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि सम्रदितं क्षेयं,

#### गाधा ४८

अन्वयार्थ: [यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनों कालके श्रौर तीनोंलोकके) [अर्थान्] पदार्थोंको [न विज्ञानाति] नहीं जानता, [तम्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्यं भी [झातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है।

दीकाः— इस विश्वमें एक आकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, श्रसंख्य कालद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी अनन्तगुने पुद्गल द्रव्य हैं, और उन्हीं के प्रत्येक के अतीत, अनागत और वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोंसे भेदवाली 'निरवधि 'वृत्तिप्रवाहके भीतर पड़ने वाली (—समा जानेवाली) अनन्त पर्यायें हैं। इसप्रकार यह समस्त (द्रव्यों और पर्यायोंका) समुदाय क्रेय है। उसीमें ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है। अब यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई अग्नि समस्त-दाह्यहेतुक (समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक 'दहन जिसका आकार (स्वरूप) है, ऐसे अपने रूपमें (अग्निरूपमें) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (आत्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित के कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप—

१. निरवधि - अवधि-हद्-मर्यादाअन्तरहित ) २. वृत्ति = वर्त्तन करनाः उत्पाद-व्यय-धीव्यः अस्तित्व, परिणिति । ३. दहन - जलाना, दहना । ४. सकल = साराः, परिपूर्णः ।

इदैनैकं किचिजीवद्रव्यं ज्ञात् । अय यथा समस्तं दाह्यं दहन् दहनः समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्या-कारपर्यायपरिणतमकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं क्षेयं जानन् ज्ञाता समस्त-क्षेयहेतुकसमस्तक्षेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परि-णमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यम्तु समस्तं क्षेयं न जानाति स समस्तं दाह्यमदहन् समस्त-दाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं दहन इव समस्तक्षेयहेतुकसमस्त-क्षेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

परिणमित होता है। इसप्रकार वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है। किन्तु जो समस्त ज्ञेयको नहीं जानता वह (ग्रात्मा), जैसे समस्त दाह्यको न दहती हुई ग्रग्नि समस्त-दाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक दहन जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रपने रूपमें परिणमित नहीं होता उसी प्रकार समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकार-पर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रपने रूपमें—स्वयं वेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी—परिणमित नहीं होता, (ग्रपनेको परिपूर्णतया ग्रनुभव नहीं करता—नहीं जानता) इसप्रकार यह फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह ग्रपनेको (ग्रात्माको) नहीं जानता।

भावार्थः—जो ग्राग्न काप्ट. तृण, पत्ते इत्यादि समस्त दाह्यपदार्थोंको नहीं जलाता, उसका दहनस्वभाव (काष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा ) समस्तदाह्याकारपर्यायन्प परिणमित न होनेसे ग्रपूर्णन्पसे परिणमित होता है—परिपूर्णन्पसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वरूप है ऐसी वह ग्राग्न ग्रप्ने रूप ही पूर्ण रीत्या परिणमित नहीं होती; उसी प्रकार यह ग्रात्मा समस्त द्रव्य-पर्यायन्प समस्त जेयको नहीं जानता, उसका ज्ञान (समस्त ज्ञेय जिसका निमित्त है ऐसे ) समस्तज्ञेयाकारपर्यायन्य परिणमित न होनेसे ग्रपूर्ण एक ज्ञान जिसका स्वरूप है ऐसा वह ग्रात्मा ग्रपने रूपसे ही पूर्णरीत्या परिणमित नहीं होता ग्रर्थात् निजको ही पूर्णरीत्या श्रनुभव नहीं करता—नहीं जानता। इसप्रकार सिद्ध हुम्रा कि जो सबको नहीं जानता वह एकको—ग्रपनेको (पूर्ण रीत्या) नहीं जानता। ४८॥

### अथैकमजानन् सर्वे न जानातीति निश्चिनोति-

दव्वं अणंतपज्जयमेगमणंताणि दव्वजादाणि। ण विजाणदि जदि जुगवं किथ सो सव्वाणि जाणादि॥ ४६॥

> द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि । न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सित ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिभासमयं महासामान्यम् । ततु प्रतिभासमयानन्तिविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिबंधनाः । मथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तिविशेषव्य।पिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभव-प्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तिविशेषनिबन्धनभूत-

भ्रब, यह निश्चित करते हैं कि एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता:-

### गाथा ४९

भन्वपार्थः—[यदि] यदि [ अनन्तपर्यायं ] ग्रनन्त पर्यायवाले [ एकं द्रव्यं ] एक द्रव्यको ( ग्रात्मद्रव्यको ) [ अनन्तानि द्रव्यज्ञातानि ] तथा ग्रनन्त द्रव्यसमूहको [ युगपद् ] एक ही साथ [ न विज्ञानाति ] नहीं जानता [ सः ] तो वह [ सर्वाणि ] सब ( ग्रनन्त द्रव्यसमूह) को [ कथं जानाति ] कसे जान सकेगा ? ( ग्रथित् जो ग्रात्मद्रव्यको नहीं जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता )।

प्रकारान्तरसे अन्त्रयार्थः—[यदि ] यदि [अनन्त पर्यायं ] ग्रनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं ] एक द्रव्यको (ग्रात्मद्रव्यको ) [न विज्ञानाति ] नहीं जानता [सः ] तो वह [युगपद् ] एक ही साथ [सर्वाण अनन्तानि द्रव्य जातानि ] सर्व ग्रनन्त द्रव्य-समूहको [कथं जानाति ] कैसे जान सकेगा ?

टीका:—पहले तो ग्रात्मा वास्तवमें स्वयं ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है; ग्रीर ज्ञान प्रत्येक ग्रात्मामें वर्तता (रहता) हुग्रा प्रतिभासमय महासामान्य है। वह प्रतिभासमय ग्रनन्तिविशेषोंमें व्याप्त होनेवाला है; ग्रीर उन विशेषोंके (भेदोंके) निमित्त सर्व द्रव्यपर्याय हैं। ग्रब जो पुरुष सर्व द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त हैं ऐसे ग्रनन्त विशेषोंमें व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप

सर्वद्रव्यवयीयान् प्रत्यक्षीकुर्यात् । एवमेतदायाति य आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । वथ सर्वज्ञानादात्मज्ञानात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यवतिष्ठते । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृह्येययोर्वस्तुत्वेनान्यत्वे सत्यपि प्रतिभासप्रतिमास्यमानयोः स्वस्याम-वस्थायामन्योन्यसंवलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सर्वमात्मनि निखातमिव प्रतिभाति । यद्येवं न

द्यात्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा 'ध्याप्य (च्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय अनन्त विशेष हैं उनकी निमित्तभूत सर्व द्वय पर्यायोंको कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा? ( नहीं कर सकेगा) इससे यह फलित हुग्रा कि ग्रात्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता।

ग्रव इससे यह निश्चित होता है कि सर्वके ज्ञानसे ग्रात्माका ज्ञान ग्रौर ग्रात्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान (होता है) ग्रौर ऐसा होनेसे, ग्रात्मा ज्ञानमयताके कारण स्वसंचेतक होनेसे, ज्ञाता ग्रौर ज्ञेयका वस्तुरूपमें ग्रन्यत्व होनेपर भी प्रतिभास ग्रौर प्रतिभास्यमानकर ग्रपनी ग्रवस्थामें ग्रन्योन्य मिलन होनेके कारण (ज्ञान ग्रौर ज्ञेय, ग्रात्माकी—ज्ञानकी ग्रवस्थामें परस्पर मिश्रित—एकमेकरूप होनेसे) उन्हें भिन्न करना ग्रत्यन्त ग्रश्चित्य है इसलिये, मानो सब कुछ ग्रात्मामें निखात (प्रविष्ट) होगया हो इसप्रकार प्रतिभासित होता है—ज्ञात होता है। (ग्रात्मा ज्ञानमय है इसलिये वह ग्रपनेको ग्रनुभव करता है—जानता है, ग्रौर ग्रपनेको जाननेपर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानों वे ज्ञानमें स्थित हो हों, क्योंकि ज्ञानकी ग्रवस्थामेंसे ज्ञेयाकारोंको भिन्न करना ग्रश्चिय है) यदि ऐसा न हो तो (यदि ग्रात्मा सबको न जानता हो तो ) ज्ञानके परिपूर्ण ग्रात्मसंचेतनका ग्रभाव होनेसे परिपूर्ण एक ग्रात्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो।

भावार्थ:—४८ और ४६ वीं गाथामें यह बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको नहीं जानता, और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता। अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है। स्वयं और सर्व इन दोमेंसे एकका ज्ञान हो और दूसरेका न हो यह असम्भव है।

१. ज्ञान सामान्य व्यापक है, और ज्ञान विशेष-भेद ब्याप्य हैं। उन ज्ञान विशेषोंके निमित्त क्लेयभूत सर्व द्रव्य और पर्यायें हैं। २. निखात च खोदकर भीतर गहरा उतर गया हुवा; भीतर प्रविष्ट हुआ।

स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनामावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धचत्।। ४९॥

अथ क्रमकृतप्रदृत्या क्रानस्य सर्वगतस्वं न सिद्धचतीति निश्चिनोति— उप्पज्जिदि जिदि णाणं कमसो अट्ठे पड्डच णाणिस्स । तं णेव हवदि णिच्चं ण खाइगं णेव सव्वगदं ॥ ५०॥

> उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः । तत्नेव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ४० ॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् प्रलीयमानं नित्यमसत्तथा कर्मोद्यादेकां व्यक्ति प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक-

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है ॥ ४६ ॥

म्रब यह निश्चित करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती:—

### गाया ४०

अन्तयार्थः—[यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्माका ज्ञान [क्रमशः] कमशः [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थोका अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता हो [तत्] तो वह (ज्ञान) [न एव नित्यं भवति] नित्य नहीं है, [न क्षायिकं] क्षायिक नहीं है, [न एव सर्वगतम्] और सर्वगत् नहीं है।

टीका:—जो ज्ञान कमशः एक एक पदार्थका ग्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके ग्रवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके ग्रवलम्बनसे नष्ट होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर ग्रन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुग्रा, वह ग्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) में ग्रसमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है।

१. व्यक्ति - प्रगटताः, विशेषः, भेद् ।

मप्यसद्नन्तद्रव्यक्षेत्रकालमावानाकान्तुमशक्तत्वात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ४०॥

अय यौगपद्यप्रवृत्त्यैव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्ध्यतीति व्यवतिष्ठते---

त्रैकाल्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्र संभवं चित्रम् । युगपञ्जानाति जैनमहो हि झानस्य माहातस्यम् ॥ ४१ ॥

भायिकं हि ज्ञानमतिश्रयास्पदीभृतपरममाहात्म्यं, यचु युगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तद्वक्कोत्कीर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्तुक्केयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वं प्रतिपक्षसमस्त-व्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वमावमासिभायिकभावं त्रैकान्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामपि

भावार्थः — कमशः प्रवर्तमान ज्ञान ग्रनित्य है, क्षायोपशमिक है। ऐसा कमिक ज्ञानवाला पुरुष सर्वज नहीं हो सकता ॥ ५०॥

स्रब यह निश्चित होता है कि युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही जानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है ( स्रक्रमसे प्रवर्तमान जान ही सर्वगत हो सकता है ):—

## गाया ५१

अन्वयार्थः—[त्रैकान्यनित्यविषमं] तीनों कालमें सदा विषम (ग्रसमान जातिके) [ सर्वत्र संभवं] सर्व क्षेत्रके [चित्रं] अनेक प्रकारके [सकलं] समस्त पदार्थोंको [जैनं] जिनदेवका ज्ञान [युगपत् जानाति] एक साथ जानता है [अहो हि] अहो ! [ज्ञानस्य माहात्म्यम्] ज्ञानका माहात्म्य ।

टीका:—वास्तवमें क्षायिक ज्ञानका, सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत परम माहात्म्य है; श्रीर जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्थोंका ग्रवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान—ग्रपनेमें समस्त वस्तुग्रोंके ज्ञेयाकार 'टंकोत्कीर्ण-न्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, श्रीर समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे जिसने स्वभाव

रै. टंकोत्कीर्ण न्याय - पत्थरमें टांकीसे उत्कीर्ण आकृतिकी भाँति।

सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यचेत्रकालभावतया प्रकटीकृताद्भुतमाहात्म्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ४१॥

भय ज्ञानिनो ज्ञिप्तिकियासद्भावेऽिष क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेषयन्तुपसंहरित—
ण वि परिणमदि ए गेगहिद उप्पज्जिद एवे तेसु अट्टेसु ।
जाणगणिव ते आदा अवंधगो तेए। पर्गणतो ॥ ५२ ॥
नापि परिणमित न गृह्वाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।
जानकपि तानातमा भवन्धकस्तेन प्रज्ञातः ॥ ५२ ॥

प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमें सदा विषम रहनेवाले (ग्रसमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले ) ग्रीर ग्रनन्त प्रकारोंके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण-सर्व पदार्थोंके समूहको जानता हुग्रा, ग्रक्रमसे ग्रनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने ग्रद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है।

भावार्थ:—श्रक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता इसलिये नित्य है, श्रपनी समस्त शक्तियोंके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है। ऐसे श्रक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है। सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम श्रद्भुत माहात्म्य है। ५१॥

ग्रब, ज्ञानीके (केवलज्ञानी ग्रात्माके) ज्ञिप्तित्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं (केवलज्ञानी ग्रात्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्ध नहीं होता, यह कहकर ज्ञान ग्रिधकार पूर्ण करते हैं):—

## गाथा ४२

अन्वयार्थ:—[आत्मा] (केवलज्ञानी) आत्मा [तान् जानन् अपि] पदार्थोंको जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उसरूप परिणमित नहीं होता, [न प्रह्माति] उन्हें ग्रहण नहीं करता [तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते] ग्रीर उन पदार्थोंके रूपमें उत्पन्न नहीं होता [तेन] इसलिये [अवन्धकः प्रक्रमः] उसे भवन्धक कहा है।

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा मणिया। तेसु विमुद्धो रचो दुद्धो वा बंधमणुभवदि।।' इत्यत्र स्त्रे उदयगतेषु पुद्रलक्षमंशेषु सत्सु संचेतयमानो मोहराग-द्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफलभूतं बंधमनुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरिणमनिक्रयाफलत्वेन बन्धस्य समर्थितत्वात्। तथा 'गेण्हदि योव ण सुअदि ण परं परिणमदि केवली भगवं। पेच्छदि समंतदो सो जाणिद सन्वं णिरवसेसं।।' इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपितत्वाचार्थानपरिणमतोऽगृह्णतस्तेष्वनु-त्यद्यमानस्य चात्मनो क्रिसिक्रियासद्भावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्धः सिद्धचेत्।। ४२।।

टीका:—यहाँ 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहि णियदिणा भणिया। तेसु विमूढो रत्तो दुहो वा विन्धमणुभवदि॥ इस गाथा सूत्रमें, 'उदयगत पुद्गल कर्मांशोंके ग्रस्तित्वमें चेतित होनेपर—जाननेपर-ग्रनुभव करने पर मोह-राग-द्वेपमें परिणत होनेसे जेयार्थपरिणमनस्वरूप कियाके साथ युक्त होता हुन्ना ग्रात्मा कियाफलभूत बन्धका ग्रनुभव करता है, किन्तु ज्ञानमे नहीं' इसप्रकार प्रथम ही ग्रर्थपरिणमनित्रयाके फलरूपसे बन्धका समर्थन किया गया है (बन्ध पदार्थरूपमे परिणमनरूप कियाका फल है यह निश्चित किया गया है ) तथा 'गेण्हदि णेव ण मुञ्चिद ण पर परिणमिद केवली भगवं। पेच्छिद समंतदो सो जाणिद सव्वं विणयवसेसं॥'

इस गाथा मूत्रमें शुद्धातमाके अर्थ परिणमनादि कियाओंका अभाव निरूपित किया गया है, इसलिये जो ( आत्मा ) पदार्थरूपमें परिणमित नहीं होता उसे ग्रहण नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस आत्माके जप्तिकियाका सद्भाव होनेपर भी वास्तवमें कियाफलभूत बन्ध सिद्ध नहीं होता।

भावार्थ:—कर्मके तीन भेद किये गये हैं—प्राप्य, विकार्य ग्रौर निर्वर्त्य । केवली भगवानके प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म ग्रौर निर्वर्त्य कर्म ज्ञान ही है, क्योंकि वे ज्ञानको ही ग्रहण करते हैं, ज्ञानक्ष्य ही परिणमित होते हैं ग्रौर ज्ञानक्ष्य ही उत्पन्न होते हैं, इसप्रकार ज्ञान ही उनका कर्म, ग्रौर ज्ञष्ति ही उनकी क्रिया है । ऐसा होनेसे केवली भगवानके बन्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञष्तिक्रिया बन्धका कारण नहीं है, किन्तु ज्ञेयार्थपरिणमनिक्रया ग्रथीत् ज्ञेय पदार्थोंके सन्मुख वृत्ति होना (ज्ञेय पदार्थोंके प्रति परिणमित होना ) वह बन्धका कारण है ॥ ५२ ॥

१. ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनकी ४३ वीं गाथा । २. ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनकी ३२ वीं गाथा ।

#### # सम्बरा छुन्द #

जानकप्येष विश्वं युगपदिष भवद्भाविभूतं समस्तं मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्जूनकर्मा । तेनास्ते युक्त एव प्रसमविकसितक्षप्तिविस्तारपीत-होपाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् श्रानमूर्तिः ॥ ४ ॥

इति श्रानाधिकारः ॥

भय ज्ञानादिभन्नस्य सौल्यस्य स्वरूपं प्रपश्चयन् ज्ञानसौल्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयित—
श्रात्थ श्रमुत्तं मुत्तं श्रादिदियं इंदियं च श्रात्थेसु ।
णाणं च तहा सोक्खं जं तेसु परं च तं णेयं ।। ५३ ॥

भत्त्यमृतं मृत्वितीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु ।
ज्ञानं च तथा सील्यं यचेषु परं च तत् क्रेयम् ।। ५३ ॥

ग्रब, श्लोक द्वारा पूर्वोक्त ग्राशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी ग्रात्माकी महिमा बताकर, यह ज्ञान ग्रधिकार पूर्ण किया जाता है।)

अर्थ:—जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह ग्रात्मा भूत, भविष्यत ग्रीर वर्तमान समस्त विश्वको (तीनों कालकी पर्यायोंसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुग्रा भी मोहके ग्रभावके कारण पररूप परिणमित नहीं होता, इसलिये ग्रब, जिसके (समस्त) ज्ञेयाकारोंको ग्रत्यन्त विकसित ज्ञिप्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तीनोंलोकके पदार्थोंको पृथक् ग्रीर ग्रपृथक् प्रकाशित करता हुग्रा वह ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है।

इसप्रकार ज्ञान-ग्रधिकार समाप्त हुग्रा ।

श्रव, ज्ञानसे श्रभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान श्रौर सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैं:—

## गाथा ५३

अन्वयार्थः — [ अर्थेषु ज्ञानं ] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [ अमूर्तं मूर्वं ] अमूर्त या मूर्तं, [ अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति ] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है; [ च तथा सीख्यं ]

अत्र क्वानं सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र यदमूर्तमतीन्द्रयं च तत्प्रधानत्वादुपादेयत्वेन क्वातव्यम् । तत्राद्यं मूर्ताभिः क्षायोपश्चमिकीभिरु-पयोगशक्तिभिस्तथाविधेम्य इन्द्रियेम्यः सम्रत्पद्यमानं परायचत्वात् कादाचित्कत्वं, क्रमकृतप्रषृत्ति सप्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम् । इतरत्पुनरमूर्ताभिरचै-तन्यानुविधायिनीभिरेकािकनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेम्योऽतीन्द्रियेम्यः स्वाभाविक-चिदाकारपरिणामेम्यः सम्रत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायचत्वािकत्यं, युगपत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहा-निवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम् ॥ ५३ ॥

भीर इसीप्रकार ( भ्रमूर्त या मूर्त, श्रतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय ) सुख होता है । [ तेषु च यत् परं ] उसमें जो प्रधान-उत्कृष्ट है [ तत् झेयं ] वह ( उपादेयरूप ) जानना ।

टीकाः—यहाँ, (ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है-) एक ज्ञान तथा सुख मूर्त ग्रीर 'इन्द्रियज है; ग्रीर दूसरा (ज्ञान तथा सुख) ग्रमूर्त ग्रीर ग्रतीन्द्रिय है। उसमें जो ग्रमूर्त ग्रीर ग्रतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेयरूप जानना।

वहाँ पहला ज्ञान तथा सुक मूर्तेरूप क्षायोपशिमक उपयोगशिक्तियोंने उस-उस प्रकारकी इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होता हुम्रा पराधीन होनेसे कादाचित्क, क्रमशः प्रवृत्त होनेवाला, सप्रतिपक्ष म्रोर हानिवृद्धियुक्त है, इसिलये गौण है, यह समभकर वह हेय है; म्रोर दूसरा ज्ञान तथा सुख म्रमूर्तरूप चैतन्यानुविधायी एकाकी म्रात्म-परिणामशिक्तियोंसे तथाविध म्रतीन्द्रिय, स्वाभाविक-चिदाकारपरिणामोंके द्वारा उत्पन्न होता हुम्रा मृत्यन्त म्रात्माधीन होनेसे नित्य युगपत् प्रवर्तमान निःप्रतिपक्ष म्रोर हानिवृद्धिसे रिहत है, इसिलये मुख्य है, यह समभकर वह (ज्ञान भ्रोर सुख) उपादेय है।। ५३।।

१. इन्द्रियज — इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होनेवाला; ऐन्द्रिय। २. कादाचित्क — कदाचित् — कभी कभी होनेवाला; अनित्य। ३. मृर्तिक इन्द्रियज झान कमसे प्रवृत्त होता है; युगपत् नहीं होता; तथा मृर्तिक इन्द्रियज सुख भी कमशः होता है, एक ही साथ सर्व इन्द्रियोंके द्वारा या सर्व प्रकारसे नहीं होता। ४. सप्रतिपच्च — प्रतिपच्च — विरोधी सहित। (मृर्त इन्द्रियज झान अपने प्रतिपच्च अज्ञान सहित ही होता है, और मूर्त इन्द्रियज सुख उसके प्रतिपच्च भूत दुःख सहित ही होता है। ४. चैतन्यानुविधायी — चैतन्यके अनुसार वर्तनेवाली; चैतन्यके अनुकूलरूपसे — विरुद्ध हूपसे नहीं वर्तनेवाली।

# यथातीन्द्रियसौख्यसाघनीभृतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयममिष्टीति---

जं पेच्छदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिंदियं च पच्छग्णं । सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पचक्वं ॥ ५४ ॥

यत्त्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छकम् । सकलं स्वकं च इतरत् तव्ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्ते यन्मूर्वेष्वप्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सकलं स्वपरविकल्पांतः-पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्बमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्वेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु द्रच्यप्रच्छन्नेषु

त्रवः, स्रतीन्द्रिय मुखका साधनभूत स्रतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं:—

#### गाथा ४४

अन्वयार्थः [ प्रेक्षमाणस्य यत् ] देखनेवालेका जो ज्ञान [ अमूर्ते ] स्रमूर्तको, [ मूर्तेषु ] मूर्त पदार्थों में भी [ अतीन्द्रियं ] स्रतीन्द्रियको, [ च प्रच्छन्नको, [ मकलं ] इन सवको [ स्वकं च इतरत् ] स्व तथा परको-देखता है [ तत् क्वानं ] वह ज्ञान [ प्रत्यक्षं भवति ] प्रत्यक्ष है ।

टीकाः—जो ग्रमूर्त है, जो मूर्त पदार्थों भी अतीन्द्रिय है, ग्रौर जो 'प्रच्छन्न है, उस सबको— जो कि स्व ग्रौर पर इन दो भेदों में समा जाता है उसे-ग्रतीन्द्रिय जान ग्रवश्य देखता है। ग्रमूर्तधर्मास्तिकाय ग्रधमास्तिकाय इत्यादि, ग्रौर मूर्त पदार्थों में भी ग्रतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमें प्रच्छन्न काल इत्यादि (द्रव्य ग्रपेक्षासे गुप्त ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह), क्षेत्रमें प्रच्छन्न ग्रलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, कालमें प्रच्छन्न ग्रसाम्प्रतिक (ग्रतीत-ग्रनागत) पर्यायों, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल पर्यायों में ग्रन्तर्लीन सूक्ष्म पर्यायें हैं, उन सबका जो कि स्व ग्रौर परके भेदसे विभक्त हैं उनका—वास्तवमें उस ग्रतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है, (उन सबको वह ग्रतीन्द्रिय ज्ञान देखता है) क्योंकि वह (ग्रतीन्द्रिय ज्ञान) प्रत्यक्ष है। जिसे ग्रनन्त ग्रुद्धिका सद्भाव प्रगट हुग्रा है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ ग्रनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही ग्रिक्ष

१. प्रच्छन्न गुप्तः, अन्तरितः, ढका हुआ। २. अन्तर्लीन = अन्दर लीन हुएः, अन्तर्मग्न। ३. अत्त = आत्माका नाम 'अत्त' भी है। (इन्द्रिय ज्ञान अत्त = अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है; अतीन्द्रिय प्रत्यस्य ज्ञान अत्त अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है।)

कालादिषु, त्रेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशप्रदेशादिषु कालप्रच्छन्नेष्वसांप्रतिकपर्यायेषु, भावप्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तलीनसक्ष्मपर्यायेषु सर्वेष्वपि स्वपरच्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टुत्वं प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्षं हि ज्ञानमुद्धिकानन्तशुद्धिसिष्ठधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवाक्षनामानमान्तानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीमसृगयमाणमनन्तश्रक्तिसद्भावतोऽनन्तताम्रुपगतं दहनस्येव दाद्याकाराणां ज्ञानस्य श्रेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तत् केन नाम निवार्येत । भतस्तदुपादेयम् ।। ५४ ।।

अथेन्द्रियसीख्यसाधनीभूतिमन्द्रियझानं हेयं प्रणिन्दति-

जीवो सयं अमुत्तो मृत्तिगदो तेण मृत्तिणा मुत्तं । श्रोगेशिहत्ता जोग्गं जाणदि वा तरण जाणादि ॥ ५५ ॥

> जीयः स्वयममृतों मृर्तिगतस्तेन मृतेंन मृर्तम् । स्वयुद्ध योग्यं जानाति वा तन्त्र जानाति ॥ ४४ ॥

नामक ग्रात्माके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान ग्रात्माके साथ ही लगा हुग्रा है— श्रात्माके द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है ), जो (इन्द्रियादिक) श्रन्य सामग्रीको नहीं ढूंढता, ग्रीर जो ग्रनन्तशक्तिके सद्भावके कारण ग्रनन्तताको (बेहदताको ) प्राप्त है, ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको जैसे दाह्याकार दहनका ग्रातिक्रमण नहीं करते उसीप्रकार ज्ञेयाकार ज्ञानका ग्रातिकम (उल्लंघन) न करनेसे यथोक्त प्रभावका ग्रनुभव करते हुए (उपर्युक्त पदार्थोंको जानते हुए) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह ग्रातीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है ॥ ५४॥

श्रव, इन्द्रियसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं:—

## गाथा ४५

अन्वयार्थः—[ स्वयं अमूर्तः ] स्वयं अमूर्तं [जीवः ] जीव [मूर्तिगतः ] मूर्तं शरीरको प्राप्त होता हुआ [तेन मूर्ते ] उस मूर्तं शरीरको द्वारा [योग्यं मूर्तं ]

इन्द्रियक्कानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलम्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पंचेन्द्रियात्मकं शरीरं मूर्तप्रागतस्तेन क्कामिनिष्यची बलाधाननिमित्तवयोपलम्भकेन मूर्तेन भूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तपुलम्यताप्रुपागतं योग्यमवगृद्धा कदाचित्तदुपर्युपरि श्रुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तदसंभवान् भावगच्छति । परोक्षत्वात् । परोक्षं हि क्कानमतिद्दुतराक्कानतमोप्रन्थिगुण्ठनान्त्रिमीलितस्यानादिनिसद्धचेतन्यसामान्यसंबन्धस्याप्यातमनः स्वयं परिच्छेन्तुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्रीनमार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंष्ठुलत्वमवलम्बमानमनन्तायाः सक्तेः परिस्खलनानितान्तविक्लवीभूतं

योग्य मूर्त पदार्थको [ अवग्रहा ] अवग्रह करके (इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका ग्रवग्रह करके ) [ तत् ] उसे [ जानाति ] जानता है [ वा न जानाति ] ग्रथवा नहीं जानता ( कभी जानता है ग्रौर कभी नहीं जानता )।

टीकाः— इन्द्रियज्ञानको उपलम्भक भी मूर्त है, ग्रौर उपलभ्य भी मूर्त है। वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वयं ग्रमूर्त होने पर भी मूर्त-पंचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुग्रा, ज्ञप्ति उत्पन्न करनेमें बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक हे ऐसे उस मूर्त (शरीर) के द्वारा मूर्त- स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो ग्रथीत् जो (इन्द्रियोंके द्वारा) उपलभ्य हो उसे—ग्रवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है ग्रौर कदाचित् ग्रवग्रहसे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके ग्रसद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है। परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ (ग्रात्माका) ग्रनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो ग्रति दृढ़तर ग्रज्ञानकृप तमोग्रन्थि (ग्रन्धकारसमूह) द्वारा ग्रावृत हो गया है, ऐसा ग्रात्मा पदार्थको स्वयं जाननेके लिये ग्रसमर्थ होनेसे उपात्त ग्रौर ग्रिनुपात्त परपदार्थक्य सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रतासे ग्रत्यन्त चंचल-तरल-ग्रस्थिर वर्तता हुग्रा, ग्रनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे ग्रत्यन्त वैवक्लव वर्तता हुग्रा, महामोह-मह्लके जीवित

१. अवग्रह - मितज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवग्रह होता है क्योंकि मितज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारएके कमसे जानता है। २. उपलम्भक = बतानेवाला, जाननेमें निमित्तभूत। (इन्द्रियज्ञानको पदार्थोंके जाननेमें निमित्तभूत मूर्त पंचेंद्रियात्मक शरीर है)। ३. उपलभ्य - जनाने योग्य। ४. स्पर्शादि प्रधान - जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ए मुख्य हैं, ऐसी। ४. उपात्त - प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ६. अनुपात्त = अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ७. विकल्ल - खिन्ना, दुःखी, घवराया हुआ।

महामोहमण्लस्य जीवदवस्थत्वात् परपरिणतित्रवर्तिताभित्रायमपि पदे पदे प्राप्तवित्रलम्भमनुपल-म्भसंभावनामेव परमार्थतोऽर्हति । अतस्तद्धेयम् ॥ ५४ ॥

अथेन्द्रियाणां स्वविषयमात्रेऽपि युगपत्प्रवृत्त्यसंभवाद्धेयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति-

फामो रसो य गंधो वरणो सहो य पुरगला होति । अक्साणं ते अक्सा जुगवं ते ऐव गेरहंति ॥ ५६ ॥

स्पर्शो रमश्र गन्धो वर्णः शब्दश्र पुद्रला भवन्ति । अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तान्तेत्र गृह्धन्ति ॥ ५६ ॥ इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्दश्र ग्रहणयोग्याः पुद्रलाः । अथेन्द्रियैर्युगप-

होनेसे पर परिणतिका (परको परिणमित करनेका) अभिप्राय करनेपर भी पद पद पर ठगाता हुआ, परमार्थतः अज्ञानमें गिने जाने योग्य है; इसलिये वह हेय है।

मार्वारं:—इन्द्रियंज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे मूर्त स्थूल इन्द्रियगोचर पदार्थोंको ही क्षायोपशिमक ज्ञानके अनुसार जान सकता है। परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय, प्रकाश, आदि बाह्य सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रताके कारण अतिशय चंचल-क्षुव्ध है। अल्पशक्तिवान होनेसे खेद खिन्न है, परपदार्थोंको परिणमित करानेका अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ आत्माके अधीन परिणमित नहीं होते) इसलिये परमार्थसे वह ज्ञान 'अज्ञान' नामके ही योग्य है। इसलिये वह हेय है। ४४।।

अब, इन्द्रियाँ मात्र अपने विषयोंमें भी युगपत् प्रवृत्त नहीं होतीं इसलिये इन्द्रियज्ञान हेय ही है, यह निश्चय करते हैं:—

गाथा ५६

अन्वयार्थ:—[स्पर्श:] स्पर्श [रसः च] रस [गंघः] गंघ [वर्णः] वर्ण [शब्दः च] ग्रीर शब्द [पुद्रलाः] पुद्गल हैं, वे [अक्षाणां भवन्ति] इन्द्रियोंके विषय हैं [तानि अक्षाणि] (परन्तु) वे इन्द्रियां [तान्] उन्हें (भी) [युगपत्] एक साथ [न एव गृह्यन्ति] ग्रहण नहीं करतीं (नहीं जान सकतीं)।

दीका: मुख्य है ऐसा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल हैं वे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होने योग्य (-ज्ञात होने योग्य) हैं। (किन्तु) इन्द्रियोंके

चेऽपि न गृद्धन्ते, तथाविधभयोपश्चमनशक्तेरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि भयोपश्चमसंश्चिकायाः परिच्छेज्याः शक्तेरन्तरङ्गायाः काकाभितारकवत् क्रमप्रश्चिवशादनेकतः प्रकाशियतुमसमर्थत्वात्स-त्स्विपि द्रच्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्धचेत्, परोभत्वात् ॥ ४६॥

षथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति-

द्वारा वे भी युगपद् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (जाननेमें नहीं ग्राते), क्योंकि क्षयोपशमकी उसप्रकारकी शक्ति नहीं है। इन्द्रियोंके जो क्षयोपशम नामकी ग्रन्तरंग जातृशक्ति है वह कौवेकी ग्रांखकी पुतलीकी भाँति क्रमिक प्रवृत्तिवाली होनेसे ग्रनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ ग्रनेक विषयोंको जाननेके लिये) ग्रसमर्थ है, इसलिये द्रव्येन्द्रयद्वारोंके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका (विषयभूत पदार्थोंका) ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है।

मावार्थ: कौवेकी दो ग्रांखें होती हैं, किन्तु पुतली एक ही होती है। कौवेको जिस ग्रांखसे देखना हो उस ग्रांखमें पुतली ग्राजाती है; उस समय वह दूसरी ग्रांखसे नहीं देख सकता। ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आँखोंमें आती जाती है कि लोगोंको ऐसा माल्म होता है कि दोनों श्रांखोंमें दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ हैं; किन्तु वास्तवमें वह एक ही होती है। ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है। द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच हैं, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय डारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोंके द्वारा कार्य नहीं होता। जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, गंध, रस या स्पर्शको नहीं जान सकता; भ्रथात् जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वर्णके देखनेमें लगा होता है तब कानमें कौनसे शब्द पड़ते हैं या नाकमें कैसी गन्य स्राती है, इत्यादि ख्याल नहीं रहता। यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेंसे दूसरेमें ग्रत्यन्त शी घ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमें ऐसा लगता है कि मानों सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हों, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर क्षायोपशमिक ज्ञान एक समयमें एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवर्तमान होता हुन्ना स्पष्टतया भासित होता है। इसप्रकार इन्द्रियाँ भ्रपने विषयोंमें भी क्रमशः प्रवर्तमान होनेमे परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५६ ॥

भ्रब, यह निश्चय करते हैं कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है:—

परदव्वं तं अक्ता एवं महावो ति अप्पणो भणिदा। उवलद्धं तंहि कथं पत्रक्वं अपणो होदि॥ ५७॥

> पाद्रवयं तान्यक्षाणि नेव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि । उपलब्धं तैः कथं प्रत्यक्षमान्मनो भवति ॥ ५७॥

आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं किल प्रत्यक्षं, इदं तु व्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया परद्रव्यतास्रुपगर्वेरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसंस्पृशद्भिरिन्द्रियैरुपलभ्योपजन्यमानं न नामात्मनः प्रत्यक्षं भवितुमईति ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुपलक्षयति—

जं परदो विगणाणं तं तु परोक्य नि भणिदमट्टं सु । जदि केवलेण णादं हवदि हि जीवेण पचक्यं ॥ ५८ ॥

#### गाथा ५७

सन्वयार्थ:—[तानि सक्षाणि] वे इन्द्रियाँ [परद्रव्यं] पर द्रव्य हैं [आत्मनः स्वभावः इति] उन्हें स्नात्मस्वभावरूप [न एव मणितानि] नहीं कहा है [तैः] उनके द्वारा [उपलब्धं] ज्ञात [आत्मनः] स्नात्माका [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीका:— जो केवल म्रात्माके प्रति ही नियत हो वह (ज्ञान) वास्तवमें प्रत्यक्ष है। जो भिन्न म्रस्तित्ववाली होनेसे परद्रव्यत्वको प्राप्त हुई हैं, भ्रौर म्रात्मस्वभावत्वको किचित्मात्र स्पर्श नहीं करतीं (म्रात्मस्वभावत्वको किचित्मात्र भी नहीं हैं) ऐसी इन्द्रियोंके ढारा वह (इन्द्रियज्ञान) उपलब्धि करके (ऐसी इन्द्रियोंके निमित्तसे पदार्थोंको जानकर) उत्पन्न होता है, इसलिये वह (इन्द्रियज्ञान) म्रात्माके लिये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।

भावार्थः — जो सीधा ग्रात्माके द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। इन्द्रियज्ञान परद्रव्यरूप इन्द्रियोंके द्वारा जानता है इसलिये वह प्रत्यक्ष नहीं है। ४७॥

श्रब, परोक्ष ग्रौर प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं:---

# यत्परतो विज्ञानं तत्तु परोक्षमिति भणितमर्थेषु । यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ४८ ॥

यचु खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेवी निमित्ततासुपगतात् स्वविषयसुपगतस्पार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशसुपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्यान्तमस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवाभिव्याप्य प्रवर्षमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभृतमिदमेव महाप्रत्यक्षमित्रति ।। ४८ ।।

#### गाथा ४८

अन्वयार्थः — [ परतः ] परके द्वारा होनेवाला [ यत् ] जो [ अर्थेषुविज्ञानं ] पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [ तत् तु ] वह तो [ परोक्षं इति भणितं ] परोक्ष कहा गया है, [ यदि ] यदि [ केवलेन जीवेण ] मात्र जीवके द्वारा ही [ ज्ञातं भवति हि ] जाना जाये तो [ प्रत्यक्षं ] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है ।

टीका:— निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप बने हुए) जो परदृष्यभूत भ्रंतःकरण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, 'उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक हैं उनके द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'- के रूपमें जाना जाता है, भ्रौर भ्रंतःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि संस्कार या प्रकाशादिक सब परदृष्यकी भ्रपेक्षा रसे विना एकमात्र भात्मस्वभावको ही कारण- रूपसे ग्रहण करके सर्व दृष्य पर्यायोंके समूहमें एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल भ्रात्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये 'प्रत्यक्ष'के रूपमें जाना जाता है।

यहाँ (इस गाथामें ) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रिभिप्रेत माना गया है-उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥

१. उपलब्धि = ज्ञानावरणीय कर्मके च्चयोपरामके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको जाननेकी शक्ति । (यह 'लब्ध' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है। ) २. संस्कार = पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा । ३. चल्लुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है।

# अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति-

जादं सयं ममतं णाणमणंतत्थवित्थ वं विमलं । रहियं तु ओग्गहादिहि सुहं ति एगंतियं भणियं ॥५६॥

जातं स्वयं ममंतं ज्ञानमनन्तार्थविस्तृतं विमलम् । रहितं त्ववग्रहादिभिः सुखमिति एकान्तिकं भणितम् ॥ ४९ ॥

स्वयं जातत्वात् , समन्तत्वात् , अनन्तार्थविस्तृतत्वात् , विमलत्वात् , अवग्रहादिरहितत्वाच प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखमैकान्तिकमिति निश्चीयते , अनाकुलत्वैकलक्षणत्वात्सौख्यस्य । यतो हि परतो

श्रव, इसी प्रत्यक्षज्ञानको पारमाधिक सुखरूप बतलाते हैं:--

#### गाया ४९

अन्वयार्थः — [ स्वयं जातं ] अपने आप ही उत्पन्न [ समंतं ] समंत ( सर्व प्रदेशोंसे जानता हुआ ) [ अनन्तार्थविस्तृतं ] अनन्त पदार्थोंमें विस्तृत [ विमलं ] विमल [तु ] और [ अवग्रहादिभिः रहितं ] अवग्रहादिसे रहित [ ज्ञानं ] ज्ञान [ ऐकान्तिकं सुखं ] ऐकान्तिक सुख है [ इति मणितं ] ऐसा ( सर्वजदेवने ) कहा है ।

टीकाः—(१) स्वयं उत्पन्न होनेसे, (२) ''समंत' होनेसे, (३) 'ग्रनन्त-पदार्थोंमें विस्तृत' होनेसे, (४) विमल होनेसे ग्रौर, (५) 'ग्रवग्रहादि रहित' होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान 'ऐकान्तिक मुख है यह निश्चित होता है, क्योंकि एक मात्र ग्रनाकुलता ही सुखका लक्षण है।

(इसी बातको विस्तार पूर्वक समभाते हैं:--)

(१) 'परके द्वारा उत्पन्न' होता हुआ पराधीनताके कारण (२) 'श्रममंत' होनेसे 'इतर द्वारोंके आवरणके कारण (३) 'मात्र कुछ पदार्थोंमें प्रवर्तमान' होता हुआ अन्य पदार्थोंको जाननेकी इच्छाके कारण, (४) 'समल' होनेसे असम्यक्

१. समन्त - चारों ओर-सर्व भागोंमें वर्तमान; सर्व आत्मप्रदेशोंसे जानता हुआ; समस्त; सम्पूर्ण, अखण्ड। २. ऐकान्तिक - परिपूर्ण; अतिम, अकेला; सर्वथा। ३. परोच्च ज्ञान खंडित है अर्थान् वह अमुक प्रदेशोंके द्वारा ही जानता है; जैसे-वर्ण ऑख जितन प्रदेशोंके द्वारा ही (इन्द्रियज्ञानसे ) ज्ञात होता है; अन्य द्वार बन्द हैं। ४. इतर - दूसरे; अन्य; उसके सिवायके।

जायमानं पराधीनतया, असमंतिमतरद्वारावरणेन, कितपयार्थप्रवृत्तमितरार्थवुभुत्सया, समलमसम्यगवबोधेन, अवग्रहादिसिहतं क्रमकृतार्थप्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो
न तत् परमार्थतः सौख्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपिर महाविकाशेनाभिव्याप्य
स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयोगीभ्याभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुन्नेयाकारं
परमं वैश्वरूप्यमिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनंतार्थविस्तृतम् समस्तार्थावुभुत्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक
कर्मसामान्यिनःकान्ततया परिस्पष्टप्रकाशमास्वरं स्वभावमिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलम्

ग्रवबोधके कारण (कर्ममलयुक्त होनेसे संशय, विमोह, विभ्रम सहित जाननेके कारणः), ग्रौर (५) 'ग्रवग्रहादि सहित' होनेसे क्रमशः होनेवाले 'पदार्थग्रहणके खेदके कारण (इन कारणोंको लेकर), परोक्षज्ञान ग्रत्यन्त ग्राकुल है; इसलिये वह परमार्थसे सुख नहीं है।

श्रीर यह प्रत्यक्षज्ञान स्रनाकुल है, क्योंकि (१) स्रनादि ज्ञानसामान्यष्प स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वतः ही रहनेसे 'स्वयं उत्पन्न होता है,' इसलिये स्रात्माधीन है, (श्रीर स्रात्माधीन होनेसे स्राकुलता नहीं होती, (२) समस्त स्रात्मप्रदेशोंमें परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समंत है', इसलिये स्रशेप द्वार खुले हुए हैं (श्रीर इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे श्राकुलता नहीं होती); (३) समस्त वस्तुश्रोंके ज्ञेयाकारोंको सर्वथा पी जानेसे 'परमविविधतामें व्याप्त होकर रहनेसे 'श्रनन्त पदार्थोंमें विस्तृत है,' इसलिये सर्व पदार्थोंको जाननेकी इच्छाका स्रभाव है (श्रीर इसप्रकार किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा न होनेसे स्राकुलता नहीं होती); (४) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य (ज्ञानमेंसे) निकल जानेसे (ज्ञान) श्रत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशमान स्वभावमें व्याप्त होकर रहनेसे 'विमल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (श्रीर इसप्रकार संशयादि रहिततासे जाननेके कारण स्राकुलता नहीं होती); तथा (४) जिनने त्रिकालका स्रपना स्वरूप युगपत् सर्मापत किया है (एक ही समय बताया है) ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर रहनेसे 'श्रवग्रहादि रहित है' इसलिये कमशः होनेवाले पदार्थ ग्रहणके

१. पदार्थप्रहण अर्थान् पदार्थका बोध एक ही साथ न होनेपर अवप्रह, ईहा इत्यादि क्रमपूर्वक होनेसे खेद होता है। २. परमविविधता = समस्त पदार्थसमृह जो कि अनन्त विविधतामय है।

सम्यगवबोधेन, युगपत्समर्पितत्रैसमयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिन्याप्य व्यवस्थितत्वाद्वग्रहा-दिरहितम् क्रमकृतार्थग्रहणखेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति । ततस्तत्पारमार्थिकं खलु सौख्यम् ॥ ४९ ॥

अब देवलस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य संभवादैकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे— जं केवलं ति णाणं तं सोकखं परिणमं च सो चेव । खेदो तम्स ण भणिदो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥

> यत्केवलमिति ज्ञानं तत्मीव्यं परिणामश्र म नैव । खेद्स्तस्य न भणितो यस्मान् घार्तानि सर्व जातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम खेदः कश्च परिणामः कश्च केवलसुखयोर्ज्यतिरेकः, यतः केवलस्यैकान्ति-कसुखत्वं न स्यात् ! खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाममात्रम् । घाति-कर्माणि हि महामोहोत्पादकस्वादुन्मचकवदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मानं यतः

स्रेदका ग्रभाव है। इसप्रकार (उपरोक्त पाँच कारणोंसे) प्रत्यक्षज्ञान श्रनाकुल है। इसलिये वास्तवमें वह पारमाथिक सुख है।

भावार्थः - क्षायिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुखस्वरूप है ॥ ५६ ॥

श्रब, इस श्रभिप्रायका खंडन करते हैं कि 'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा 'खेदका सम्भव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख नहीं है:—

#### गाथा ६ •

अन्वयार्थः — [ यत ] जो [ केवलं इति ज्ञानं ] 'केवल' नामका ज्ञान है [ तत् सौख्यं ] वह सुख है [ परिणामः च ] परिणाम भी [ सः चएव ] वही है [ तस्य खेदः न भणितः ] उसे खेद नहीं कहा है ( केवलज्ञानमें सर्वज्ञदेवने खेद नहीं कहा ) [ यस्मात् ] क्योंकि [ घातीनि ] घातिकर्म [ अयं जातानि ] क्षयको प्राप्त हुए हैं ।

टीका: — यहाँ (केवलज्ञानके सम्बन्धमें), खेद क्या, (२) परिणाम क्या तथा (३) केवलज्ञान श्रौर सुखका व्यतिरेक (भेद) क्या, कि जिससे केवलज्ञानको ऐकान्तिक सुखत्व न हो?

१. खेर = थकावट; संताप; दुःख।

परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यश्चँ परिणम्य परिणम्य श्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तदमावात्कृतो हि नाम केत्रले खेदस्योद्मेदः । यत् त्रिसमयाविष्यस्यस्र स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः, ततः कृतोऽन्यः परिणामो यद्दारेण खेदस्यात्मलाभः । यत् समस्तस्त्रभावप्रतिघाताभावात्समुद्रा-सितिनरङ्कुशानन्तशक्तित्या सकलं त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिन्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तिनः-

(१) खेदके आयतन (स्थान) घातिकमं हैं, केवल परिणाम मात्र नहीं। घातिकमं महामोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति 'अतत्में तत् बुद्धि धारण करवाकर आत्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते हैं; इसिलये वे घातिकमं प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले आत्माके लिये खेदके कारण होते हैं। उनका (घातिकमोंका) अभाव होनेसे केवलज्ञानमें खेद कहाँसे प्रगट होगा? (२) और तीनकालरूप तीन भेद जिसमें किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेंयाकाररूप विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित् दीवारकी भाँति, स्वयं ही अनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसिलये केवलज्ञान ही परिणाम है। इसिलये अन्य परिणाम कहाँ हैं कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो? (३) और, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातके अभावके कारण निरंकुश अनन्त शक्तिके उल्लिसत होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके आकारमें व्याप्त होकर क्ट्रेस्थतया अत्यंत निष्कंप है, इसिलये आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षणभूत अनाकुलताको धारण करता हुआ केवलज्ञान ही मुख है, इसिलये केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक कहाँ है ?

इसमे, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (-म्रानन्दसे संमत करने योग्य है ) कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है' ।

मानार्थ:—केवलज्ञानमें भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट हो सकती है, श्रीर इसीलिये दु:ख हो सकता है, श्रतः केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूप कैसे कहा जा सकता है ? इस शंकाका समाधान यहाँ किया गया है:—

१. अतन्में तन्बुद्धि - वस्तु जिसस्त्ररूप न होय उसस्त्ररूप होनेकी मान्यता; जैसे कि - जड़में चेतनबुद्धि (अर्थान् जड़में चेतनकी मान्यता) दुःखमें सुखबुद्धि वगैरह। २. प्रतिघात = विघन; रुकावट; इनन; घात। ३. कूटस्थ - सदा एकरूप रहनेवाला; अचल (केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु वह क्रेयसे दूसरे क्रेयके प्रति नहीं बदलता - सर्वथा तीनों कालके समस्त क्रेयाकारोंको जानता रहता है, इसलिये उसे कूटस्थ कहा है)

प्रकम्पं व्यवस्थितत्वाद्नाकुलतां सीख्यलक्षणभृतामात्मनोऽव्यतिरिक्तां विश्राणं केवलमेव सीख्यम् । ततः कृतः केवलसुखयोर्व्यतिरेकः । अतः सर्वथा केवलं सुखमैकान्तिकमनुमोद-नीयम् ॥ ६० ॥

मथ पुनरपि केनलस्य सुखस्तरूपतां निरूपयन्तुपसंहरति—

णाणं अत्थंतगयं लोयालोण्सु वित्थडा दिही। णटुमणिटुं सब्वं इट्टं पुण जं तु तं लद्धं।। ६१॥ ज्ञानमर्थात्वगतं लोकालंकिए विस्तृता दृष्टिः। नष्टमनिष्टं मर्विमिष्टं पुनर्यतु तल्लव्यम्। ६१॥

(१) परिणाम मात्र थकावट या दुःखका कारण नहीं है, किन्तु घातिकमींके निमित्तसे होनेवाला परोन्मुख परिणाम थकावट या दुःखका कारण है । केवलज्ञानमें घातिकमें अविद्यमान हैं इसलिये वहाँ थकावट या दुःख नहीं है । (२) केवलज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है; परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । यदि परिणामका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिणाम केवलज्ञानका सहज स्वरूप है, इसलिये केवलज्ञानको परिणामके द्वारा खेद नहीं हो सकता—नहीं होता। (३) केवलज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोकके आकारको (समस्त पदार्थोके त्रैकालिक ज्ञेयाकार समूहको सर्वदा अडोलरूपसे जानता हुआ अत्यन्त निष्कंप,-स्थिर-अक्षुब्ध-अनाकुल है; और अनाकुल होनेसे सुखी है-सुखस्वरूप-है, क्योंकि अनाकुलता मुखका ही लक्षण है। इसप्रकार केवलज्ञान और अक्षुब्धता —अनाकुलता भिन्न नहीं है इसलिये केवलज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं।

इसप्रकार १ घातिकर्मोके ग्रभावके कारण, २ परिणमन कोई उपाधि न होनेसे ग्रीर ३ केवलज्ञान निष्कंप-स्थिर-ग्रनाकुल होनेसे केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है ॥६०॥

त्रब, पुनः 'केवलज्ञान मुखस्वरूप है' यह िरूपण करते हुए उपसंहार करते हैंः—

## माथा ६१

अन्वयार्थः — [ ज्ञानं ] ज्ञान [ अर्थान्तगतं ] पदार्थोंके पारको प्राप्त है, [ दृष्टिः ] भीर दर्शन [ लोकालोकेषु विस्तृताः ] लोकालोकमें विस्तृत है; [ सर्व अनिष्टं ] सर्व

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिक्षती स्वभावः तयोलेंकालोक-विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्द्विजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्भेतुकं सौख्यमभे-द्विवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किंच केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् । सर्वेष्टोपलम्भाच । यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपणिविषक्षभूतस्य दुःखस्य साधनतासुपगतमज्ञानमखिलमेव प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभृतं तु परिपूर्ण ज्ञानसुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अय केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति-

णो महहंति मोक्खं सुहेसु परमं ति विगदघादीएां। सुणिदण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति॥ ६२॥

ग्रनिष्ट [ नष्टं ] नष्ट हो चुका है, [ पुनः ] ग्रौर [ यत् तु ] जो [ इष्टं ] इष्ट है [ तत् ] वह सब [ लब्धं ] प्राप्त हुग्रा है । ( इसलिये केवलज्ञान सुखस्वरूप है )

दीकाः—मुखका कारण स्वभावप्रतिघातका स्रभाव है। स्रात्माका स्वभाव दर्शन-ज्ञान है; (केवलदशामें) उनके (दर्शन ज्ञानके) प्रतिघातका स्रभाव है क्योंकि दर्शन लोकालोकमें विस्तृत होनेसे और ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे वे (दर्शन-ज्ञान) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतंत्रता पूर्वक बिना स्रंकुश, किसीसे बिना दबे) विकसित हैं (इसप्रकार दर्शन-ज्ञानक्प स्वभावके प्रतिघातका स्रभाव है) इसलिये स्वभावके प्रतिघातका स्रभाव जिसका कारण है ऐसा मुख स्रभेदविवक्षासे केवलज्ञानका स्वरूप है।

(प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी सुखस्वरूपता बतलाते हैं:—) ग्रौर, केवलज्ञान सुख ही है क्योंकि सर्व ग्रनिष्टोंका नाश हो चुका है ग्रौर सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो चुको है। केवल ग्रवस्थामें, सुखोपलब्धिके विपक्षभूत दुःखोंके साधनभूत ग्रज्ञानका सम्पूर्णतया नाश हो जाता है ग्रौर सुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है. इसलिये केवल ही सुख है। प्रपञ्च (ग्रधिक विस्तारसे) क्या पूरा पड़े ? ॥ ६१॥

त्रव, यह श्रद्धा कराते हैं कि केवलज्ञानियोंको ही पारमार्थिक सुख होता है:— १२

# नश्रद्दघति सौरूपं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् । श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्त्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकुलत्वाच मोहनीयादिकर्मजालगालिनां सुखाभासेऽप्यपार-मार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलिनां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां स्वभावप्रतिघाताभावादना-कुलत्वाच यथोदितस्य हेतोर्लक्षणस्य च सद्भावात्पारमार्थिकं सुखमिति श्रद्धेयम् । किलैवं येषां श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानद्रवर्तिनो सृगतृष्णाम्भोभारमेवामव्याः पश्यन्ति । ये

## गाथा ६२

अन्त्रयार्थः—'[ विगतघातिनां ] जिनके घातिकर्म निष्ट होगये हैं, उनका [सीख्यं ] सुख [ सुखेषु परमं ] (सर्व ) मुखोंमें उत्कृष्ट हैं [ इति अत्वा ] यह सुनकर [ न अह्धित ] जो श्रद्धा नहीं करते [ ते अभव्याः ] वे अभव्य हैं; [ भव्याः वा ] स्रौर भव्य [ तत् ] उसे [ प्रतीच्छिन्त ] स्वीकार ( श्रादर ) करते हैं—उसकी श्रद्धा करते हैं।

टीकाः—इस लोकमें मोहनीयग्रादिकर्मजालवालोंके स्वभाव प्रतिघातके कारण ग्रांर ग्राकुलताके कारण मुखाभास होने पर भी उस मुखाभासको 'सुख' कहनेकी ग्रपारमाथिक रूढ़ि है; ग्रौर जिनके घातिकर्म नण्ट हो चुके हैं ऐसे केवलीभगवानके, स्वभावप्रतिघातके ग्रभावके कारण ग्रौर ग्रनाकुलताके कारण मुखके यथोक्त कारणका ग्रौर लक्षणका सद्भाव होनेसे पारमाथिक मुख है—यह श्रद्धा करने योग्य है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्षमुखके मुधापानसे दूर रहनेवाले ग्रभव्य मृगतृष्णाके जलसमूहको ही देखते (ग्रनुभव करते) हैं। ग्रौर जो उस वचनको इसीसमय स्वीकार (श्रद्धा) करते हैं वे शिवश्री (मोक्षलक्ष्मी)के भाजन ग्रासन्नभव्य हैं, ग्रौर जो ग्राके प्राकर स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य हैं।

भावार्थः— 'केवलीभगवानके ही पारमार्थिक मुख है' यह वचन मुनकर जो कभी इसका स्वीकार-श्रादर-श्रद्धा नहीं करते वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे स्रभव्य हैं। जो उपरोक्त वचन मुनकर स्रंतरंगसे उसकी श्रद्धा करते हैं वे ही मोक्षको

१. सुखका कारण स्वभाव प्रतिघातका अभाव है। २. सुखका लच्चण अनाकुलता है।

पुनिरदिमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो माजनं समासस्रभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ।। ६२ ।।

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति-

मणुञ्चासुरामरिंदा श्वहिदुदुदा इन्दियेहिं सहजेहिं। ञ्यसहंता तं दुक्खं रमंति विसण्सु रम्मेसु॥ ६३॥

> मनुजासुरामरेन्द्राः मभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः । मसहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यसञ्चानामाबात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभृतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीम्रुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवितानां तप्तायोगोलानामिबात्यन्तमुपात्ततृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यताम्रुपगतेषु रम्येषु

प्राप्त करते हैं । जो वर्तमानमें श्रद्धा करते हैं वे स्नासन्नभव्य हैं स्रौर जो भविष्यमें श्रद्धा करेंगे वे दूरभव्य हैं ॥ ६२ ॥

म्रब, परोक्षज्ञानवालोंके म्रपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार करते हैं:—

#### गाया ६३

अन्वयार्थः—[मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येंद्र (चक्रवर्ती) स्रमुरेन्द्र स्रौर सुरेन्द्र [सहजै: इन्द्रियै:] स्वाभाविक (परोक्षज्ञानवालोंको जो स्वाभाविक है ऐसी) इन्द्रियोंसे [अमिद्रुताः] पीड़ित वर्तते हुए [तद् दुःखं] उस दुःखको [असहमानाः] सहन न कर सकनेसे [रम्येषु विषयेषु ] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमण करते हैं।

टीका:—प्रत्यक्षज्ञानके ग्रभावके कारण परोक्षज्ञानका ग्राश्रय लेनेवाले इन प्राणियोंको उसकी (परोक्षज्ञानकी) सामग्रीकृप इन्द्रियोंके प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है। उन इन्द्रियोंके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोंको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति (जैसे गरम किया हुग्रा लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है) ग्रत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हुई है; उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हें व्याधिके प्रतिकारके समान (रोगमें थोड़ासा ग्राराम जैसा ग्रनुभव करानेवाले उपचारके

विषयेषु रतिरुपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसातम्यसमत्वाद्विषयाणां च न इद्यस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम् ॥ ६३ ॥

अथ याविदिनिद्रयाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं वितर्कयति---

जेसिं विसयेस रदी तेसिं दुक्खं वियाण सन्भावं। जइ तं ण हि मन्भावं वावारो एत्थि विसयत्थं॥ ६४॥

> येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वाभावम् । यदि तत्र हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

येयां जीवदवस्थानि हतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषाग्रुपाधिप्रत्ययं दुःखम् । कितु स्वा-भाविकमेव, विषयेपु रतेरवलोकनात् । अवलोक्यते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनीगात्रस्पर्श इव, सफरस्य बिडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरस्य संकोचसंग्रुखारविन्दामोद इव, पतङ्गस्य

समान ) रम्य विषयोंमें रति उत्पन्न होती है । इसिलये इन्द्रियाँ व्याधि समान होनेसे श्रौर विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छद्मस्थोंके पारमार्थिक सुख नहीं है ॥ ६३ ॥

त्रव, जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावसे ही दुःख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं:—

#### गाया ६४

अन्वयार्थ: — [ येषां ] जिन्हें [ विषयेषु रितः ] विषयों में रित है [ तेषां ] उन्हें [ दुःखं ] दुःखं [ स्वाभावं ] स्वाभाविक [ विजानीहि ] जानो, [ हि ] क्यों कि [ यदि ] यदि [ तद् ] वह दुखं [ स्वभावं न ] स्वभाव न हो तो [ विषयार्थं ] विषयार्थमें [ व्यापारः ] व्यापार [ न अस्ति ] न हो ।

टीका:—जिनकी हत (निकृष्ट निद्य ) इन्द्रियाँ जीवित है, उन्हें उपाधिके कारण (बाह्य संयोगोंके कारण, श्रौपाधिक ) दुःख नहीं है, किन्तु स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयोंमें रित देखी जाती है। जैसे—हाथी हथिनीरूपी बुटुनीके शरीर-स्पर्शकी श्रोर, मछली वंसीमें फंसे हुए मांसके स्वादकी श्रोर, भ्रमर बन्द हो जानेवाले कमलके गंधकी श्रोर, पतंगा दीपककी ज्योतिके स्पकी श्रोर श्रौर हिरन शिकारीके संगीतके स्वरकी श्रोर दौड़ते हुए दिखाई देते है उसीप्रकार दुनिवार इन्द्रियवेदनाके

प्रदीपाचीरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासन्निवातेष्विपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमम्युपगम्येत तदीपशांतशीतज्वरस्य संस्वेदनिमव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनारुपरिषेक इव, निष्टत्तनेत्रसंरम्भस्य च बटाचूर्णावचूर्णनिमव, विनष्टकर्णश्र्रहस्य बस्तमूत्रपूरणिमव, रूढत्रणस्यालेपनदानिमव, विषयच्यापारी न दृश्येत । दृश्यते चासौ । ततः स्वभावभृतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षक्षानिनः ॥ ६४ ॥

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति-

वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमें, जो कि विषयोंका नाश स्रित निकट है ( स्रर्थात् विषय क्षणिक हैं ) तो भी विषयोंकी स्रोर दौड़ते दिखाई देते हैं । स्रौर यदि 'उनका दुःख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जैसे—जिसका शीतज्वर उपशांत होगया है, वह पसीना स्रानेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह कांजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी स्राँखोंका दुःख दूर होगया है वह वटाचूर्ण ( शख इत्यादिका चूर्ण ) स्राँजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया हो वह कानमें फिर बकरेका मूत्र डालता स्रौर जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता—इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमें नहीं स्राना चाहिये; किन्तु उनके वह ( विषयप्रवृत्ति ) तो देखी जाती है । इससे ( सिद्ध हुम्रा कि) जिनके इन्द्रियाँ जीवित हैं ऐसे परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है ।

भावार्थ:—परोक्षज्ञानियोंके स्वभावसे ही दृःख है क्योंकि उनके विषयोंमें रित वर्तती है। कभी कभी तो वे स्रमह्य तृष्णाकी दाहसे (तीत्र इच्छाम्पी दुःखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोंमें कूद पड़ते हैं। यदि उन्हें स्वभावसे ही दुःख न हो तो विषयोंमें रित ही न होनी चाहिये। जिसके शरीरका दाह—दुःख नष्ट होगया हो वह बाह्य शीतोपचारमें रित क्यों करेगा? इससे सिद्ध हुन्ना कि परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है। ६४॥

ग्रब, मुक्त श्रात्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका खंडन करते हैं। (सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पष्ट समभानेके लिये, संसारावस्थामें भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नहीं है, यह निश्चित करते हैं):—

# पणा इट्ठे विसये फासेहिं समस्मिदे सहावेण । परिणमगाणो अप्पा सयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥

प्राप्येष्टान् विषयान् स्पर्शेः समाश्रितान् स्वभावेन । परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६४ ॥

अस्य खन्वात्मनः सशरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापद्यमानं परयामः; यतस्तदापि पीतोन्मचकरसैरिव प्रकृष्टमोहवशवर्तिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्माकंमिष्टा इति क्रमेण विषयान-भिपतद्भिरसमीचीनवृत्तितामनुभवन्नुपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्चयकारणता-

#### गाथा ६५

अन्वयार्थः — [ स्पर्शैः समाश्रितान् ] स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ जिनका आश्रय लेती हैं ऐसे [ इष्टान् विषयान् ] इष्ट विषयोंको [ प्राप्य ] पाकर [ स्वभावेन ] ( अपने अशुद्ध ) स्वभावसे [ परिणमानः ] परिणमन करता हुआ [ आत्मा ] आत्मा [ स्वयमेव ] स्वयं ही [ सुख ] सुखरूप ( इन्द्रियसुखरूप ) होता है [ देहः न भवति ] देह सुखरूप नहीं होती ।

टीकाः—वास्तवमें इस ग्रात्माके लिये सशरीर ग्रवस्थामें भी शरीर सुखका साधन हो ऐसा नहीं दिखाई देता; क्योंकि तब भी, मानों उन्मादजनक मदिराका पान किया हो ऐसी, प्रवल मोहके वश वर्तनेवाली, 'यह (विषय) हमें इष्ट हैं इसप्रकार विषयोंकी ग्रोर दौड़ती हुई इन्द्रियोंके द्वारा ग्रसमीचीन (ग्रयोग्य) परिणतिका ग्रनुभव करनेसे जिसकी शिक्तिकी उत्कृष्टता (परम शुद्धता) रक गई है ऐसे भी (ग्रपने) ज्ञान-दर्शन-वीर्यात्मक स्वभावमें जो कि (मुखके) निश्चय-कारणस्प है—परिणमन करता हुग्रा यह ग्रात्मा स्वयमेव मुखत्वको प्राप्त करता है, (मुखस्प होता है; ) ग्रीर शरीर तो ग्रचेतन ही है इमलिये मुखत्वपरिणतिका निश्चय कारण न होता हुग्रा किचित् मात्र भी मुखत्वको प्राप्त नहीं करता।

भावार्थः स्वारीर स्रवस्थामें भी स्रात्मा ही सुखरूप (इन्द्रिय सुखरूप ) परिणतिमें परिणमन करता है, शरीर नहीं; इसलिये सशरीर स्रवस्थामें भी मुखका

१. इन्द्रियसुम्बरूप परिण्यम करनेवाले आत्माकी ज्ञान, दर्शन, बीर्यात्मक स्वभावकी उत्कृष्ट शक्ति कक गई है, अर्थात् स्वभाव अग्रुद्ध होगया है।

ष्ठुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखताग्रुपढीकत इति ॥ ६४॥

अथैतदेव दृढयति-

एगंतेण हि देहो सुहं ण देहिम्स कुणदि सम्गे वा । विसयवसण दु सोक्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

> एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा । विषयवशेन तु सीख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्दिन्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवातमा स्यात् ॥ ६६ ॥

निश्चय कारण आत्मा ही है, अर्थात् इन्द्रियमुखका भी वास्तर्विक कारण आत्माका ही अशुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभावमें परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इन्द्रिमुखक्ष होता है। उसमें शरीर कारण नहीं है; क्योंकि मुखक्ष परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये मुख और शरीरमें निश्चयसे किचित्मात्र भी कार्य कारणता नहीं है।। ६५॥

अब, इसी वातको दृढ़ करते है:---

## गाथा ६६

अन्त्रयार्थः — [एकान्तेन हि ] एकांतमे अर्थात् नियमसे [स्वर्गे वा ] स्वर्गमें भी [देहः ] गरीर [देहनः ] गरीरी (ग्रात्माको ) [सुखं न करोति ] मुख नहीं देता [विषयवशेन तु ] परन्तु विषयोंके वगसे [सीरूपं दुःखं वा ] मुख अथवा दुःखरूप [स्वयं आत्मा भवति ] स्वयं ग्रात्मा होता है।

टीका: यहाँ यह सिद्धांत है कि भले ही दिव्य वैकियिकता प्राप्त हो तथापि 'शरीर मुख नहीं दे सकता' इसलिये, ग्रात्मा स्वयं ही इप्ट ग्रथवा ग्रनिष्ट विषयोंके वशसे मुख ग्रथवा दुःवरूप स्वयं ही होता है।

भावार्थः— शरीर मुख दुःख नहीं देता । देवोंका उत्तम वैक्रियिक शरीर सुखका कारण नहीं है, ग्रौर नारिकयोंका शरीर दुःखका कारण नहीं है। ग्रात्मा स्वयं ही इष्ट ग्रनिष्ट विषयोंके वश होकर सुख-दुःखकी कल्पनारूपमें परिणमित होता है॥ ६६॥

मधातमनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामिकंचित्करत्वं द्योतयिति— तिमिरहरा जइ दिट्ठी जणस्य दीवेण णित्थ कायव्वं । तह सोक्खं सयमादा विसया किं तत्थ कुव्वंति ॥ ६७ ॥ तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् । तथा सौक्यं स्वयमातमा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केषांचित्रक्तंचराणां चत्तुषः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तितित्वास्र तदपाकरण-प्रविषयकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे मुक्ती वा स्वयमेव सुखतया परिणम-मानस्य सुखसाधनिधया अबुधँमुधाध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्युः ॥ ६७ ॥

ग्रव, ग्रात्मा स्वयं ही मुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिये विषयोंकी ग्रिकंचित्करता बतलाते हैं:—

#### गाथा ६७

सन्वयार्थः — [यदि ] यदि [ जनस्य दृष्टिः ] प्राणीकी दृष्टि [ तिमिरहरा ] तिमिरनागक हो तो [ दीपेन नास्ति कर्नव्यं ] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, स्रर्थात् दीपक कुछ नहीं कर सकता [ तथा ] इसीप्रकार (जहाँ ) [ आतमा ] स्रात्मा [ स्वयं ] स्वयं [ सीख्यं ] सुखरूप परिणमन करता है, [ तत्र ] वहाँ [ विषयाः ] विषय [ किं कुर्वन्ति ] क्या कर सकते हैं ? ।

टीकाः — जैसे किन्हीं नियाचरोंके (उल्लू, विल्ली इत्यादि) नेत्र स्वयमेव अन्यकारको नप्ट करनेकी शक्तिवाले होते हैं, इसलिये उन्हें ग्रंधकार नाशक स्वभाव-वाले दीपक-प्रकाशादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, (उन्हें दीपक-प्रकाश कुछ नहीं करता,) इसीप्रकार—यद्यपि ग्रज्ञानी 'विषय सुखके साधन हैं' ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ ही विषयोंका अध्यास आश्रय करते हैं, तथापि—संसारमें या मुक्तिमें स्वयमेव सुखस्प परिणमित इस ग्रात्माका विषय क्या कर सकते हैं?

मार्वार्थः संसारमें या मोक्षमें ब्रात्मा अपने आप ही मुखरूप परिणमित होता है; उसमें विषय श्रीकचित्कर है अर्थात् कुछ नहीं कर सकते । अज्ञानी विषयोंको मुखका कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन लेते हैं ॥ ६७ ॥ अथात्मनः सुलस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति--

सयमेव जहादिचो तेजो उगहो य देवदा णभिम । सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोगे तहा देवो ॥ ६= ॥

> म्वयमेव यथादित्यम्तेजः उष्णश्च देवता नभसि । सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोकं तथा देवः ।। ६८ ॥

यथा खलु नमिस कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभृतप्रभामारभास्वरस्वरूप-विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कीष्ण्यपरिणतायःपिण्डवित्रत्यमेवीष्ण्यपरि-णामापन्नत्वादुष्णः, यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः। तथैव लोके

श्रव, श्रात्माका मुखस्वभावत्व दृष्टांत देकर दृढ़ करते हैं:---

गाथा ६८

अन्वयार्थः—[यशा] जैमे [नभिता] स्राकाशमें [आदित्यः] सूर्य [स्वयमेव] स्रापने स्राप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] स्रौर [देवता] देव है [तथा] उसीप्रकार [लोके] लोकमें [सिद्धः अपि] सिद्धः भगवान भी (स्वयमेव) [ शानं] ज्ञान [सुर्खं च] मुख [तथा देवः] स्रौर देव हैं।

टीकाः—जैमे ग्राकाशमें ग्रन्य कारणकी अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य (१) स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त होनेसे तेज है, (२) कभी 'उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा उष्णता—परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, ग्रीर (३) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक उदयके वशवर्ती स्वभावसे देव है; इसीप्रकार लोकमें ग्रन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखे बिना ही भगवान ग्रात्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमें समर्थ निर्वितथ (-सच्ची) ग्रनन्तशक्तियुक्त सहज संवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है, (२) ग्रात्मतृष्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो 'परिनिवृत्ति है, उससे प्रवर्तमान ग्रनाकुलतामें सुस्थितताके कारण सौक्य है, ग्रौर (३) जिन्हें ग्रात्मतत्वकी उपलब्धि निकट है

१. जैसे लोहेका गोला कभी उद्यातापरियामसे परियामता है वैसे सूर्य सदा ही उद्यातापरियामसे परियामा हुआ है। २. परिनिर्वृत्ति = मोक्ष; परिपूर्णता; अन्तिम सम्पूर्ण सुख (परिनिर्वृत्ति आत्म तृप्तिसे होती है, अर्थात् आत्मतृप्तिकी पराकाष्टा ही परिनिर्वृत्ति है।

कारणान्तरमनपेश्यैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरप्रकाशनसमर्थनिर्वितथानन्तशक्तिसहजसंवेदन-तादातम्यात् ज्ञानं, तथैव चात्मतृप्तिसम्रुपजातपरिनिष्टिचित्रवर्तितानाकुलत्वसुस्थितत्वात् सीख्यं, तथैव चासचात्मतत्त्वोपलम्भलब्धवर्णजनमानसशिलास्तम्भोत्कीर्णसमुदीर्णग्रतिस्तुतियोगिदिव्या-त्मस्वरूपत्वादेवः । अतोऽस्यात्मनः सुखसाधनाभासैर्विषयैः पर्याप्तम् ॥६८॥ इति आनन्दप्रपञ्चः ।

अथ शुभ परिणामाधिकारप्रारम्भः।

अथेन्द्रियसुखस्त्ररूपविचारसुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपसुपन्यस्यति-

दंवदजदिगुरुपूजासु चंव दाणिम्म वा सुमीलेसु । उववासादिसु रत्तो सुहोवञ्चोगप्पगो चप्पा ॥ ६६ ॥

> देवतायतिपुरुपञासु चँव दाने वा मुशीलेप । उपवासादिप रक्तः श्लोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥

ऐसे बुधजनोंके मनरूपी 'शिलास्तम्भमें जिसकी अतिशय 'द्युति स्तुति उत्कीर्ण है ऐसा दिव्य ब्रात्मस्वरूपवान होनेसे देव है। इसलिये इस ब्रात्माको सुखसाधनाभासके विषयोंसे बस हो।

भावार्थ: सिद्ध भगवान किसी बाह्य कारणकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही स्वपरप्रकाशक ज्ञानरूप हैं, अनन्त आहिमक आनन्दरूप हैं और अचित्य दिव्यतारूप हैं। सिद्ध भगवानकी भाँति ही सर्व जीवोंका स्वभाव है; इसलिये सृखार्थी जीवोंको विषयालम्बी भाव छोडकर निरालम्बी परमानन्द स्वभावस्य परिणमन करना चाहिये।

—: इसप्रकार यह ग्रानन्द ग्रधिकार पूर्ण हम्रा:—

# — 🕸 अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार प्रारम्भ होता है 🕸 —

श्रव, इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर, उसके साधनका ( शुभोपयोगका ) स्वम्प कहते हैं:-

गाथा ६.

अन्वयार्थः [ देवतायतिगुरूप्जासु ] देव, गुरु और यतिकी पूजामें [दाने च एव]

१. पत्थरके खंभेमें । २. युति = दिव्यताः मञ्यताः महिमा (गण्धर देवादि बुधजनोंके मनमें शुद्धात्मस्वरूपकी दिव्यताका स्तुतिगान उत्कीर्ग् होगया है।

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभृतां द्वेषह्यामिन्द्रियार्थानुरागह्यां चाशुभोषयोगभृमिकामित-क्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोषवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुराममङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनी-भृतां शुभोषयोगभृमिकामधिरूढोऽमिलप्येत ॥ ६९॥

**मथ** शुमोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति-

जुत्तो सुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा। भृदो तावदि कालं लहदि सुहं इन्दियं विविहं॥ ७०॥

> युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा। भृतस्तावत्कालं लभने सुखमैन्द्रियं विविधं॥ ७०॥

तथा दानमें [ सुशीलेषु वा ] एवं सुशीलोंमें [ उपवासादिषु ] ग्रीर उपवासादिकमें [ रक्तः आत्मा ] लीन ग्रात्मा [ श्रुभोपयोगात्मकः ] श्रुभोपयोगात्मक है ।

टीकाः—जब यह म्रात्मा दुः वकी साधनभूत द्वेषक्प तथा इन्द्रिय विषयकी म्रानुरागरूप म्राभोपयोग भूमिकाका उल्लंघन करके, देव-गुरु-यितकी पूजा, दान, शील म्रीर उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको म्रंगीकार करता है तब वह इन्द्रिय-सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामें म्राक्ड कहलाता है।

माराधक तथा उस ग्राराधनाके ग्रथीं ग्रन्य भव्य जीवोंको जिनदीक्षा देनेवाले गुरु हैं; इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमें प्रयत्न परायण यति हैं। ऐसे देव, गुरु, यतिकी ग्रथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामें, ग्राहारादिक चतुर्विधदानमें एवं शास्त्रोदित शीलव्रतोंमें तथा उपवासादिक तपमें प्रीतिका होना धर्मानुराग है। जो ग्रात्मा द्वेषरूप ग्रीर विपयानुरागरूप ग्रशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको ग्रंगीकार करता है वह शुभोपयोगी है।। ६६।।

ग्रब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमें कहते हैं:-

#### गाया ७०

अन्वयार्थः — [ शुभेन युक्तः ] शुभोपयोग युक्त [ आतमा ] स्रात्मा [ तिर्यक् वा ] तिर्यच [ मानुष्य [ देवः वा ] स्रथवा देव [ भूतः ] होकर [ तावत्कालं ] उतने समय तक [ विविधं ] विविध [ ऐन्द्रियं सुखं ] इन्द्रिय सुख [ लभते ] प्राप्त करता है।

अयमात्मेन्द्रियसुखसाधनीभृतस्य ग्रुभोपयोगस्य सामध्याचिद्धिष्ठानभृतानां तिर्यग्मानुष-देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाष्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रियसुखं समासादयतीति ॥ ७० ॥

अधैविमिन्द्रियसुखसुतिसप्य दुःखत्वे प्रक्षिपति—

मोक्यं महाविमिद्धं णित्थि सुराणं पि मिद्धमुवदेसे ।

ते देहवेदणद्वा रमंनि विस्परमु रम्मेसु ॥ ७१ ॥

मौक्यं स्वभाविसद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे ।

ते देहवेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवीकसः, तेषामिष स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति प्रत्युत तेषां स्वाभाविकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकश्ररीरिषशाचपीडया परवशा भृगु-प्रपातस्थानीयानमनोन्नविषयानभिषतिनत ॥ ७१ ॥

टीकाः — यह स्रात्मा इन्द्रियमुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यसे उसके स्रिधिष्ठानभूत ( इन्द्रियमुखके स्थानभूत-स्राधारभूत ) तिर्यंच, मनुष्य स्रीर देवत्वकी भूमिकास्रोंमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है उतने समय तक स्रनेक प्रकारका इन्द्रियमुख प्राप्त करता है।। ७०।।

इसप्रकार इन्द्रियमुखकी बात उठाकर श्रब उसे दुःखरूपमें प्रक्षिपित करते हैं:— गाथा ७१

अन्वयार्थः—[उपदेशे मिद्धं] (जिनेन्द्र देव के) उपदेशसे मिद्ध है कि [सुराणाम् अपि] देवोंके भी [स्वभावसिद्धं] स्वभावसिद्ध [सीख्यं] मुख [नास्ति] नहीं है; [ते] वे [देहवेदनार्ता] (पंचेन्द्रियमय) देहकी वेदना से पीड़ित होने से [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयों से [रमन्ते] रमते हैं।

टीका:—इन्द्रियसुखके भाजनोंमें प्रधान देव हैं; उनके भी वास्तवमें स्वा-भाविक सुख नहीं है, प्रत्युत उनके स्वाभाविक दुःख ही देखा जाता है; वयोंकि वे पचेन्द्रियात्मक शरीरम्पी पिशाचकी पीड़ासे परवश होनेसे भृगुप्रपातके समान मनोज्ञ विषयोंकी ग्रोर दौड़ते है। ७१।।

१. भृगुप्रपात - अत्यंत दुःग्वसं घवराकर आत्मघात करनेके लिये पर्वतके निराधार उच्च शिखरसे गिरना । ( भृगु -- पर्वतका निराधार उच्चस्थान-- शिखर; प्रपात -- गिरना )

अथैविमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्तचावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभृतपुण्यनिर्वर्तक-श्वभोषयोगस्य दुःखसाधनीभृतपापनिर्वर्तकाशुभोषयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

> णरणारयतिरियमुरा भजन्ति जदि देहमंभवं दुक्खं। किह मो मुहो व अमुहो उवझोगा हवदि जीवाणं॥ ७२॥

> > नरनारकतिर्यक्षसुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं । कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि धुमोपयोगजन्यसमुदीर्णपुण्यसंवदस्त्रिदशादयोऽशुमोपयोगजन्यवर्यागतपातकावदो वा नारकादयश्र, उभवेऽपि स्वामाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा-

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दुःखरूप प्रगट करके, ग्रब इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न करनेवाले ग्रशुभोपयोगसे ग्रविशेषता प्रगट करते हैं:—

#### गाथा ७२

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य नारकी तिर्यच ग्रौर देव (सभी)
[यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दुःखको [भजंति] ग्रनुभव करते हैं तो [जीवानां] जीवोंका [सः उपयोगः] वह (शुद्धोपयोगसे विलक्षण ग्रशुद्ध) उपयोग [शुभः वा अशुभः] शुभ ग्रौर ग्रशुभ—दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है? (ग्रर्थात् नहीं है)

टीकाः—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक (शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि) ग्रौर ग्रशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी ग्रापदावाले नारकादिक दोनों स्वाभाविक मुखके ग्रभावके कारण श्रविशेषरूपसे (बिना ग्रन्तरके) पंचेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी दुःखका ही ग्रनुभव करते हैं तब फिर परमार्थसे शुभ ग्रौर ग्रशुभ उपयोगकी पृथक्तव व्यवस्था नहीं रहती।

भावार्थः - शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमें देवादिककी सम्पदायें मिलती हैं, स्रोर स्रशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमें नारकादिककी स्रापदायें मिलती हैं। किन्तु वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थसे दुःखी ही हैं। इसप्रकार दोनोंका फल

नुमत्रन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोषयोगयोः पृश्वकत्वन्यवस्थानावतिष्ठते ॥ ७२ ॥

अथ शुभोवयोगजन्यं फलबत्युण्यं विशेषेण दूषणार्थमभ्युपगम्योत्यापयति—

कुलिमाउहचक्धरा सुद्दोवश्चांगणगेहिं भोगेहिं। देहादीणं विद्धिं करेंति सुद्दिदा इवाभिरदा॥ ७३॥

> कुलिनायुधचकधराः शुनोपयोगात्मर्कः भोगैः। देहादीनां वृद्धिं कुर्वन्ति मुख्यिता इवाभिरताः॥ ७३॥

यतो हि शकाश्रक्रिणश्र स्वेच्छोपगतैर्भोगैः शरीरादीन् पुष्णन्तस्तेषु दुष्टशोणित इव

समान होनेसे शुभोपयोग ग्रौर ग्रशुभोपयोग दोनों परमार्थसे समान ही हैं ग्रथीत् उपयोगमें ग्रशुद्धोपयोगमें शुभ ग्रौर ग्रशुभ नामक भेद परमार्थमे घटित नहीं होते ॥ ७२ ॥

(जैसे इन्द्रिय मुखको दुःलरूप ग्रीर शुभोपयोगको ग्रशुभोपयोगके समान बताया है इसीप्रकार) ग्रब, शुभोपयोगजन्य फलवाला जो पुण्य है उसे विशेषतः दूषण देनेके लिये (उसमें दोप दिखानेके लिये) उस पुण्यको (उसके ग्रस्तित्वको) स्वीकार करके उसकी बातका खंडन करते हैं:—

## गाथा ७३

अन्वयार्थः—[कुलिशायुधचकधराः] वज्रधर ग्रीर चक्रधर (इन्द्र ग्रीर चक्रवर्ती) [शुभोपयोगात्मकैः भोगैः] शुभोपयोगमूलक (पुण्योंके फलक्ष्प) भोगोंके द्वारा [देहादीनां] देहादिकी [शृद्धं कुर्वन्ति] पुष्टि करते हैं ग्रीर [अभिरताः] (इसप्रकार) भोगोंमें रत वर्तते हुए [सुखिताः इव] सुखी जैसे भासित होते हैं। (इसलिये पुण्य विद्यमान ग्रवश्य है)

टीका:—शकेन्द्र और चक्रवर्ती ग्रपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोंके द्वारा शरीरादिको पुष्ट करते हुए जैसे गोंच (जोंक) दूषित रक्तमें ग्रत्यन्त ग्रासक्त वर्तती हुई सुखी जैसी भासित होती है, उसीप्रकार उन भोगोंमें ग्रत्यन्त ग्रासक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं, इसलिये शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्य दिखाई देते हैं

जलीकसोऽस्यम्तमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । सतः शुभोषयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-म्यवलोक्यन्ते ॥ ७३ ॥

मधैनमम्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वसुद्भावयति-

जिंद मंति हि पुरणाणि य परिणामसमुन्भवाणि विविहाणि । जणयंति विसयतगर्हं जीवाणं देवदंताणं ॥ ७४॥

> यदि र्मान्त हि पुण्यानि च परिणामसम्बद्धवानि विविधानि । जनयन्ति विषयतुष्णां जीवानां देवतान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोषयोगपरिणामकृतसम्रुत्पचीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यंत इत्यभ्युप-गम्यते, तदा तानि सुधाशनानप्यविधं कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव सम्रुत्पादयन्ति ।

( शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योंका स्रस्तित्व दिखाई देता है )

भावार्थ:—जो भोगोंमें म्रासक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोंच (जोंक)की भाँति सुखी जैसे मालुम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल हैं, इसिलये पुण्यका म्रस्तित्व म्रावच्य है। इसप्रकार इस गाथामें पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके म्रागेकी गाथामों पुण्यको दु:खका कारणरूप बतायेंगे।। ७३।।

म्रब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दु:खके बीजके कारण हैं, (तृष्णाके कारण हैं) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैं:—

## गाया कर

अन्वयार्थः—[यदि हि] (पूर्वोक्त प्रकारसे) यदि [परिणामसमुद्भवानि] (शुभोपयोगरूप) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [विविधानि पुण्यानि च] विविध पुण्य [संति] विद्यमान हैं [देवतान्तानां जीवानां] तो वे देवों तकके जीवोंको [विपयतृष्णां] विपयतृष्णां [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं।

टीका:—यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पुण्य विद्यमान हैं, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवों तकके समस्त संसारियोंके विषयतृष्णा अवश्यमेव उत्पन्न करते हैं (यह भी स्वीकार करना पड़ता है) वास्तवमें तृष्णाके बिना जोंक (गोंच)को दूषित रक्तकी भाँति समस्त

न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जलुकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते । अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वमवाधितमेव ॥ ७४ ॥

अथ पुण्यस्य दुःखबीजविजयमाघीषयति-

तं पुण उदिगणनगरा दुहिदा तगराहि विमयमानखाणि । इच्छन्ति अणुभवंति य आमरणं दुक्खमंतत्ता ॥ ७५ ॥

> ते पुनरुदीर्णतृष्णाः द्खिताम्तृष्णाभिविषयमौस्यानि । इच्छन्त्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखसंतप्ताः ॥ ७४ ॥

अथ ते पुनिह्मदशावसानाः कृत्स्नसंसारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिर्वर्तितामिरपि तृष्णा-

संसारियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति दिखाई न दे; किन्तु वह तो दिखाई देती है। इसलिये पुण्योंकी तृष्णायतनता अवाधित ही है, (पुण्य तृष्णाके घर हैं, यह अविरोधरूपसे सिद्ध होता है)।

भावार्थ: — जैसा कि ७३ वीं गाथामें कहा गया है उसप्रकार अनेक तरहके पुण्य विद्यमान हैं सो भले रहें। वे सुखके साधन नहीं किन्तु दु:खके बीजरूप तृष्णाके ही साधन हैं।। ७४ ॥

ग्रब, पुण्यमें दुःवके बीजकी विजय घोषित करते हैं। (पुण्यमें तृष्णाबीज दुःववृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होना है-फैलता है, यह घोषित करते हैं ):—

#### गाथा ७४

अन्तयार्थः—[पुनः] ग्रौर [उदीर्णतृष्णाः ते] जिनकी तृष्णा उदित है ऐसे वे जीव [तृष्णाभिः दुःखिताः] तृष्णाग्रोंके द्वारा दुःखी होते हुए [आमरणं] मरण पर्यत [विषय सीख्यानि इच्छन्ति] विषयसुखोंको चाहते हैं [च] ग्रौर [दुःखसन्तप्ताः] दुःखोंसे संतप्त होते हुए (दुःखदाहको सहन न करते हुए) [अनुभवंति] उन्हें भोगते हैं।

टीका:—जिनके तृष्णा उदित है ऐसे देवपर्यंत समस्त संसारी, तृष्णा दुःवका बीज होनेसे पुण्यजनित तृष्णात्रोंके द्वारा भी अत्यन्त दुःखी होते हुए भृगतृष्णामेंसे

१. जैसे मृगजलमेंसे जल नहीं मिलता वैसे ही इन्द्रियविषयों मेंसे सुख प्राप्त नहीं होता।

मिर्दुःखबीजतयाऽत्यन्तदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्मांसि विषयेम्यः सौख्यान्यभिलषन्ति । तदुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुका इव, तावद्यावत् अयं यान्ति । यथा हि जलायुकास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिल-पन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्राप्रलयात् क्लिश्यन्ते । एवममी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णा-वीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्तस्तानेवानुभवन्तश्रा-प्रलयात् क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखामासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्यः ॥ ७५ ॥

अथ पुनरि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुघा दुःखत्बम्रुद्योतयति-

जलकी भाँति विषयोंमेंसे सुख चाहते हैं, श्रीर उस दुःखसंतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोंककी भाँति विषयोंको तबतक भोगते हैं, जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं होते। जैसे जोंक (गोंच) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयको प्राप्त होती हुई दुःखांकुरसे कमशः ग्राकान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती श्रीर उसीको भोगती हुई मरण पर्यत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोंकी भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दुःखांकुरोंके द्वारा कमशः ग्राकांत होनेसे विषयोंको चाहते हुए श्रीर उन्हींको भोगते हुए विनाश पर्यत (मरणपर्यत) क्लेश पाते है।

इससे पुण्य सुग्वाभासरूप दुः वका ही साधन है।

भावार्थः जिन्हें समस्तिवकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृत-रूप सर्व ग्रात्मप्रदेशोंमें परमग्राह्लादभूतस्वरूपतृष्ति नहीं वर्तती, ऐसे समस्त संसारी जीवोंके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या ग्रव्यक्तरूपसे ग्रवश्य वर्तती है। वे तृष्णारूपी-बीज कमशः ग्रंकुरूप होकर दुःखवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दुःखदाहका वेग ग्रसह्य होनेपर वे जीव विषयोंमें प्रवृत्त होते हैं। इसलिये जिनकी विषयोंमें प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवों तकके समस्त संसारी जीव दुःखी ही हैं।

इसप्रकार दुःखभाव ही पुण्योंका-पुण्य जनित सामग्रीका आलम्बन करता है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दुःखका ही अवलम्बन-साधन है ॥ ७५ ॥

त्रव, पुन: पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको स्रनेक प्रकारसे दु:खरूप प्रकाशित करते हैं:—

१. दुःखसंताप ∗ तुःखदाहः, दुःखकी जलन-पीड़ा।

# सपरं बाधासहियं विच्छिगणं बंधकारणं विसमं । जं इन्दियहिं लद्धं तं सोक्खं दुक्खमेव तहा ॥ ७६ ॥

स्परं बाधामहिनं विच्छित्नं बन्धकारणं विषमम् । यदिन्द्रियेर्लेच्धं तन्सीस्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६॥

सपरत्वात् वाघासिहतत्वात् विच्छित्रत्वात् वंधकारणत्वात् विषमत्वाच पुण्यजन्यमपीन्द्रि-यसुखं दुःखमेव स्यात् । सपरं हि सत् परप्रत्ययत्वात् । पराघीनयया, वाघासिहतं हि सदस्रनायो-दन्याष्ट्रपस्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिमिरुपेतत्वात् अत्यन्ताक्कुलतया, विच्छिन्नं हि सदसद्वेद्योदयप्रच्या-वितसद्वेद्योदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वादुजूतिवपक्षतया, वंधकारणं हि सद्विषयोपभोगमार्गानुलग्नरागा-

#### गाथा ७६

अन्वयार्थः — [ यत् ] जो [ इंद्रियैं: लब्धं ] इंद्रियोंसे प्राप्त होता है [ तत् सौच्यं ] वह सुख [ सपरं ] परसम्बन्धयुक्त [ बाधासहितं ] बाधासहित [ विच्छिन्नं ] विच्छिन्न [ बंधकारणं ] बंधका कारण [ विषमं ] ग्रौर विषम है, [ तथा ] इसप्रकार [ दुःसम् एव ] वह दुःव ही है ।

टीका:—परसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विच्छन्न होनेसे, बन्धका कारण होनेसे, श्रौर विषम होनेसे, इन्द्रियमुख पुण्यजन्य होनेपर भी दु:ख ही है।

इन्द्रियमुख (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुम्रा पराश्रयताके कारण पराधीन है, (२) 'बाधा सहित' होता हुम्रा खाने, पीने मौर मैथुनकी इच्छा इत्यादि तृष्णाकी प्रगटताम्रोंसे युक्त होनेसे म्रत्यन्त म्राकुल है, (३) 'विच्छिन्न' होता हुम्रा म्रसातावेदनीयका उदय जिसे 'च्युत कर देता है, सातावेदनीयके उदयसे प्रवर्तमान होता हुम्रा म्राभवमें म्राता है, इसिलये विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, (४) 'बन्धका कारण' होता हुम्रा विषयोपभोगके मार्गमें लगी हुई रागादि दोषोंकी सेनाके म्रमुसार कर्मरजके घन (ठोम) पटल (समूह)का सम्बन्ध होता है इसिलये परिणामसे दुःसह है, मौर (५) 'विषम' होता हुम्रा हानि वृद्धिमें परिणमित होनेसे म्रत्यन्त म्रस्थिर है; इसिलये वह (इन्द्रियमुख) दुःख ही है।

१. च्युत करना – हटा देना, पटभ्रष्ट करना, (सातावेदनीयका उदय उसकी स्थिति अनुसार रहकर हट जाता है और असाता वेदनीयका उदय आता है)

दिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदर्कदुःसहतया, विषमं हि सदभिष्टद्विपरिहा-णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंब्दुलतया च दुःखमेब भवति । मथैवं पुण्यमपि पापवहुःखसाघनमाया-तम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्तुपसंहरति-

ण हि मराणदि जो एवं णित्थ विसेसो ति पुराणपावाणं। हिंडदि घोरमपारं संसारं मोहसंऋगणां॥ ७७॥

> न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः। हिण्डिति घोरमपारं संसारं मोहसंबन्धः॥ ७७॥

एवमुक्तक्रमेण ग्रुमाश्चमोपयोगद्वैतिमव सुखदुःखद्वैतिमव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कन्याणकालायसनिगलयोरि-

जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुःख ही है ) तो पुण्य भी पापकी भाँति दुःखका साधन है, यह फलित हुग्रा ।

भावार्थ:—इन्द्रियसुख दुःख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, ग्रत्यन्त ब्राकुल है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुःस्सह है, ग्रीर ग्रत्यन्त ग्रस्थिर है। इससे यह सिद्ध हुन्ना कि पुण्य भी दुःखका ही साधन है।। ७६।।

म्रब, पुण्य भ्रौर पापकी ग्रविशेषताका निश्चय करते हुए ( इस विषयका ) उपसंहार करते हैं:—

#### शाथा ७७

अन्वयार्थः—[ एवं ] इसप्रकार [ पुण्यपापयोः ] पुण्य ग्रौर पापमें [ विशेषः नास्ति ] ग्रन्तर नहीं है [ इति ] इसप्रकार [ यः ] जो [ न हि मन्यते ] नहीं मानता [ मोइसंबन्धः ] वह मोहाच्छादित होता हुग्रा [ घोरं अपारं संसारं ] घोर ग्रपार संसारमें [ हिण्डति ] परिभ्रमण करता है ।

टीका:—यों पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति ग्रोर सुख-दु:खके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्वैत नहीं टिकता, क्योंकि दोनोंमें ग्रनात्म-धर्मत्व ग्रविशेष (समान) है (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग ग्रोर ग्रशुभोपयोगरूप द्वैत विद्यमान नहीं है, जैसे इन्द्रियसुख ग्रोर दु:खरूप द्वैत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार वाहङ्कारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिति निर्भरतरं धर्मानुरागमवलम्बते स खलूपरक्तिचितिया तिरस्कृतगुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेवानुभवति ॥७७॥

अथैवमवधारितश्चभाश्चभोषयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपहासयस्रशेषदुःखक्षयाय

सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति-

एवं विदिदत्थों जो दब्वेसु ण रागमेदि दोमं वा। उवञ्चोगविशुद्धो मो खवेदि देहृदभवं दुक्खं ॥ ७= ॥

> एवं विदितार्थों यो द्रव्येषु न रागमेति देषं वा । उपयोगविश्वद्धः स अपयति देहोद्भवं दःखम् ॥ ७० ॥

पुण्य ग्रौर पापरूप द्वैतका भी ग्रस्तित्व नहीं है; क्योंकि पुण्य ग्रौर पाप दोनों म्रात्माके धर्म न होनेसे निश्चयसे समान ही हैं ) ऐसा होने पर भी जो जीव उन दोनोंमें सुवर्ण ग्रौर लोहेकी बेड़ीकी भाँति 'ग्रहंकारिक ग्रन्तर मानता हुन्ना, अहमिन्द्रपदादि-सम्पदास्रोंके कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यन्त निर्भररूपसे (गाढ्रूपसे) अवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे (चित्तकी भूमि कर्मी-पाधिके निमित्तसे रंगी हुई-मलिन-विकृत होनेसे ) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार किया है, ऐसा वर्तता हुन्ना, संसारपर्यंत ( जबतक इस संसारका अस्तित्व है तबतक सदाके लिये ) शारीरिक दु:खका ही अनुभव करता है।

भावार्थ:-- जैसे सोनेकी बेडी ग्रीर लोहेकी बेड़ी-दोनों ग्रविशेपरूपसे बाँधने-का ही काम करती हैं इसीप्रकार पुण्य-पाप दोनों अविशेषरूपसे बन्धन ही हैं जो जीव पुण्य श्रौर पापकी श्रविशेषताको कभी नहीं मानता उसका इस भयंकर संसारमें परिश्रमणका कभी अन्त नहीं आता ॥ ७७ ॥

ग्रव इसप्रकार शुभ ग्रौर ग्रशुभ उपयोगकी ग्रविशेषता ग्रवधारित करके समस्त रागद्वेपके द्वैतको दूर करते हुए ग्रशेप दु:खका क्षय करनेका मनमें दृढ़ निश्चय करनेवाला शुद्धोपयोगमें निवास करता है ( उसे ग्रंगीकार करता है ):--

गाथा ७८

अन्वयार्थः — [ एवं ] इसप्रकार [ विदितार्थः ] वस्तुस्वरूपको जानकर [ यः ]

१. पुरुष और पापमें अन्तर होनेका मत अहंकारजन्य (अविद्याजन्य, अज्ञानजन्य है)।

यो हि नाम शुमानामशुमानां च मावानामिवशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुरवह्नपः स्वपरिविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयित सि किलैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं भषयित, ततो ममायमे वैकः शरणं शुद्धोपयोगः ॥७८॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रम्नुपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहा-दीन्नोन्मूलयामि, ततः कृतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्मेणोत्तिष्ठते—

चता पावारंभं समुद्विदो वा सुहम्मि चरियम्हि । ण जहिंद जिंद मोहादी ण लहिंद सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७६ ॥

जो [ द्रव्येषु ] द्रव्योंके प्रति [ रागं द्वेषं वा ] राग या द्वेषको [ न एति ] प्राप्त नहीं होता [ सः ] वह [ उपयोग विशुद्धः ] उपयोगविशुद्ध होता हुम्रा [ देहोद्भवं दुःखं ] देहोत्पन्न दुःखका [ क्षपपति ] क्षय करता है ।

टीका:—जो जीव शुभ और अशुभ भावोंके अविशेष दर्शनसे (समानताकी श्रद्धासे) वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोंमें रहनेवाली समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्योंके प्रति रागद्धेषको निरवशेषरूपसे छोड़ता है वह जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध (सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे जिसने परद्रव्यका आलम्बन छोड़ दिया है ऐसा वर्तता हुआ-लोहेके गोलेमेंसे लोहेके 'सारका अनुसरण न करनेवाली अग्निकी भाँति—प्रचंड घनके आघात समान शारीरिक दुःखका क्षय करता है। (जैसे अग्नि लोहेके तप्त गोलेमेंसे लोहेके सत्वको धारण नहीं करती इसलिये अग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, इसीप्रकार परद्रव्यका आलम्बन न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुःखका वेदन नहीं होता) इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है।। ७६।।

श्रव, सर्व सावद्ययोगको छोड़कर चारित्र श्रङ्गीकार किया हो तो भी यदि मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुक्ते शुद्ध श्रात्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति सर्वारम्भ (सर्वउद्यम ) पूर्वक कटिबद्ध होता है:—

१. सार - सत्व, घनता, कठिनता । २. उन्मूलन - जङ्मूलसे निकाल देनाः निकन्दन ।

त्यत्तवा पापारम्भं सम्रुत्थितो वा शुमे चरित्रे । न जहाति यदि मोहादीन्न लभते म नात्मकं शुद्धम् ॥ ७९ ॥

यः सत्तु समस्तसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्रं प्रतिश्चायापि शुमोपयोगष्ट्रत्या वकाभिसारिकयेवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविषेयतामविकरित स किल समासन्नमहादुःखसङ्कटः कथमात्मानमविष्तुतं लभते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय बद्धा कर्षे- यम् ॥ ७९ ॥

अथ कथं मया विजेतन्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति—

जो जाणदि अरहंतं दुन्वत्तगुणत्तपज्जयत्तेहिं।

मो जाणदि अप्पाएं मोहो खलु जादि तस्म लयं।।=०।।

यो जानात्यर्हन्तं दुन्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः।

गाथा ७९

म जानात्यात्मानं मोहः खलु याति तस्य लयम् ॥ ८० ॥

अन्तयार्थः — [ पापारम्भं ] पापारम्भको [त्यक्तवा ] छोड़कर [ शुभेचिरित्रे ] शुभ चारित्रमें [ सम्रुत्थितः वा ] उद्यत होने पर भी [ यदि ] यदि जीव [ मोहादीन् ] मोहादिको [ न जहाति ] नहीं छोड़ता तो [ सः ] वह [ शुद्धं आत्मकं ] शुद्ध आ्रात्माको [ न लभते ] प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—जो जीव समस्त सावद्ययोगके प्रत्याच्यानस्वरूप परमसामायिक नामक चारित्रकी प्रतिज्ञा करके भी धूर्त प्रभिसारिका (नायिका)की भाँति शुभोप-योगपरिणतिसे स्रभिसार (मिलन)को प्राप्त होता हुम्रा (शुभोपयोगपरिणतिके प्रेममें फॅसता हुम्रा) मोहकी सेनाकी वशवित्ताको दूर नहीं कर डालता—जिसके महा दुःख संकट निकट हैं वह,—शुद्ध भ्रात्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ? इसलिये मैंने मोहकी सैनापर विजय प्राप्त करनेको कमर कसी है।

श्रब, वह यह उपाय सोचता है कि मुभ्रे मोहकी सैनाको कैसे जीतना चाहिये:—
गाथा ८०

अन्वयार्थः — [ यः ] जो [ अर्हन्तं ] ग्ररहंतको [ द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वै: ] द्रव्य-

१. अभिसारिका - संकेत अनुसार प्रेमीसे मिलने जानेवाली स्त्री ।

यो हि नामाईन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्वैः परिच्छिन्ति स खन्वात्मानं परिच्छिन्ति, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । बईतोऽपि पाककाष्ठागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, तत-स्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रच्यं, अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयच्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र मगवत्यईति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयग्रत्पश्यति । यश्चेतनो-ऽयमित्यन्वयस्तद्द्रच्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकाल-परिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयच्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो ग्रुकाफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्ताश्चेतन एव

पनें गुणपनें ग्रीर पर्यायपनें [ जानाति ] जानता है, [ सः ] वह [ श्रात्मानं ] ( ग्रपने ) श्रात्माको [ जानाति ] जानता है, ग्रीर [ तस्यमोदः ] उसका मोह [ खलु ] ग्रवस्य [ लयं याति ] लयको प्राप्त होता है ।

टीका:— जो वास्तवमें ग्ररहंतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे ग्रीर पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमें ग्रपने ग्रात्माको जानता है, क्योंकि दोनोंमें निश्चयसे ग्रन्तर नहीं है; ग्रीर ग्ररहंतका स्वरूप, ग्रन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट ( सर्वप्रकारसे स्पष्ट ) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्व ग्रात्माका ज्ञान होता है। वहाँ ग्रन्वय द्रव्य है, ग्रन्वयका विशेषण गुण है ग्रीर ग्रन्वयके व्यतिरेक (भेद ) पर्याय हैं। सर्वतः विशुद्ध भगवान ग्ररहंतमें (ग्ररहंतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनों प्रकार युक्त समयको (द्रव्यगुणपर्यायमय निज ग्रात्माको ) ग्रपने मनसे जान लेता है—समभ लेता है। यथा 'यह 'चेतन है' इसप्रकारका ग्रन्वय वह द्रव्य है, ग्रन्वयके ग्राश्रित रहनेवाला 'चेतन्य' विशेषण वह गुण है, ग्रीर एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर ग्रप्रवृत्त 'ग्रन्वयव्यतिरेक वे पर्याये हैं—जो कि चिद्ववर्तन-की (ग्रात्माके परिणमनकी ) ग्रन्थियाँ (गांठें ) हैं।

ग्रब, इसप्रकार त्रैकालिकको भी (त्रैकालिक ग्रात्माको भी) एक कालमें समभ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोंको भूलते हुए हारमें ग्रन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तींको चेतनमें ही ग्रन्तर्गत करके, तथा विशेषणविशेष्यताकी वासनाका अग्रन्तर्धान होनेसे—जैसे सफेदीको हारमें अग्तर्हित किया जाता है, उसी-

१. चेतन = आत्मा । २. अन्वयभ्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक । ३. विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है । ४. अंतर्धान = अदृश्य होजाना । ४. अंतर्हित = गुप्तः अदृश्य ।

संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्धविष्ठमानमिव प्रालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवलं प्रालम्बिमव केवलमात्मानं परिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकर्तृकर्मिक्रयाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातस्य मणेरिवाकम्पप्रशृत्वनिर्मलालोकस्यावस्यमेव निराश्रय-तया मोहतमः प्रलीयते । यद्येवं लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

प्रकार—चैतन्यको चेतनमें ही अन्तिहित करके, जैसे मात्र हारको जाना जाता है, उसीप्रकार केवल आत्माको जानने पर, उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-िकयाका विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है; और इसप्रकार मणिको भाँति जिसका निर्मल प्रकाश अकम्परूपसे प्रवर्तमान है ऐसे उस (चिन्मात्रभावको प्राप्त) जीवके, मोहान्धकार निराध्यताके कारण अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको जीतनेका उपाय प्राप्त कर लिया है।

भावार्थः—ग्ररहंत भगवान ग्रीर ग्रपना ग्रात्मा निश्चयसे समान है। ग्ररहंत भगवान मोह राग द्वेष रहित हैं इसलिये उनका स्वरूप ग्रत्यन्त स्पष्ट है, इसलिये यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस (ग्ररहंत भगवानके) स्वरूपको मनके द्वारा प्रथम समभ ले तो "यह जो ग्रात्मा ग्रात्माका एकरूप (कथंचित् सदृश) त्रैकालिक प्रवाह है सो द्रव्य है, उसका जो एकरूप रहनेवाला चैतन्यरूप विशेषण है सो गुण है ग्रीर उस प्रवाहमें जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है सो पर्यायें हैं" इसप्रकार ग्रपना ग्रात्मा भी द्रव्यगुण पर्यायरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें ग्राता है। इसप्रकार त्रैकालिक निज ग्रात्माको मनके द्वारा ज्ञानमें लेकर जैसे मोतियोंको ग्रीर सफेदीको हारमें ही ग्रन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है, उसीप्रकार ग्रात्म पर्यायोंको ग्रीर चैतन्य गुणको ग्रात्मामें ही ग्रन्तर्गभित करके केवल ग्रात्माको जानने पर परिणामी-परिणाम-परिणतिके भेदका विकल्प नष्ट होता जाता है, इसलिये जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है, ग्रीर उससे दर्शनमोह निराथ्य होता हुग्रा नष्ट होजाता है। यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया है,— ऐसा कहा है।। ५०।।

१. हारको खरीदनेवाला मनुष्य हारको खरीदते समय हार, उसकी सफेदी और उसके मोतियों इत्यादिकी परीचा करता है, किन्तु बादमं सफेदी और मोतियोंको हारमें ही समाविष्ट करके उनका लच्च छोड़कर वह मात्र हारको ही जानता है। यदि ऐसा न करे तो हारके पहिनन पर भी उसकी सफेदी आदिके विकल्प बने रहनेसे हारको पहनतेके सुखका वेदन नहीं कर सकेगा।

अर्थेवं प्राप्तचिन्तामणेरि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति-

जीवो ववगदमोहो उवलद्धो तचमप्पणो सम्मं। जहदि जदि रागदोसे सो अप्पाणं लहदि सुद्धं॥ =१॥

> जीवो व्यपगतमोह उपलब्धवांस्तत्त्वमात्मनः सम्यक् । जहाति यदि रागडेषौ स बात्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतस्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निम्र् लयति तदा ग्रद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया

स्रब, इसप्रकार मैंने चिंतामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है:—

## गाथा ८१

अन्वयार्थः—[व्यपगतमोदः] जिसने मोहको दूर किया है श्रीर [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] ग्रात्माके सम्यक् तत्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [राग द्वंपी] राग द्वेषको [जहाति] छोड़ता है [सः] तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध ग्रात्माको [लभते] प्राप्त करता है।

टीकाः—इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् ग्रात्मतत्वको (यथार्थ स्वरूपको ) प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेपको निर्मूल करता है तो शुद्ध ग्रात्माका ग्रनुभव करता है। (किन्तु) यदि पुनः पुनः उनका ग्रनुसरण करता है, (राग द्वेपरूप परिणमन करता है) तो प्रमादके ग्रधीन होनेसे शुद्धात्म तत्वके ग्रनुभवरूप चितामणि-रत्नके चुराये जानेसे ग्रन्तरंगमें खेदको प्राप्त होता है। इसलिये मुक्ते रागद्वेपको दूर करनेके लिये ग्रत्यन्त जागृत रहना चाहिये।

भावार्थः— ८० वीं गाथामें बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, ग्राथित् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रके प्रतिबन्धक रागद्वेषको छोड़ता है, पुनः पुनः रागद्वेष भावमें परिणमित नहीं होता वही ग्राभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव ग्रात्माको प्राप्त करता है—मुक्त होता

लुण्ठितशुद्धात्मतस्त्रोपलम्भिचन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेषनिषेघायात्यन्तं जागरि-तन्यम् ॥ ८१ ॥

अधायमेवैको भगवद्धिः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति
मति व्यवस्थापयति—

सब्वे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्मंमा । किचा तथोवदेसं णिब्वादा ते णमो तेसिं॥ =२॥

> सर्वेऽपि चाईन्तस्तेन विधानेन सपितकर्माशाः। इत्वा तथोपदेशं निर्धतास्ते नमस्तेम्यः॥८२॥

यतः खन्वतीतकालानुभृतकमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीर्थकराः प्रकारान्तरस्यासंभ-वादसंभावितद्वैतेनाग्रुनैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्माश्चानां स्वयमनुभृयः, परमाप्ततया परेषामप्याय-

है। इसिलये जीवको सम्यक्दर्शन प्राप्त करके भी सराग चारित्र प्राप्त करके भी रागद्वेषके निवारणार्थं ग्रत्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ ८१॥

श्रब, यही एक (पूर्वोक्त गाथाश्रोंमें विणत), भगवन्तोंने स्वयं श्रनुभव करके प्रगट किया हुग्रा निःश्रेयसका पारमार्थिकपन्थ है—इसप्रकार मितको निश्चित करते हैं:—

## गाषा ८२

अन्वयार्थः—[ सर्वे अपि च ] सभी [ अर्हन्तः ] अरहन्त भगवान [ तैन विधानेन ] उसी विधिसे [ अपितकर्माशाः ] कर्माशोंका क्षय करके [ तथा ] तथा उसी-प्रकारसे [ उपदेशं कृत्वा ] उपदेश करके [ निर्वृताः ते ] मोक्षको प्राप्त हुए हैं [ नमः तेभ्यः ] उन्हें नमस्कार हो।

टीका:—ग्रतीत कालमें क्रमशः हुए समस्त तीर्थकर भगवान, प्रकारान्तरका ग्रसंभव होनेसे जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्माशों ( ज्ञाना-वरणादि कर्म भेदों ) का क्षय स्वयं श्रनुभव करके (तथा) उपरमाप्तताके कारण

१ नि:श्रेयस - मोत्त । २. प्रकागन्तर - अन्यप्रकार (कर्मत्तय एक ही प्रकारसे होता है, अन्य-प्रकारसे होता नहीं; इसलिये उस कर्मत्त्रयके प्रकारमें द्वैत नहीं है)। ३. परमाप्त - परमआप्त; परम विश्वासपात्र (तीर्थंकर भगवान सर्वज्ञ और वीतराग होनेसे परमआप्त हैं, यथार्थ उपदेश हैं)

स्यामिदानींत्वे वा ब्रुब्रुभूणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्त्म निर्वाणस्ये-ध्यवधार्यते । अलमध्यवा प्रलपितेम । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भयः ॥ ८२ ॥

अब गुज्ञात्मलामपरिपन्थिनो मोहस्य स्वमावं भूमिकाश्च विभावयति-

दब्बादिएसु मुढो भावो जीवम्म हबदि मोहो ति । खुब्भदि तेणुच्छरणो पप्पा रागं व दोमं वा ॥ =३॥

> द्रव्यादिकेषु मृद्धो भावो जीवस्य भवति मोह इति । जुभ्यति तेनावच्छकाः प्राप्य गगं वा द्वेपं वा॥८३॥

भविष्यकालमें ग्रयवा इस (वर्तमान) कालमें ग्रन्य मुमुक्षुत्रोंको भी इसीप्रकारसे उसका (कर्म क्षयका) उपदेश देकर निःश्रेयस (मोक्ष) को प्राप्त हुए हैं; इसलिये निर्वाणका ग्रन्य (कोई) मार्ग नहीं है यह निश्चित् होता है। ग्रथवा, ग्रधिक प्रलापसे क्या? मेरी मित व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई है। भगवन्तोंको नमस्कार हो।

भावार्थः— ८० ग्रौर ८१ वीं गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्रके विरोधी राग द्वेषको दूर करना ग्रथात् निश्चयरत्नत्रयात्मक शुद्धानुभूतिमें लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है; त्रिकालमें भी कोई दूसरा मोक्षका मार्ग नहीं है। समस्त ग्ररहन्तोंने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, ग्रौर ग्रन्य मुमुक्षुग्रोंको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है। उन भगवन्तोंको नमस्कार हो।। ५।।

श्रद, शुद्धातम लाभके 'परिपंथी-मोहका स्वभाव श्रौर उसके प्रकारोंको व्यक्त करते हैं:—

## गाथा ८३

अन्वयार्थ:—[ जीवस्य ] जीवके [ द्रव्यादिकेषु मूदः भावः ] द्रव्यादि ( द्रव्य गुणपर्याय ) सम्बन्धी मूद्ध भाव [ मोहः इति भवति ] वह मोह है [ तेन अवच्छकः ] उससे श्राच्छादित वर्तता हुग्रा जीव [ रागं वा द्वेषं वा प्राप्य ] राग ग्रथवा द्वेषको प्राप्त करके [ जुभ्यति ] क्षुब्ध होता है ।

१. परिपंथी = शत्रु, मार्गमें लुटनेवाला ।

यो हि द्रव्यगुणपर्यायेषु पूर्वम्रपत्रिषु पीतोन्मचकस्येव जीवस्य तस्वाप्रतिपत्तिरुक्षणो मूढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छकात्मरूपः समयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्म-गुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्ररूढद्वतरसंस्कारतया परद्रव्यमेवाहरहरु-पाददानो दम्धेन्द्रियाणां रुचिवशेनाद्वैतेऽपि प्रवर्तितद्वैतो रुचितारुचितेषु विषयेषु रागद्वेषाञ्चपश्चिष्य प्रचरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव देधा विदार्यमाणो नितरां शोभम्रपति । अतो मोहराग-देषभेदात्त्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥

अथानिष्टकार्यकारणत्वमिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयमास्त्रयति— मोहण व रागेण व दोमण व परिणदम्म जीवस्म । जायदि विविद्यो वंधो तम्हा ते मंखवद्द्व्वा ॥ =४ ॥

> मोहेन वा रागेण वा द्वेपण वा परिणतम्य जीवस्य । जायते विविधो बन्धस्तस्माचे मंभपियतस्याः ॥ ८४ ॥

टीका:—धतूरा खाये हुए मनुष्यकी भाँति, जीवके जो पूर्व विणित द्रव्य, गुण, पर्याय हैं उनमें होनेवाला तित्व-स्रप्रतिपत्तिलक्षण मूढ्भाव वास्तवमें मोह है। उस मोहसे निजरूप स्राच्छादित होनेसे यह स्रात्मा परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे, परगुणको स्वगुणरूपसे, स्रौर परपर्यायोंको स्वपर्यायरूप समभकर—स्रंगीकार करके स्रतिरूढ़—दृढ़तर संस्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुस्रा, देग्ध इन्द्रियोंकी रुचिके वशसे अद्वर्तमें भी द्वत प्रवृत्ति कराता हुस्रा, रुचिकर-स्रवृचकर विषयोंमें रागद्वेष करके स्रति प्रचुर जलसमूहके वेगसे प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध (पुल) की भाँति दो भागोंमें खंडित होता हुस्रा स्रत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है। इससे मोह, राग स्रौर द्वेष इन भेदोंके कारण मोह तीन प्रकारका है।। ६३।।

श्रव, नीनों प्रकारके मोहको श्रनिष्ट कार्यका कारण कहकर उसका क्षय करनेको सूत्र द्वारा कहते हैं:—

> गाथा ८४ अन्वयार्थः—[मोहेन वा] मोहरूप [गोण वा] रागरूप [द्वेषेण वा]

१. तत्व अप्रतिपत्तिलक्षण — तत्वकी अप्रतिपत्ति (अप्राप्ति, अज्ञान, अनिर्णय) जिसका लक्षण है, ऐसा। २. दग्ध — जली हुई; हल्की; शापित। ('दग्ध' तिरस्कार वाचक शब्द हैं ) ३. इन्द्रियविषयों में — पदार्थों में यह अच्छे हैं और यह बुरे इसप्रकारका द्वेत नहीं है, तथापि वहाँ भी मोहाच्छादित जीव अच्छे – बुरेका हैत कल्पित कर लेते हैं।

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपिचिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य तृणपटलावच्छकार्गतंसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरददर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः। ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो म्रमुचुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निर्मूलकाषं किवत्वा क्षपणीयाः।। ८४।।

ग्रयवा द्वेपरूप [परिणतस्य जीवस्य ]परिणमित जीवके [विविधः बंधः ] विविध बंध [जायते ] होता है; [तस्मात ] इसलिये [ते ] वे (मोह, राग, द्वेष) [संक्षपितव्याः] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य हैं।

टीकाः— इसप्रकार तत्व अप्रतिपत्ति (वस्तुस्वरूपके अज्ञान) से रुके हुवे, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके देरसे दुके हुए खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीरमें आसक्त हाथीकी भाँति, और विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर (उसकी ओर) दौड़ते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है; इसलिये मुमुक्षु जीवको अनिष्ट कार्य करनेवाले इस मोह, राग और द्वेषका यथावत् निर्मूल नाश हो इसप्रकार क्षय करना चाहिये।

भावार्थ:—(१) हाथीको पकड़नेके लिये घरतीमें खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके ग्रजानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पड़ता है, ग्रौर वह इसप्रकार पकड़ा जाता है। (२) हाथीको पकड़नेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है; उसके शारीरिक रागमें फॅसनेसे हाथी पकड़ा जाता है (३) हाथी पकड़नेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है; उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़नेके लिये दौड़ता है ग्रौर इसप्रकार वह पकड़नेवालोंके जालमें फँस जाता है।

उपर्यु क्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) ग्रज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेपसे ग्रनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे या (३) द्वेषसे ग्रनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ५४॥

अथामी अमीभिर्लिङ्गैरुषलभ्योद्भवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयित

ब्रहे ब्रजधागहणं करुणाभावो य तिरियमणुण्सु । विसण्सु च पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि ॥ =५॥

> अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्यङ्मनुजेषु । विषयेषु च प्रसङ्गो मोहस्यैतानि लिङ्गानि ॥ = ५ ॥

अर्थानामयथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यग्मनुष्येषु प्रेक्षाहेँ व्विषि कारुण्यबुद्ध्या च मोहमभीष्ट-विषयप्रसंगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषमिति त्रिमिर्लिङ्गैरिधगम्य झगिति संभवस्रिपि त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥

ग्रब, इस राग द्वेष मोहको इन (ग्रागामी गाथामें कहे गये) चिन्हों-लक्षणोंके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिये, यह प्रगट करते हैं:—

## गाथा ८४

अन्वयार्थः—[ अर्थे अयथाग्रहणं ] पदार्थका ग्रयथाग्रहण [ च ] ग्रीर [ तिर्थक्षमनुजेषु करुणाभावः ] तिर्यंच-मनुष्योंके प्रति करुणाभाव, [ विषयेषु प्रसंगः च ] तथा विषयोंकी संगति ( इष्ट विषयोंमें प्रीति ग्रीर ग्रनिष्ट विषयोंमें ग्रप्रीति ) [ एतानि ] यह सब मोहस्य लिंगानि ] मोहके चिन्ह-लक्षण हैं।

टीका:—पदार्थोंकी 'अयथातथ्यम्प प्रतिपत्तिके द्वारा ग्रौर तिर्यंच-मनुष्य 'प्रेक्षायोग्य होनेपर भी उनके प्रति करुणाबुद्धिसे मोहको (जानकर), इप्ट विषयोंकी ग्रासित्तिसे रागको ग्रौर ग्रनिष्ट विषयोंकी ग्रप्रीतिसे द्वेपको (जानकर) -इसप्रकार तीन लिगोंके द्वारा (तीन प्रकारके मोहको) पहिचानकर तत्काल ही उत्पन्न होते रूप्ते ही तीनों प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है।

मानार्थ: मोहके तीन भेद हैं - दर्शनमोह, राग, द्वेष । पदार्थीके यथार्थ स्वरूपसे विपरीत मान्यता तथा तिर्यचों ग्रौर मनुष्योंके प्रति तन्मयतासे करुणा भाव

१. पदार्थोकी अयथातध्यरूप प्रतिपत्ति = पदार्थ जैसे नहीं हैं उन्हें वैसा समसना अर्थात् उन्हें अन्यथा स्वरूपसे अंगीकार करना । २. प्रेज्ञायोग्य = मात्र प्रेज्ञकमावसे-दृष्टा ज्ञातारूपसे-मध्यस्थभावसे देखने योग्य ।

## यथ मोहभपणोपायान्तरमालीचयति-

# जिणसत्थादो अट्टे पचक्खादीहिं बुज्भदो णियमा । स्वीयदि मोहोवचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥ ६॥

जिनशास्त्रादर्भान् प्रत्यभादिमिनु ध्यमानस्य नियमात् । भीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥ यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनाहतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहभपणोपायत्वेन प्राक्

दर्शन मोहके चिह्न हैं, इष्ट विषयोंमें प्रीति रागका चिह्न है, श्रीर ग्रनिष्ट विषयोंमें श्रप्रीति द्वेषका चिह्न है, इन चिह्नोंसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुग्रोंको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५॥

ग्रब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं:-

## गाया ८६

अन्वयार्थः — [जिनशास्त्रात् ] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिभिः ] प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे [अर्थान् ] पदार्थोंको [बुष्यमानस्य ] जाननेवालेके [नियमात् ] नियमसे [मोहोपचयः ] मोहसमूह [क्षीयते ]क्षय हो जाता है [तस्मात् ] इसलिये [शास्त्रं ] शास्त्रका [समध्येतव्यम् ]सम्यक्प्रकारसे ग्रध्ययन करना चाहिये।

टीकाः—द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहंतके ज्ञान द्वारा श्रात्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमें पहले ( ८० वीं गाथामें ) प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमें इस ( निम्नलिखित ) उपायान्तरकी अपेक्षा रखता है:—

जिसने प्रथम भूमिकामें गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे सर्व प्रकारसे श्रवाधित है, ऐसे शाब्द प्रमाणको ( द्रव्य श्रुतप्रमाणको ) प्राप्त करके कीड़ा करने पर, उसके संस्कारसे विशिष्ट संवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 'सहृदय जनोंके हृदयको श्रानन्दका 'उद्भेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे श्रथवा 'उससे श्रविरुद्ध ग्रन्थप्रमाणसमूहसे 'तत्वतः समस्त वस्तु मात्रको जानने पर 'ग्रयत्वश्रभि-

१. सर्वज्ञोपज्ञ = सर्वज्ञद्वारा स्वयं जानाहुवा (और कहाहुवा)। २. संवेदन = ज्ञान। ३. सहृदय = भावुक; शास्त्रमें जिससमय जिस भावका प्रसंग होय उस भावको हृदयमें प्रहृण करनेवाला; बुध; पंडित। ४. उद्मेद = स्फुरण; प्रगटता; फुवारा। ४. उससे = प्रत्यत्त प्रमाणसे। ६. तत्वतः = यथार्थ स्वरूपसे। ७. अतत्वअभिनिवेश = यथार्थ वस्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय।

प्रतिपन्नम् । तत् खलूपायान्तरमिदमपेशते । इदं हि विहितप्रथमभूभिकासंक्रमणस्य सर्वज्ञोपक्रतया सर्वतोऽप्यबाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्टसंवेदनशक्तिसंपदः सहदयहृदयानंदोद्भेददायिना प्रत्यत्तेणान्येन वा तद्विरोधिना प्रमाणजातेन तस्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दतः शीयत एवातस्वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहश्रपणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्भदृढीकृतपरिणामेन सम्यगधीयमानष्ठपायान्तरम् ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलार्यानां व्यवस्थितिरिति वितर्कयित-

दव्वाणि गुणा तेमिं पज्जाया श्रद्धमण्णया भणिया । तेसु गुणपज्जयाणं श्रप्पा दव्व ति उवदेमो ॥ =७ ॥

> द्रव्याणि गुणाम्तेषां पर्याया अर्थसंक्रया भणिताः । तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्र पर्यायाश्र अभिधेयमेदेऽप्यभिषानामेदेन अर्थाः तत्र गुणपर्यायानि-

निवेशके संस्कार करनेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) अवश्य ही क्षयको प्राप्त होना है। इसलिये मोहका क्षय करनेमें, परम शब्दब्रह्मकी उपासनाका भावज्ञानके अवलम्बनद्वारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्यक् प्रकार अभ्यास करना सो उपायान्तर है। (जो परिणाम भावज्ञानके अवलम्बनसे दृढ़ीकृत हो ऐसे परिणामसे द्रव्य श्रुतका अभ्यास करना सो मोहक्षय करनेके लिये उपायान्तर है)।। ६६।।

श्रव, जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें श्रथोंकी व्यवस्था (पदार्थोंकी स्थिति) किस प्रकार है सो विचार करते हैं:—

## गाथा ८७

अन्वयार्थ:—[ द्रव्याणि ] द्रव्य [ गुणाः ] गुण [ तेषां पर्यायाः ] ग्रीर उनकी पर्यायें [ अर्थमंत्रया ] 'ग्रर्थं नाममे [ भणिताः ] कही गई हैं । [ तेषु ] उनमें [गुणपर्याया-नाम् आत्मा द्रव्यम् ] गुण-पर्यायोंका ग्रात्मा द्रव्य है ( गुण ग्रीर पर्यायोंका स्वरूप-सत्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं हैं ) [ इति उपदेशः ] इसप्रकार ( जिनेन्द्रका ) उपदेश है ।

टीकाः — द्रव्य, ग्रीर पर्यायोंमें ग्रिभिधेयभेद होने पर भी ग्रिभिधानका ग्रिभेद होनेसे वे 'ग्रर्थ' हैं श्रिथीत् द्रव्य गुण पर्यायोंमें वाच्यका भेद होनेपर भी यृति गुणपर्यायैरर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयृतिद्रव्यैराश्रयभृतैरर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयृति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः ।

वाचकमें भेद न देखें तो 'ग्रर्थ' ऐसे एक ही वाचक ( शब्द ) से ये तीनों पहिचाने जाते हैं ]। उसमें ( इन द्रव्य, गुण ग्रौर पर्यायोंमेंसे ), जो गुणोंको ग्रौर पर्यायोंको प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं ग्रथवा जो गुणों ग्रौर पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे द्रव्य हैं, जो द्रव्योंको ग्राश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं ग्रथवा जो ग्राश्रयभूत द्रव्योंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'ग्रर्थ' वे गुण हैं, जो द्रव्योंको कमपरिणामसे प्राप्त करते हैं—पहुँचे हैं ग्रथवा जो द्रव्योंके द्वारा कमपरिणामसे प्राप्त करते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'ग्रर्थ' वे पर्याय हैं।

जैसे द्रव्यस्थानीय (द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्त्र्रूप) मुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणोंको ग्रौर कुण्डल इत्यादि पर्यायोंको प्राप्त करता है-पहुँचता है ग्रथवा (मुवर्ण) उनके द्वारा (पीलापनादि गुणों ग्रौर कुण्डलादि पर्यायों द्वारा) प्राप्त किया जाता है-पहुँचा जाता है इसिलये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण 'ग्रर्थ' है, जैसे पीलापन इत्यादि गुण मुवर्णको ग्राध्यके रूपमें प्राप्त करते हैं-पहुँचते हैं ग्रथवा (वे) ग्राध्यभूत मुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं-पहुँचे जाते हैं इसिलये पीलापन इत्यादि गुण 'ग्रर्थ' हैं; ग्रौर जैसे कुण्डल इत्यादि पर्यायं सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती हैं-पहुँची हैं ग्रथवा (वे) सुवर्णके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त की जाती हैं-पहुँची जाती हैं इसिलये कुण्डल इत्यादि पर्यायें 'ग्रर्थ' हैं; इसीप्रकार ग्रन्यत्र भी है, (इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें भी समभना चाहिये)।

१ 'ऋ' धातुर्मेसे 'अर्थ' शब्द बना है। 'ऋ' अर्थात् पाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जाना। 'अर्थ' अर्थात् (१) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अथवा (२) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये।

२. जैसे सुबर्ण, पीलापन आदिको और कुण्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है (अर्थात् पीलापन आदि और कुण्डल आदिक सुवर्णको प्राप्त करते हैं) इसलिये सुवर्ण 'अर्थ' है, वैसे द्रव्य 'अर्थ' है, जैसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुवर्णको प्राप्त करता है अथवा आश्रयभूत सुवर्णहारा प्राप्त किये जाते हैं (अर्थात् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता है ) इसलिये पीलापन आदि 'अर्थ' हैं, वैसे गुर्ण 'अर्थ' हैं, जैसे कुण्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णद्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किया जाता है (अर्थात् सुवर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणामसे से प्राप्त करता है) इसलिये कुण्डल आदि 'अर्थ' हैं, वैसे पर्यायें 'अर्थ' हैं।

यथा हि सुवर्ण पीततादीन् गुणान् कुण्डलादीं पर्यायानियर्ति तैर्र्यमाणं वा अर्थो द्रव्यस्थानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनय्तितेनाश्रयभूतेनार्यमाणा वा अर्थाः पीततादयो गुणाः, यथा च सुवर्णं क्रमपरिणामेनेयर्ति तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः कुण्डलादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सुवर्णादपृथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां द्रव्यादपृथग्भावान् व्द्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अर्थेवं मोहक्षपणोपायभृतजिनेश्वरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽर्थकियाकारीति पौरुषं व्यापारयति—

ग्रीर जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायों में (इन तीनों में), पीलापन इत्यादि गुणों का ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायों का ) मुवर्ण से ग्रम्थक्त होने से उनका (पीलापन इत्यादि गुणों का ग्रीर कुण्डल इत्यादि पर्यायों का ) मुवर्ण ही ग्रात्मा है, उसी प्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायों में गुण-पर्यायों का द्रव्य ग्रम्थक्त होने से उनका द्रव्य ही ग्रात्मा है (ग्रम्थान् द्रव्य ही गुण ग्रीर पर्यायों का ग्रात्मा-स्वरूप-सर्वस्व-सत्व है)।

भावार्थः— ६६ वीं गाथामें कहा है कि जिनवास्त्रोंका सम्यक् अभ्यास मोहक्षयका उपाय है। यहाँ संक्षेपमें यह बताया है कि उन जिनवास्त्रोंमें पदार्थोंकी व्यवस्था किसप्रकार कही गई है। जिनेन्द्रदेवने कहा है कि—अर्थ, अर्थात् द्रव्य, गुण, और पर्याय। इसके अतिरिक्त विश्वमें दूसरा कुछ नहीं है, और इन तीनोंमें गुण और पर्यायोंका आत्मा (उसका सर्वस्व) द्रव्य ही है। ऐसा होनेसे किसी द्रव्यके गुण और पर्याय अन्य द्रव्यके गुण और पर्यायस्य किचित् मात्र नहीं होते, समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते है। ऐसी पदार्थोंकी स्थिति मोहक्षयके निमित्तभूत पवित्र जिनशास्त्रोंमें कही है।। ५७।।

श्रव इसप्रकार मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुषार्थ श्रिर्थिकियाकारी है, इसलिये पुरुषार्थ करता है:—

१. अर्थिकियाकारी - प्रयोजनभूत क्रियाका ( सर्वेदुःस्वपरिमोत्तका ) करनेवाला ।

जो मोहरागदोंमे िएहणदि उवलब्म जोस्हमुबदेसं । मो सब्बदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालण ॥ == ॥

> यो मोहरागद्वेषात्रिहन्ति उपलम्य जैनमृपदेशम् । म सर्वदःखमोक्षं प्राप्नोन्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यग्रं सग्रुपलम्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारा-पथस्थानीयग्रुपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणाग्रुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोक्षं क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहभ्रपणाय पुरुषकारे निषीदामि ।। ८८ ।।

अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

#### गाथा ८=

अन्वयार्थः—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलम्य] प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह-राग-द्वेषको [निहंति] हनता है [सः] वह [अचिरेण कालेन] ग्रल्प कालमें [सर्वदुःखमोशं प्राप्नोति] सर्व दुःखोंसे मुक्त हो जाता है।

टीकाः—इस ग्रतिदीर्घ, सदा उत्पातमय संसारमार्गमें किसी भी प्रकारसे जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण ग्रसिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-द्वेप पर ग्रति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमें तलवार लिये हुए मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दुःखोंसे परिमुक्त होता है; ग्रन्य (कोई) व्यापार (प्रयत्न; किया) समस्त दुःखोंसे परिमुक्त नहीं करता । (जैसे मनुष्यके हाथमें तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुग्रोंपर ग्रत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह शत्रु सम्बन्धी दुःखसे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं, इसप्रकार इस ग्रनादि संसारमें महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव मोह-राग-द्वेपरूपी शत्रुग्रोंपर ग्रतिदृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व दुःखोंमे मुक्त होता है ग्रन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोहका क्षय करनेके लिये मैं पुरुषार्थका ग्राक्ष्य ग्रहण करता है।। प्रमा

ग्रब, स्व-परके विवेककी (भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैं:— णाणपगमपाणं परं च द्वत्तणाहिसंबद्धं । जाणदि जदि णिच्छयदो जो मो मोहक्खयं कुणदि ॥=६॥

ज्ञानात्मकमात्मानं परं च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम् । जानाति यदि निश्वयतो यः स मोहक्षयं करोति ॥८९॥

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन यथोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनचि, स एव सम्यगवाप्तस्वपरविवेकः सकलं मोहं भपयति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ।। ८९ ।।

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति-

तम्हा जिणमग्गादा गुणेहिं आदं परं च दव्वेसु । अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छिद जिद् अपणो अपा ॥६०॥

### गाथा ८९

अन्वयार्थः—[यः] जो [निश्चयतः] निश्चयसे [ज्ञानात्मकं आत्मानं] ज्ञानात्मक ऐसे ग्रपनेको [च] ग्रौर [परं] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्] निज निज द्रव्यत्वसे संबद्ध [यदि जानाति] जानता है [सः] वह [मोह क्षयं करोति] मोहका क्षय करता है।

टीका:—जो निश्चयसे ग्रपनेको स्वकीय (ग्रपने) चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे संबद्ध (संयुक्त) ग्रौर परको परकीय (दूसरेके) 'यथोचित् द्रव्यत्वसे संबद्ध ही जानता है, वही (जीव), जिसने कि सम्यक्रूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके लिये प्रयत्नशील हूँ ॥ ८६॥

ग्रव, सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि ग्रागमसे करने योग्य है, इस-प्रकार उपसंहार करते हैं:—

१. यथोचिन् - यथायोग्य-चेतन या अचेतन (पुद्गलादि द्रव्य पर-अचेतन द्रव्यत्वसे और अन्य आत्मा पर-चेतन द्रव्यत्वसे संबद्ध हैं)

## तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु । अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह खन्नागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुर्णेषु कैश्विद्गुणैरन्ययोगन्यवच्छेदकतयासाधारणताम्वपादाय विशेषणतामुपगतेरनन्तायां द्रन्यसंतती स्वपरिविकमुपगन्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणगुद्धयो लन्धवर्णाः । तथाहि—यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्बिक्केश्वप्रकाशशालितया स्वपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रन्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलिकालकलितधौन्यं द्रन्यं जानामि । एवं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणै-

## गाथा ९०

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये (स्व परके विवेकसे मोहका क्षय हो सकते योग्य होनेसे) [यदि] यदि [आत्मा] ग्रात्मा [आत्मनः] ग्रपनी [निमोंहं] निर्मोहता [इच्छिति] चाहता है तो [जिनमार्गत्] जिनमार्गसे [गुणैः] गुणोंके द्वारा [द्रव्येषु] द्रव्योमें [आत्मानं परं च] स्व ग्रीर परको [अभिगच्छतु] जानो (जिनागमके द्वारा विशेष गुणोंसे यह विवेक करो कि—ग्रनन्त द्रव्योमेंसे यह स्व ग्रीर यह पर है)।

टीका:—मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमें प्रागममें कथित ग्रनन्तगुणोंमेंसे किन्हीं गुणोंके द्वारा—जो गुण 'ग्रन्यके साथ योग रहित होनेमे ग्रसाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा—ग्रनन्त द्रव्य परम्परामें स्व-परके विवेकको प्राप्त करो। (मोहका क्षय करनेके इच्छुक पंडितजन ग्रागम कथित ग्रनन्त गुणोंमेंसे ग्रसाधारण ग्रीर भिन्नलक्षणभूत गुणोंके द्वारा ग्रनन्त द्रव्य परम्परामें 'यह स्वद्रव्य हैं ग्रीर यह परद्रव्य हैं' ऐसा विवेक करो), जो कि इसप्रकार है:—

³सत् श्रौर <sup>४</sup>श्रकारण होनेसे स्वतःसिद्ध, श्रन्तर्मुख श्रौर बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक—ऐसा जो यह मेरे साथ संबन्धवाला मेरा

१. प्रवण - ढलती हुई; अभिमुख; रत। २. कितने ही गुण अन्य द्रव्योंके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थान् अन्य द्रव्योंमें न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-भिन्न लत्तणभूत हैं; उसके द्वारा द्रव्योंकी भिन्नता निश्चित की जा सकती है। ३. सत् = अस्तित्ववाला; सत्रूष; सत्तावाला। ४. अकारण - जिसका कोई कारण न होय ऐसा अहेतुक, (चैतन्य सन् और अहेतुक होनेसे स्वयंसे ही सिद्ध है।)

र्द्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकलित्रकालकलितधौव्यं द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्मं कालं पुद्रलमात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधमों न च कालो न पुद्रलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽमीष्वेकापवरकप्रवोधितानेकदीपप्रकाशेष्विव संभूयावस्थितेष्वपि

चैतन्य है उसके द्वारा—जो (चैतन्य) समानजातीय अथवा असमानजातीय अन्य दृत्यको छोड़कर मेरे आत्मामें ही वर्तता है, उसके द्वारा मैं अपने आत्माकी सकल विकालमें ध्रुवत्वका धारक दृत्य जानता हूँ। इसप्रकार पृथक्ष्यसे वर्तमान स्वलक्षणों- के द्वारा—जो अन्य दृत्यको छोड़कर उसी दृत्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा—आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और अन्य आत्माको सकल त्रिकालमें ध्रुवत्व धारक दृत्यके रूपमें निश्चित करता हूँ (जैसे चैतन्य लक्षणके द्वारा आत्माको ध्रुव दृत्यके रूपमें जाना, उसीप्रकार अवगाहहेनुत्व, गितहेनुत्व इत्यादि लक्षणोंमे—जो कि स्व-लक्ष्यभूत दृत्यके अतिरिक्त अन्य दृत्योंमें नहीं पाये जाने उनके द्वारा—आकाश, धर्मास्तिकाय इत्यादिको भिन्न २ ध्रुव दृत्योंके रूपमें जानता हूँ) इसलिये मैं आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ और आत्मान्तर नहीं हूँ; क्योंकि—

मकानके एक कमरेमें जलाये गये अनेक दीपकोंके प्रकाशोंकी <sup>र</sup>भांति यह दृव्य इकट्टे होकर रहते हुए भी मेरा चैतन्य निजस्वरूपसे अच्युत ही रहता हुआ मुभे पृथक् बताता है।

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निश्चित किया है ऐसे स्रात्माके विकार-कारी मोहांकुरका प्रादुर्भाव नहीं होता।

मावार्थः -- स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है। वह

<sup>ै.</sup> सकलितकाल - आत्मा कोई कालको बाकी रखे बिना संपूर्ण तीनों काल ध्रुव रहता ऐसा द्रव्य है। २. जैसे किसी एक कमरेमें अनेक दीपक जलाये जायें तो स्थूलहिएसे देखने पर उनका प्रकाश एक दूसरेमें मिला हुआ माल्म होता है, किन्तु सूक्ष्महिएसे विचारपूर्वक देखने पर वे सब प्रकाश भिन्न २ ही हैं; क्योंकि उनमेंसे एक दीपक बुक्त जाने पर उसी दीपकका प्रकाश नष्ट होता है, अन्य दीपकोंके प्रकाश नष्ट नहीं होते; इसीप्रकार जीवादिक अनेक द्रव्य एक ही चेत्रमें रहते हैं फिर भी सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर वे सब भिन्न भिन्न ही हैं, एकमेक नहीं होते।

मस्य तन्यं स्वरूपाद त्रच्युतमेव नां पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहांङ्कुरस्य प्रादुर्भृतिः स्यात् ॥ ९०॥

स्य जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभी न मवतीति प्रतर्कयति—

मत्तासंबद्धे दे मिवसेसं जो हि एव सामग्णे।
सहहदि ण मो ममणो तत्तो धम्मो ण मंभवदि।।६१॥

सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये । श्रद्धाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादश्यास्तित्वेन सामान्यमनुवजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्चिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न

स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोंको यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ॥ ६० ॥

श्रव, न्यायपूर्वक यह विचार करते हैं कि — जिनेन्द्रोक्त श्रथोंके श्रद्धान विना धर्म नाभ ( शुद्धात्मश्रनुभवरूप धर्मप्राप्ति ) नहीं होताः—

## गाथा ९१

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [अमण्ये] श्रमणावस्थामें [एतान् मत्तासंबद्धान् सिवशेषान्] इन सत्ता 'संयुक्त सिवशेष पदार्थोंकी [न एव अह्धाति] श्रद्धा नहीं करता [सः] वह [अमणः न] श्रमण नहीं है; [ततः धर्मः न संभवति] उससे धर्मका उद्भव नहीं होता ( उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता।)

ं टीकाः—जो (जीव) इन द्रव्योंको—जो कि सादृश्य ³ग्रस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए स्वरूप-ग्रस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त हैं उन्हें स्व-परके भेदपूर्वक न जानता हुग्रा ग्रौर श्रद्धा न करता हुग्रा यों ही (ज्ञानश्रद्धाके बिना)

१. अस्तित्ववाले । २. सिवशेष = विशेषसिहतः भेदवालेः भिन्न भिन्न । ३. अस्तित्व दो प्रकारका है-सादृश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व । सादृश्यअस्तित्वकी अपेद्यासे सर्व द्रव्योंमें समानता है, और स्वरूप अस्तित्वकी अपेद्यासे समस्त द्रव्योंमें विशेषता है।

नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिकरेणुकनककणिकाविशेषाद्धृलिधावकात्कनकलाम इव निरुपरागात्मतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभृतिमनुभवति ।। ९१ ।।

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जचो णिव्वाणसंपची' इति प्रतिकाय 'चारिचं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो चि णिहिट्टो' इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य 'परिणमिद जेण दव्वं तकालं तम्मय चि

मात्र श्रमणतासे (द्रव्य मुनित्वसे) ग्रात्माका दमन करता है वह वास्तवमें श्रमण नहीं है। इसलिये जैसे जिसे रेती श्रौर स्वर्णकणोंका ग्रन्तर ज्ञात नहीं है, उसे धूलके धोनेसे— उसमेंसे स्वर्ण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे (श्रमणाभासमेंसे) निरुपराग (निविकार) ग्रात्मतत्वकी उपलब्धि (प्राप्ति) लक्षणवाले धर्मलाभका उद्भव नहीं होता।

भावार्थ:—जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुम्रा भी स्वपरके भेद सहित पदार्थोंकी श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय-सम्यक्त्व पूर्वक परमसामायिक संयम रूप मुनित्वक स्रभावके कारण मुनि नहीं है; इसलिये जैसे जिसे रेती स्रौर स्वर्णकणका विवेक नहीं है, ऐसे धूलको धोनेवालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्णकी प्राप्ति नहीं होती, इसीप्रकार जिसे स्व स्रौर परका विवेक नहीं है ऐसे उस दृव्यमुनिको चाहे जितनी दृव्यमुनित्वकी कियास्रोंका कष्ट उठानेपर भी धर्मकी प्राप्ति नहीं होती।। ६१।।

'उवसंपयामि सम्मं जत्तो ैणिव्वाणसंपत्ती' इसप्रकार (पाँचवीं गाथामें) प्रतिज्ञा करके 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो ति विषिद्दृहीं इसप्रकार (७ वीं गाथामें) साम्यका धर्मत्व (साम्य ही धर्म है) निश्चित करके 'परिणमिद जेण दव्वं तक्कालं तम्मय ति पण्णत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो ग्रादा धम्मो अमुणेयव्वो इसप्रकार (८ वीं गाथामें) जो ग्रात्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया ग्रीर जिसकी सिद्धिके लिये 'धम्मेण परिणदप्पा ग्रप्पा जित मुद्धसंपन्नोगजुदो, पाविद विणव्वाणमुहं

१. अर्थ—में साम्यको प्राप्त करता हूँ, जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है। २. अर्थ—चारित्र वास्तवमें धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है, ऐसा (शास्त्रोंमें कहा है)। ३. अर्थ-द्रव्य जिसकालमें जिसभावरूप परिण-मित होता है उस कालमें उस-मय है ऐसा (जिनेंद्रदेवने) कहा है, इसलिये धर्मपरिणत आत्माको धर्म जानना चाहिये। ४. अर्थ-धर्मपरिणत-स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोगमें युक्त हो तो मोच्चसुखको पाता है।

पण्णणं तम्हा धम्मपरिणदी बादा धम्मी मुणेयच्वी' इति यदात्मनी धर्मत्वमास्त्रियितुमुपकान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा बदि सुद्धसंपत्रीगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति
निर्वाणसुखसाधनगुद्धोपयोगीऽधिकर्तुमारब्धः, श्रुमाग्रुभोपयोगी च विरोधिनी निर्ध्वस्तौ, शुद्धोपयोगस्वह्रपं चोपवणितं, तत्प्रसादजी चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजी समुद्योतयता संवेदन स्वरूपं
सुखस्वह्रपं च प्रपत्रितम् । तद्धुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनिस्प्रहामारमत्पतां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाष्य नितान्तमनाकृलो भृत्वा प्रलीनभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धमे एवास्मीत्यवतिष्ठते—

जो णिहदमोहिदद्वी आगमकुसलो विरागचरियम्हि। अन्भुद्विदो महप्पा धम्मो ति विसेसिदो समणो ॥ ६२ ॥

> यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते । अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

इसप्रकार (११ वीं गाथामें) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका ग्रिधकार प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया (हेय बताया), शुद्धोपयोगका स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले ग्रात्माके सहज ज्ञान ग्रीर ग्रान्दको समभाते हुये ज्ञानके स्वरूपका ग्रीर सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे (ग्रात्माके धर्मत्वको) ग्रव चाहे जैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम निस्पृह ग्रात्मतृष्त 'पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके ग्रत्यन्त ग्रनाकुल होकर जिनके भेदवासना (विकल्पपरिणाम)की प्रगटताका प्रलय हुग्रा है, ऐसे होते हुये (ग्राचार्यभगवान) 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार रहते हैं, (ऐसे भावमें निश्चल-स्थिर होते हैं):—

## गाथा ९२

अन्वयार्थः—[यः आगमकुशलः] जो आगममें कुशल हैं, [निहतमोहदृष्टिः] जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, और [विरागचिरतेअभ्युत्थितः] जो वीतराग चारित्रमें आरूढ़ है, [महात्मा श्रमणः] उस महात्मा श्रमणको [धर्मः इति विशेषितः] (शास्त्रमें) 'धर्म' कहा है।

१. परकी स्पृहासे रहित और आत्मामें ही तृप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति ।





अथ ज्ञेयतस्वप्रज्ञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यन्द्रच्यगुणपर्यायस्वह्रपप्रुपवर्णयति-

अत्थो खलु दन्वमञ्जो दन्वाणि गुणप्पगाणि भणिदाणि। तेहिं पुणो पज्जाया पज्जयमृढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

> अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि । तैस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमृदा हि परममयाः ॥ ६३ ॥

# ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन

श्रब ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन करते हैं, ग्रर्थात् ज्ञेयतत्त्व बतलाते हैं। उसमें ( प्रथम ) पदार्थका सम्यक् (यथार्थ) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप वर्णन करते हैं:---

## गाथा ९३

अन्वयार्थः — [ अर्थः खलु ] पदार्थ [ द्रव्यमयः ] द्रव्यस्वरूप है; [ द्रव्याणि ] द्रव्य [गुणात्मकानि ] गुणात्मक [भिणतानि ] कहे गये हैं; [तैः तु पुनः ] ग्रीर द्रव्य तथा गुणोंसे [ पर्यायाः ] पर्यायें होती हैं। [ पर्ययमुदाः हि ] पर्यायमुद जीव [ परसमयाः ] परसमय ( मिध्याद्ष्टि ) हैं।

इह किल यः कथन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसम्भदायातमना द्रच्येणामिनिर्शृत्तत्वाद्द्रच्यमयः । द्रच्याणि तु पुनरेकाभयविस्तारविशेषात्मकीर्पुणैरिमिनिर्शृत्तत्वा-द्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतिवशेषात्मका उक्तलभणैर्द्रच्यैरिप गुणैरप्यभिनिर्शृत्तस्वा-इच्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रच्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रच्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्रलात्मको द्रच्यणुकस्त्रयणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्रलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि ।

टीकाः—इस विश्वमें जो कोई जाननेमें ग्रानेवाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक ग्रीर अग्रायतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय (द्रव्यस्वरूप) है। ग्रीर द्रव्य एक जिनका ग्राश्रय है ऐसे विस्तारविशेष-स्वरूप गुणोंसे रचित (गुणोंसे बने हुवे) होनेसे गुणात्मक है।

श्रीर पर्यायं—जो कि श्रायतिवशेषस्वरूप हैं वे—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये हैं ऐसे द्रव्योंसे तथा गुणोंसे रिचत होनेसे द्रव्यात्मक भी हैं। उसमें, श्रनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है। वह दो प्रकार है। (१) समानजातीय श्रीर (२) श्रसमानजातीय। उसमें (१) समानजातीय वह है,—जैसे कि श्रनेक पुद्गलात्मक द्विश्रणुक त्रिश्रणुक इत्यादि; (२) श्रसमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि। गुण द्वारा श्रायतकी श्रनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है। वह भी दो प्रकार है। (१) स्वभावपर्याय, श्रौर (२) विभावपर्याय। उसमें, समस्त द्रव्योंके श्रपने

रै. विस्तार सामान्य समुदाय = विस्तारसामान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई । द्रव्यकी चौड़ाईकी अपेचाके ( एकसाथ रहनेवाले, सहभावी ) भेदोंको ( विस्तारविशेषोंको ) गुण कहा जाता है, जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारिवशेष अर्थात् गुण हैं । उन विस्तारिवशेषोंमें रहनेवाले विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित होता है । यह विस्तारसामान्य ( अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय ) वह द्रव्य है । २. आयतसामान्यसमुदाय = आयतसामान्यरूप समुदाय । आयतका अर्थ है लम्बाई अर्थात् कालापेच्तितप्रवाह । द्रव्यके लम्बाईकी अपेचाके ( एकके बाद एक प्रवर्तमान, कमभावी, कालापेच्तित) भेदोंको ( आयत विशेषोंको ) पर्याय कहा जाता है । उन क्रमभावी पर्यायोंमें प्रवर्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्रव्यत्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है । यह आयतसामान्य ( अथवा आयतसामान्य समुदाय ) वह द्रव्य है । ३. अनन्तगुर्णोका आश्रय एक द्रव्य है । ४. प्रतिपत्ति = प्राप्ति; ज्ञान, स्वीकार । ४. द्विअणुक = दो अगुओंसे बना हुआ स्वंध ।

गुणद्वारेणायतानैक्यप्रतिवित्तनिवन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभावपर्यान्य । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसप्र-दीयमानषट्स्थानपतितष्टद्विहानिनानात्वानुभृतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपर्प्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपद्र्शितस्वभावविशेषानेष्कत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टान्तेन द्रहयति—यथैव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसप्रदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसप्रदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव, तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसप्रदायेन सामान्यसप्रदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसप्रदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्यमानो द्रव्यमय एव यथैव च पटेऽवस्थायी विस्तारसामान्यसप्रदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसप्रदायो वा गुणैरमि—

श्रपने श्रगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप अनेकत्वकी श्रनुभूति स्वभावपर्याय है; (२) रूपादिके या ज्ञानादिके स्व परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर श्रवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें श्रानेवाले स्वभाव विशेषरूप श्रनेकत्वकी अप्राप्ति विभावपर्याय है।

भ्रब यह ( पूर्वोक्त ) कथन दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:---

जैसे सम्पूर्ण 'पट, अवस्थायी (स्थिर) विस्तारमामान्यसमुदायसे और दौड़ते (बहते, प्रवाहरूप) हुये आयतसामान्यसमुदायसे रिचत होता हुआ-तन्मय ही है, इसीप्रकार सम्पूर्ण पदार्थ 'द्रव्य' नामक अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे और दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदायसे रिचत होता हुआ द्रव्यमय ही है। और जैसे पटमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदाय गुणोंसे रिचत होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है, उसीप्रकार पदार्थोंमें, अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ता हुआ आयतसामान्यसमुदाय-जिसका नाम 'द्रव्य' है वह गुणोंसे रिचत होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है। और जैसे अनेक पटात्मक (एकसे अधिक वस्त्रोंसे निर्मित) 'द्रिपटिक, त्रिपटिक समानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक पुद्गलात्मक द्वि-अणुक,

१. स्व उपादान और पर निमित्त है। २. आपित्त आपड़ना। ३. पट - वस्त्र। ४. द्विपटिक-- दो थानोंको जोड़कर (सींकर) बनाया गया एक बस्त [ यदि दोनों थान एक ही जातिके हों तो समान-जातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है, और यदि दो थान भिन्न जातिके हों (जैसे एक रेशमी और दूसरा सूती) तो असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है। ]

निर्वर्त्यमानो गुर्गेभ्यः पृथगनुपलम्भाव्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थायी विस्तारसामान्यसम्रदायोऽभिधावनायतसामान्यसम्रदायो वा द्रव्यनामा गुणैरिमनिर्वर्त्यमानो गुर्गेभ्यः पृथगनुपलम्भाव्गुणात्मक एव। यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः,
तथैव चानेकपुद्रलात्मको द्वयणुकस्त्र्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव चानेकजीवग्रेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीवपुद्रलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः। यथैव च क्वित्पटे स्थूलात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनानात्वप्रतिपत्तिगुणात्मकः स्वभावपर्यायः,
तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु स्थमात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसम्रदीयमानषट्स्थानपतितववृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः। यथैव च पटे रूपादीनां
स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको वि-

तिम्रणुक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है; ग्रौर जैसे ग्रनेक रेशमी ग्रौर सूती पटोंके बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार ग्रनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय है। ग्रौर जैसे कभी पटमें ग्रपने स्थूल ग्रगुरुलघुगुणद्वारा कालकमसे प्रवर्तमान ग्रनेक प्रकाररूपसे परिणमित होनेके कारण ग्रनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त दृव्योंमें ग्रपने ग्रुपने सूक्ष्म ग्रगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली पट्स्थानपतित हानिवृद्धिक्ष्प ग्रनेकत्वकी ग्रामुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है; ग्रौर जैसे पटमें, रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर ग्रवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें ग्रानेवाले स्वभावविशेषरूप ग्रनेकत्वकी ग्रापत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त दृव्योंमें, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर ग्रवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें ग्रानेवाले स्वभावविशेषरूप ग्रनेकत्वकी ग्रापत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है।

वास्तवमें यह, सर्व पदार्थोंके दृब्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेश्वरी व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नहीं; क्योंकि बहुतसे (जीव) पर्यायमात्रका ही स्रवलम्बन करके, तत्त्वकी स्रप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको प्राप्त होते हुये परसमय होते हैं।

१. परमेश्वरकी कही हुई ।

भावपर्यायः; तथैव च समस्तेष्विप द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रस्ययप्रवर्तमानपूर्वेचिरा-वस्थावतीर्णतारतम्योपद्शितस्वभावविशेषानेकस्वापचिगु णात्मकोविभावपर्यायः । इयं हि सर्व-पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनिरतरा । यतो हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावलम्ब्य तस्वाप्रतिपत्तिलक्षणं मोहग्रुपगच्छन्तः परसमया भवन्ति ॥९३॥

> अथानुषिक्षिकीिममामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति— जो पज्जयसु णिरदा जीवा परसमयिग त्ति णिहिट्ठा । आदसहाविष्म ठिदा ते सगसमया मुणद्व्वा ॥ ६४ ॥ ये पर्यायेषु निरता जीवाः परसमयिका इति निर्दिष्टाः । आतमक्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया आत्व्याः ॥ ९४ ॥

भावार्थः — पदार्थ द्व्यस्वरूप है। द्व्य ग्रनन्तगुणमय है। द्व्यों ग्रौर गुणोंसे पर्यायें होती हैं। पर्यायोंके दो प्रकार हैं: — १ — द्व्यपर्याय, २ — गुणपर्याय। इनमेंसे द्व्यपर्यायके दो भेद हैं: — १ - समानजातीय, जैसे द्विश्रणुक, त्रिश्रणुक इत्यादि स्कन्ध; २ - त्रिसमानजातीय, जैसे मनुष्य देव इत्यादि । गुणपर्यायके भी दो भेद हैं: — १ - स्वभाव पर्याय, - जैसे सिद्धपर्याय; २ - विभावपर्याय, - जैसे मितज्ञान ।

ऐसा जिनेन्द्र भगवानकी वाणीसे कथित सर्वपदार्थीका दृब्य-गुण-पर्यायस्वरूप ही यथार्थ है। जो जीव दृब्य-गुणको न जानते हुये मात्र पर्यायको ही ब्रालम्बन लेते हैं वे निज स्वभावको न जानते हुये पर समय हैं।। ६३।।

त्रव 'त्रानुषंगिक ऐसी यह ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (भेद) निद्नित करके (उसका) उपसंहार करते हैं:—

## गाया ९४

अन्तयार्थः — [ये जीवाः] जो जीव [पर्यायेषु निरताः] पर्यायोंमें लीन हैं [परसमियकाः इति निर्दिष्टाः] उन्हें पर-समय कहा गया है [आत्मस्वभावे स्थिताः] जो जीव स्नात्मस्वभावमें स्थित हैं [ते] वे [स्वकसमयाः ज्ञातव्याः] स्व-समय जानने।

१. आनुषंगिक = पूर्व गायाके कथनके साथ संबन्धवाली।

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-दितात्मस्वभावसंभावनकलीवास्तिस्मिन्ने वाशक्तिमुपव्रजन्ति, ते खलुच्छिलितिर्गलैकान्तदृष्टयो मनुष्य एवाहमेष ममेवैतन्मनुष्यशरीरिमत्यहङ्कारममकाराभ्यां विश्वलभ्यमाना अविचिलितचेतना-विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य कोडीकृतसमस्तिक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । येतु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय-सुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावन-समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमास्त्रयन्ति, ते खलु सहजविज्-

टीका:— जो जीवपुद्गलात्मक स्रसमानजातीय द्व्यपर्यायका जो कि सकल स्रविद्यात्रोंकी एक जड़ है, उसका स्राश्रय करते हुए 'यथोक्त स्रात्मस्वभावकी 'संभावना करनेमें नपुंसक होनेसे उसीमें बल धारण करते हैं ( स्रर्थात् उन स्रसमान-जातीय द्व्य-पर्यायोंके प्रति ही बलवान हैं ), वे जिनकी 'निर्गल एकान्तदृष्टि उछलती है, ऐसे—'यह मैं मनुष्य ही हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार स्रहंकार-मम-कारसे टगाये जाते हुये, स्रविचलितचेतनाविलासमात्र 'स्रात्मव्यवहारसे च्युत होकर, जिसमें समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनुष्यव्यवहारका स्राध्य करके रागी-द्वेपी, होते हुए पर द्व्यरूप कर्मके साथ संगतताके कारण (परद्व्यरूप कर्मके साथ युक्त होजानेसे) वास्तवमें 'परसमय होते हैं, स्रर्थात् परसमयरूप परिणमित होते हैं।

ग्रीर जो ग्रैंग्रसंकीर्ण दृव्य गुण-पर्यायोंसे मुस्थित भगवान ग्रात्माके स्वभावका-जो कि सकल विद्याग्रोंका एक मूल है उसका-ग्राश्यय करके यथोक्त ग्रात्मस्वभावकी संभावनामें समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके ग्रात्माके स्वभावमें ही स्थिति करते हैं (लीन होते हैं), वे-जिन्होंने सहजविकसित ग्रनेकान्तदृष्टिसे समस्त

१. यथोक्त = पूर्व गाथा में कहा जैसा। २. संभावना = संचेतन; अनुभव; मान्यता; आदर। ३. निर्रगल = अंकुरा बिना की; बेहद (जो मनुष्यादि पर्यायमें लीन हैं, वे बेहद एकांतदृष्टिरूप हैं। ४. आत्मव्यवहार = आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप व्यापार। ४. मनुष्यव्यवहार = मनुष्यरूप वर्तन (में मनुष्य ही हूँ। ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तन)। ६. जो जीव परके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक युक्त होता है, उसे परसमय कहते हैं। ७. असंकीर्ण = एकमेक नहीं ऐसे; स्पष्टतया भिन्न। [ भगवान् आत्मस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगु गुपर्यायोंसे सुस्थित है]।

िम्मतानेकान्तदृष्टिप्रक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रह्ग्रह्य मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहङ्कार-ममकारा अनेकापवरकसंचारितरत्नप्रदीपमिवैकरूपमेवात्मानग्रुपलभमाना अविचलितचेतनाविला-समात्रमात्मव्यवहारग्रुररीकृत्य कोडीकृतसमस्तिक्रयाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रा-न्तरागद्वेषोन्मेषत्या परममौदासीन्यमवलंबमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसंगतितया स्वद्रव्येणेव

एकान्तदृष्टिके परिग्रहके आग्रह प्रक्षीण कर दिये हैं, ऐसे—मनुष्यादि गितयों में और उन गितयों के शरीरों में अहंकार-ममकार न करके अनेक कक्षों (कमरों) में संचारित रत्नदीपककी भाँति एकरूप ही आत्माको उपलब्ध (अनुभव) करते हुये, अविचलित-चेतनाविलासमात्रआत्मव्यवहारको अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलापसे भेंट की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका आश्रय नहीं करते हुवे, रागद्धेषका उन्मेष (प्राकटच) रुक जानेसे परम उदासीनताका आलंबन लेते हुये, समस्त परदृत्योंकी संगति दूर करदेनेसे मात्र स्वदृत्यके साथ ही संगतता होनेसे वास्तवमें स्वसमय होते हैं, अर्थात् स्वसमयरूप परिणमित होते हैं।

इसलिये स्वसमय ही स्रात्माका तत्व है।

भावार्थः—'मैं मनुष्य हूँ, शरीरादिकी समस्त िकयाग्रोंको मैं करता हूँ, स्त्री-पुत्र-धनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ' इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार (मनुष्यरूप प्रवृत्ति ) है। 'मात्र ग्रचलित चेतना वह ही मैं हूँ' ऐसा मानना-परिणमित होना सो ग्रात्मव्यवहार (ग्रात्मारूप प्रवृत्ति ) है।

जो मनुष्यादिपर्यायमें लीन हैं, वे एकान्तदृष्टिवाने लोग मनुष्यव्यवहारका ग्राश्रय करते हैं, इसलिये रागी-द्वेषी होते हैं, ग्रौर इसप्रकार परदृब्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैं; ग्रौर जो भगवान् ग्रात्मस्वभावमें ही स्थित हैं वे ग्रनेकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका ग्राश्रय नहीं करके ग्रात्मव्यवहारका

१. परिष्रह = स्वीकार; अंगीकार । २. संचारित = लेजाये गये। (जैसे भिन्न-भिन्न कमरों में लेजाया गया रत्नदीपक एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र भी कमरेके रूपमें नहीं होता, और न कमरेकी किया करता है, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रविष्ट होनेवाला आत्मा एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र भी शरीररूप नहीं होता, और न शरीरकी किया करता है, —इसप्रकार झानी जानता है।) ३. जो जीव स्वके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक (स्व के साथ) युक्त होता है उसे स्व-समय कहा जाता है।

केवलेन संगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥ अय द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति

अपरिचत्तसहावेणुप्पादव्वयध्वत्तमंबद्धं । गुणवं च मपज्जायं जं तं दव्वं ति वुच्वंति ॥ ६५ ॥

अपरित्यक्तम्बभावेनोत्पाद्य्ययधुवत्वसंबद्धम् । गुणवच सपर्यायं यत्तदृष्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ६४ ॥

इल खलु यदनारञ्चस्वभावभेदमुत्पादव्ययधीव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तद्व्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व-

ग्राश्रय करते हैं, इसलिये रागी-द्वेषी नहीं होते ग्रर्थात् परम उदासीन रहते हैं; ग्रीर इसप्रकार परदृष्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वदृष्यके साथ ही सम्बन्ध करते हैं, इसलिये वे स्वसमय हैं ॥ ६४ ॥

भ्रब दृष्यका लक्षण बतलाते हैं:-

## गाथा ९५

अन्वयार्थः—[ अपिरत्यक्तस्वभावेत ] स्वभावको छोड़े विना [यत् ] जो [ उत्पादन्ययधुवत्वसंबद्धम् ] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य संयुक्त है [च ] तथा [ गुणवत् सपर्यायं ] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत् ] उसे [द्रव्यम् इति ] 'द्रव्य' [ब्रुवन्ति ] कहते हैं।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमें) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यत्रयसे भ्रौर 'गुणपर्यायद्वयसे 'लक्षितं होता है वह द्रव्य है । इनमेंसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रीव्य, गुण भ्रौर पर्यायमेंसे) द्रव्यका स्वभाव वह 'श्रस्तित्वसामान्यरूप

१. उत्पाद-व्यय-ग्रीव्यत्रय = उत्पाद, व्यय और भ्रीव्य—यह त्रिपुटी (तीनोंका समूह)। २. गुग्पर्यायद्वय = गुग् और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समूह) ३. लचित होता है = लक्ष्यरूप होता है, पहिचाना जाता है। [(१) उत्पाद-व्यय-भ्रीव्य तथा (२) गुग्पर्याय वे लच्चग् हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है।] ४. अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है। (अन्वय = एकरूपता, सहरयभाव।)

रूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रव्यवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः ।
गुणा विस्तारिवशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं
द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मृतत्वममृतित्वं सिक्रयत्वमिक्रयत्वं
चेतनत्वमचेतनत्वं कर्नृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलपुत्वं चेत्याद्यः सामान्यगुणाः ।
अवगाद्ददेतृत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्विमत्यादयो
विशेषगुणाः । पर्याया आयतिवशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्रत्विधाः । न च तैरुत्पादादिभिर्गुणपर्यायैर्वा सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदग्रुपत्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वादु-

ग्रन्वय है; ग्रस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे:—१-स्वरूपग्रस्तित्व । २-सादृश्य-ग्रस्तित्व । उत्पाद, प्रादुर्भाव (प्रगट होना—उत्पन्न होना) है; व्यय, प्रच्युति (भ्रष्ट,-नष्ट होना) है; ध्रौव्य, ग्रवस्थित (ठिकाना) है; गुण, विस्तारविशेष हैं । वे सामान्य-विशेषात्मक होनेसे दो प्रकारके हैं । इनमें, ग्रस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, ग्रन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, ग्रसर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, ग्रप्तदेशत्व, मूर्तत्व, ग्रमूर्तत्व, सिक्रयत्व, ग्रित्वत्व, चेतनत्व, ग्रचेतनत्व, कर्नृत्व, ग्रक्तृत्व, भोक्तृत्व, ग्रभोक्तृत्व, ग्रमुरुलघुत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं । ग्रवगाहहेतुत्व, गितनिमित्तता, स्थितिकारणत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं । पर्याय ग्रायतिवशेष हैं । वे पूर्व ही (६३ वीं गाथाकी टीकामें ) कथित चार प्रकारकी हैं ।

द्रव्यका उन उत्पादादिके साथ ग्रथवा गुणपर्यायोंके साथ लक्ष्यलक्षण भेद होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य वैसा ( उत्पादादि ग्रथवा गुणपर्याय-वाला ) है; वस्त्रके समान ।

जैसे मिलन ग्रवस्थाको प्राप्त वस्त्र, धोनेपर निर्मल ग्रवस्थासे (निर्मल ग्रवस्थास्प, निर्मल ग्रवस्थाकी ग्रपेक्षासे) उत्पन्न होता हुग्रा उस उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है (ग्रर्थात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है); उसीप्रकार जिसने पूर्व ग्रवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी-जो कि उचित बहिरंग साधनोंके सान्निध्य (निकटता; हाजरी) के सद्भावमें ग्रनेक प्रकारकी बहुतसी ग्रवस्थायें करता है वह—'ग्रन्तरंगसाधनभूत

१. द्रव्यमें निजमें ही स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरण होनेकी सामर्थ्य है। यह सामर्थ्यस्वरूप स्वभाव ही अपने परिणमनमें (अवस्थांतर करनेमें ) अन्तरंग साधन है।

चरीयवत् । यथा खलूचरीयमुपाचमिलनावस्थं प्रक्षािलतममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यम्पि समुपाचप्राक्तनावस्थं समुचितबिहरङ्गसाधनसिश्विसद्भावे विचित्रवहतरावस्थानं स्वरूपकर्तृ-करणसामध्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुम्रहीतमुचरावस्थ्योत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च तदेवोचरीय-ममलावस्थ्योत्पद्यमानं मिलनावस्थ्या व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युचरावस्थ्योत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थ्या व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोचरीयमेककालमलावस्थ्योत्पद्यमानं मिलनावस्थ्या व्ययमानमवस्थायन्याच्यमानं प्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचरावस्थ्या प्रौव्यमालम्बमानं प्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुचरावन्ययान्ययानं प्रक्रितावस्थ्या व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थ्या प्रौव्यमालम्बमानं प्रौव्येण लक्ष्यते । च च तेन सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोचरीयं विस्तारिवशेषात्मकर्पुणैक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपवजित, स्वरूपत एव

स्वरूपकर्ता ग्रौर स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे ग्रनुगृहीत होने पर, उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा वह उत्पादसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । ग्रौर जैसे वही वस्त्र निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रौर मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; उसीप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रौर पूर्व ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा उस व्ययसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । ग्रौर जैसे वही वस्त्र एक ही समयमें निर्मल ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, मिलन ग्रवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुग्रा ग्रौर टिकनेवाली वस्त्रत्व-ग्रवस्थासे धुव रहता हुग्रा धौव्यसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस धौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; इसीप्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर ग्रवस्थासे उत्पन्न होता हुग्रा, पूर्व ग्रवस्थासे व्यय होता हुग्रा, ग्रौर टिकनेवाली द्रव्यत्वग्रवस्थासे धुव रहता हुग्रा धौव्यसे लक्षित होता है। किन्तु उसका उस धौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है।

तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि बिस्तारिवशेषात्मकीर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदग्रुपव्रज्ञति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमायतिवशेषात्मकैः पर्यायवर्तिभिस्तन्तुभिर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदग्रुपव्रज्ञति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवनलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतिवशेषात्मकैः पर्यायैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदग्रुपन्वज्ञति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ।। ९४ ।।

अथ क्रमेणास्तित्वं द्विविधमभिद्धाति स्वरूपास्तित्वं साहस्यास्तित्वं चेति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम्—

सब्भावो हि सहावो गुणेहिं सगपज्जणहिं चित्तेहिं। द्व्वस्स सञ्वकालं उप्पाद्व्वयध्वत्तेहिं॥ ६६॥ सद्भावो हि स्वभावो गुणैः स्वकपर्ययैश्वित्रैः। द्रव्यस्य सर्वकालमुन्याद्व्ययध्वत्वैः॥६६॥

श्रौर जैसे वही वस्त्र विस्तारिवशेषस्वरूप ( शुक्लत्वादि ) गुणोंसे लिक्षत होता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वैसा है; इसीप्रकार वही द्रव्य भी विस्तारिवशेषस्वरूप गुणोंसे लिक्षित होता है; किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । श्रौर जैसे वही वस्त्र श्रायतिवशेषस्वरूप पर्यायवर्ती ( पर्यायस्थानीय ) तंतुश्रोंसे लिक्षत होता है, किन्तु उसका उन तंतुश्रोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । उसीप्रकार वही द्रव्य भी श्रायतिवशेषस्वरूप पर्यायोंसे लिक्षत होता है, परन्तु उसका उन पर्यायोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ॥ ६५ ॥

श्रब श्रनुत्रमसे दो प्रकारका श्रस्तित्व कहते हैं। स्वरूप-श्रस्तित्व श्रीर सादृश्य-श्रस्तित्व। इनमेंसे यह स्वरूपास्तित्वका कथन है:—

## गाया ९६

अन्वयार्थः—[ सर्वकालं ] सर्वकालमें [ गुणैः ] गुण तथा [ चित्रैः स्वकपर्यायैः ] अनेक प्रकारकी अपनी पर्यायोंसे [ उत्पाद्व्ययध्रुवत्वैः ] ग्रीर उत्पाद व्यय ध्रीव्यसे [ द्रव्यस्य सद्भावः ] द्रव्यका जो अस्तित्व है [ हि ] वह वास्तवमें [ स्वभावः ] स्वभाव है ।

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेसत्वादनाद्यनन्ततयाहेतुकयैक-रूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तत्वाद्विभावधर्मवैलक्षण्याच भावभाववद्भावाभानात्वेऽपि प्रदेशभेदाभावाद्-द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुण-पर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वाचेषामस्तित्वमेकमेव, कार्तस्वरवत् । यथा हि द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपसुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

टीकाः — ग्रस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है; ग्रीर वह (ग्रस्तित्व) ग्रन्य साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण ग्रनादि—ग्रनन्त होनेसे तथा 'ग्रहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, भाव ग्रीर भाववानताके कारण ग्रनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुग्रा, द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो ? (ग्रवश्य होवे।) वह ग्रस्तित्व-जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें प्रत्येकमें समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमें प्रत्येकमें समाप्त नहीं होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये (ग्रर्थात् द्रव्यगुण ग्रीर पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते हैं इसलिये, — यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये) उनका ग्रस्तित्व एक ही है; सुवर्णकी भाँति।

जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे "सुवर्णसे जो पृथक् दिखाई नहीं देते; कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोंके ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके ग्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे पीतत्वादि गुणों ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोंसे जो सुवर्णका ग्रस्तित्व है वह (उसका ) स्वभाव है; इसी-प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण- श्रिधिकरणरूपसे गुणोंके ग्रीर पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके

१. अस्तित्व अन्य साधनकी अपेज्ञासे रहित—स्वयंसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है। २. अहेतुक — अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी। ३. वृत्ति — वर्तन; वर्तना वह; परिणित। (अकारिणक एकरूप परिणितिसे सदाकाल परिणमता होनेसे अस्तित्व विभावधर्मसे भिन्नलज्ञणवाला है।) ४. अस्तित्व तो (द्रव्यका) भाव है और द्रव्य भाववान् है। ४. पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि पर्यायें। ६. द्रव्य ही गुण-पर्यायोंका कर्ता (करनेवाला), उनका करण (साधन) और उनका अधिकरण (आधार) है; इसलिये द्रव्य ही गुण-पर्यायका स्वरूप धारण करता है।

युक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पचियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायेश्व यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगतु-पलम्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूपसुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तिर्गुणैः पर्यायेश्व यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः कुण्डलादिपर्यायेभ्यश्व पृथगनुपलम्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपसुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिनगुणैः कुण्डलादिपर्यायेश्व निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा चेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायेभ्यश्व

ग्रस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे गुणों ग्रौर पर्यायोंसे जो द्रव्यका ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्वादिक ग्रौर कुण्डलादिकका ग्रस्तित्व वह सुवर्णका ही ग्रस्तित्व है, क्योंकि पीतत्वादिकके ग्रौर कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही धारण करता है, इसलिये सुवर्णके ग्रस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी ग्रौर कुण्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती है: सुवर्ण न हो तो पीतत्वादिक ग्रौर कुण्डलादिक भी न हों। इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों ग्रौर पर्यायोंका ग्रस्तित्व वह द्व्यका ही ग्रस्तित्व है, क्योंकि गुणों ग्रौर पर्यायोंके स्वरूपको द्व्य ही धारण करता है, इसलिये द्व्यके ग्रस्तित्वसे ही गुणोंकी ग्रौर पर्यायोंकी निष्पत्ति होती है; द्व्य न हो तो गुण ग्रौर पर्यायों भी न हों। ऐसा ग्रस्तित्व वह द्व्यका स्वभाव है।

ग्रथवा, जैसे दृब्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो पीतत्वादि गुणोंसे ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणों ग्रीर कुण्डलादि पर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्ना जो ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है; इमीप्रकार दृब्यसे, क्षेत्रमे, कालसे या भावसे गुणोंसे

१. जो = जो सुवर्ण । २. उनसे = पीतत्वादि गुणों और कुडलादि पर्यायोंसे । ( सुवर्णका अस्तित्व निष्पन्न होनेमें उपजनेमें, या सिद्ध होनेमें मूलसाधन पीतत्वादि गुण और कुएडलादि पर्यायें हैं । )

पृथगतुपलम्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपप्रपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैर्गुणैः पर्यायेश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मृलसाघनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किंच—यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्प्रथगतुपलम्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण बुंडलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययधीव्याणां स्वरूपप्रपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

श्रौर पर्यायोंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता, कर्ता-करण- श्रिधिकरणरूपसे दृव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणों श्रौर पर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,— ऐसे दृव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुन्ना जो श्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

(पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका मित्तत्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही मित्तत्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते हैं, इसलिये पीतत्वादिक और कुण्डलादिकके मित्तत्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है। पीतत्वादिक और कुण्डलादिक न हों तो सुवर्ण भी न हो; इसीप्रकार गुणोंसे और पर्यायोंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका मित्तत्व वह गुणों और पर्यायोंका ही मित्तत्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुणों और पर्यायों ही धारण करती हैं इसलिये गुणों और पर्यायोंके मित्तत्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि गुणों और पर्यायों न हों तो द्रव्य भी न हो। ऐसा मित्रत्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

(जिसप्रकार द्रव्यका ग्रीर गुण-पर्यायका एक ही ग्रस्तित्व है ऐसा मुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समभाया, उसीप्रकार ग्रब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका ग्रीर उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यका भी एक ही ग्रस्तित्व है।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे <sup>२</sup>जो पृथक् नहीं दिखाई देते, कर्ता-करण-<sup>3</sup>ग्रधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोंके, बाजूबंधादि व्ययोंके ग्रौर पीतत्वादि

१. गुण-पर्यायें ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण हैं; इसलिये गुण-पर्यायें ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती हैं। २. जो — जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबंधादि व्यय और पीतादि धौव्य। ३. सुवर्ण ही कुण्डलादि-उत्पाद, बाजूबंधादि-व्यय और पीतत्वादि धौव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है; इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है। (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाजूबंधादि-रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है।)

युक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पचियुक्तैः कुण्टलाङ्गदपीतताद्युत्पाद्व्यपश्चौव्यैर्यदम्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुप-लभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पाद्व्ययश्चौव्याणां स्वरूपग्रुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरुत्पाद्व्ययश्चौव्यैर्यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्टलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययश्चौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-

धौंक्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके ग्रस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबंधादि व्यय ग्रौर पीतत्वादि धौक्योंसे जो सुवर्णका ग्रस्तित्व है वह (सुवर्णका) स्वभाव है। इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे उत्पाद-व्यय-धौक्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान दृव्यके ग्रस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे उत्पाद-व्यय-धौक्योंसे जो द्रव्यका ग्रस्तित्व है वह स्वभाव है।

(( दृब्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे दृब्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रौव्योंका ग्रस्तित्व है वह दृब्यका ही ग्रस्तित्व है; क्योंकि उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रौव्योंके स्वरूपको दृब्य ही धारण करता है, इसलिये दृब्यके श्रस्तित्वसे ही उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रौव्योंकी निष्पत्ति होती है। यदि दृब्य न हो तो उत्पाद, व्यय श्रीर ध्रौव्योंकी एसा श्रस्तित्व वह दृब्यका स्वभाव है।))

ग्रथवा, जैसे दृव्यसे, क्षेत्रसे, कालमे या भावसे कुण्डलादि-उत्पादोंसे वाजूबंधादि व्ययोंसे ग्रौर पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-ग्रधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि उत्पादों, वाजूबंधादि व्ययों ग्रौर पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे मुवर्णका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है, वह स्वभाव है। इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जो पृथक् दिखाई नहीं देता, कर्ता-करण- प्रधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे द्रव्यका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुग्रा जो ग्रस्तित्व है, वह स्वभाव है।

१. उत्पाद-व्यय-धीव्य ही द्रव्यके कर्ता, करण, और अधिकरण हैं, इसिल्ये उत्पाद-व्यय-धीव्य ही द्रव्यके स्वरूपको धारण करते हैं।

मानस्य कर्नुकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपग्रुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेः दुण्डलाङ्गद्पीत-ताद्युत्पाद्य्ययश्रीव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा सेत्रेण वा कालेन वा मावेन वोत्पादव्ययधौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपग्रुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तेरुत्पाद्व्ययधौव्यैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ९६ ॥

हृदं तु सादृश्यास्तित्वामिधानमस्तीति कथयति-

इह विविद्दलक्षणाणं लक्षणमेगं सदिति सव्वगयं। उवदिसदा खनु धम्मं जिणवरवसहेण पराणत्तं।।६७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सर्वेगतम् । उपदिशता खलु धर्म जिनवरवृषमेण प्रजन्म ॥ ९७ ॥

(उत्पादोंसे, व्ययोंसे ग्रीर ध्रौव्योंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका ग्रस्तित्व वह उत्पादों; व्ययों ग्रीर ध्रौव्योंका ही ग्रस्तित्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको उत्पाद, व्यय ग्रीर ध्रौव्य ही धारण करते हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय ग्रीर ध्रौव्योंके ग्रस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है। यदि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य न हों तो द्रव्य भी न हो। ऐसा ग्रस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है।)

भावार्थः -- ग्रस्तित्वके श्रौर दृव्यके प्रदेशभेद नहीं है; श्रौर वह श्रस्तित्व श्रनादि-श्रनन्त है; तथा श्रहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणंमित होता है, इसलिये विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है। ऐसा होनेसे श्रस्तित्व दृव्यका स्वभाव ही है।

गुण-पर्यायोंका भ्रौर द्व्यका भ्रस्तित्व भिन्न नहीं है; एक ही है; क्योंकि गुण-पर्यायों द्व्यसे ही निष्पन्न होती हैं; भ्रौर द्व्य गुण-पर्यायोंसे ही निष्पन्न होता है। भ्रौर इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भ्रौर द्व्यका भ्रस्तित्व भी एक ही है; क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्व्यसे ही उत्पन्न होते हैं, भ्रौर द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे ही उत्पन्न होता है।

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुम्रा ।। ६६ ।। स्रब यह (नीचे स्रनुसार ) सादृश्य-ग्रस्तित्वका कथन है:—

गाथा ०७

**अन्वयार्थ: — [ धर्म ]** धर्मका [ खु ] वास्तवमें [ उपदिशता ] उपदेश करते

इह किल प्रपिश्चितवैचित्रयेण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमास्त्रयता विशेषलक्षणभृतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामिष सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्यप्रपश्चं प्रवृत्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमास्त्रितं सीमानं भिन्दत्सिदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभृतं सादृश्यास्तित्वमेकं खल्वववोधव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामिशं स्यात् । यदि पुनिरिद्मेव न स्याचदा किचित्सिदिति किचिदसिदिति किचित्सिवासचेति किचिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा हि बहुनां बहुविधानामनोकहाना

हुये [ जिनवरवृषभेण ] 'जिनवरवृषभने [ इह ] इस विश्वमें [ विविधलक्षणानां ] विविध लक्षणवाले (भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्व ) दृज्योंका [ सत् इति ] 'सत्' ऐसा [ सर्वगतं ] 'सर्वगत [ लक्षणं ] लक्षण ( सादृश्यास्तित्व ) [ एकं ] एकं [ प्रक्रमम् ] कहा है ।

टीका:—इस विश्वमें, विचित्रताको विस्तारित करते हुये (विविधताप्रानेकत्वको दिखाते हुये), ग्रन्य द्व्योंसे व्यावृत्त (भिन्न) रहकर प्रवर्तमान, ग्रौर
प्रत्येक द्व्यकी सीमाको बाँधते हुवे ऐसे विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे (समस्त
द्व्य) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व द्व्योंका, विचित्रताके विस्तारको ग्रस्त करता
हुग्रा, सर्व द्व्योंमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला, ग्रौर प्रत्येक द्व्यकी बँधी हुई सीमाकी
ग्रवगणना करता हुग्रा, 'सन्' ऐसा जो सर्वगत सामान्यलक्षणभूत सादृश्यास्तित्व है
वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये। इसप्रकार 'सत्' ऐसा कथन ग्रौर 'सत्' ऐसा
ज्ञान सर्व पदार्थोंका अपरामर्श करनेवाला है। यदि वह ऐसा (सर्वपदार्थपरामर्शी)
न हो तो कोई पदार्थ सत्, कोई ग्रसत्, कोई सत् तथा ग्रसत् ग्रौर कोई ग्रवाच्य
होना चाहिये; किन्तु वह तो विरुद्ध ही है, ग्रौर यह ('सत्' ऐसा कथन ग्रौर ज्ञानके
सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी बात) तो सिद्ध हो सकती है, वृक्षकी भाँति।

जैसे बहुतसे, अनेक प्रकारके वृक्षोंको अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपा-स्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते (खड़े होते) अनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत \*सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित (अदृश्य) कर देता है, इसीप्रकार बहुतसे, अनेक प्रकारके दृत्योंको अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपा-

१. जिनवरष्ट्रपभ - जिनवरों में श्रेष्टः, तीर्थंकर । २. सर्वगत - सबमें व्यापनेवाला । ३. परामर्श -स्पर्शः, विचारः, लज्ञः, स्मरणः । ४. सादृश्य - समानत्व ।

मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टममेनोचिष्ठकानात्वं, सामान्यलक्षण भूतेन साद्दर्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहुनां बहुविधानां द्रव्याणा-मात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टममेनोचिष्ठकानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन साद्दर्योद्धासिना सदित्यस्य मावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेपामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन साद्दर्योद्धासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टममेनोचिष्ठकानात्वम्रचकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन साद्दर्योद्धासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-

स्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, अस्तित्वसे, 'हैं' पनेसे ) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है। और जैसे उन वृक्षोंके विषयमें सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नहीं होता); इसीप्रकार सर्व द्रव्योंके विषयमें भी सामान्यन्त्रक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है।

[बहुतसे (संख्यापेक्षासे ग्रनेक) ग्रीर ग्रनेकप्रकारके (ग्रर्थात् ग्राम्न, ग्रशोकादि) वृक्षोंका ग्रपना ग्रपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी ग्रपेक्षासे उनमें ग्रनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोंका सामान्यलक्षण है ग्रीर जो सर्व वृक्षोंमें सादृश्य बतलाता है, उसकी ग्रपेक्षासे सर्व वृक्षोंमें एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैं तब ग्रनेकत्व गौण हो जाता है; इसीप्रकार बहुतसे (ग्रनन्त) ग्रीर ग्रनेक (छह) प्रकारके द्रव्योंका ग्रपना ग्रपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है इसलिये स्वरूपास्तित्वकी ग्रपेक्षासे उनमें ग्रनेकत्व है, परन्तु सत्पना (ग्रस्तित्वपना, 'है' ऐसा भाव ) जो कि सर्व द्रव्योंका सामान्य लक्षण है ग्रीर जो सर्वद्रव्योंमें सादृश्य बतलाता है उसकी ग्रपेक्षासे सर्वद्रव्योंमें एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैं तब ग्रनेकत्व गौण हो जाता है । ग्रीर इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे लक्षमें लेने पर सर्व द्रव्योंके एकत्वकी मुख्यता होनेसे ग्रनेकत्व गौण हो जाता है, तब

## स्तित्वस्यावष्टममेनोत्तिष्ठमानात्वस्चकास्ति ॥ ९७ ॥

अध द्रव्येर्द्रव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति-

द्वं महाविमद्धं सदिति जिणा तच्चदो समक्वादा । मिद्धं तथ आगमदो एंच्छिदि जो मो हि परसम्बो ॥ ६= ॥

द्रव्यं स्वभाविषद्धं सदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः। सिद्धं तथा आगमतो नेच्छति यः स हि परसमयः॥ ९८॥

न खलु द्रव्येर्द्रव्यान्तराणामारम्मः, सर्वद्रव्याणां स्वाभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्वं तु तेषामनादिनिधनत्वात् । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायात्मानमात्मनः

भी वह (समस्त दृव्योंका स्वरूप-ग्रस्तित्व संबंधी) ग्रनेकत्व स्पप्टतया प्रकाशमान ही रहता है | ]

( इसप्रकार सादृश्य अस्तित्वका निरूपण हुआ )।। ६७ ॥

ग्रब, द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका ग्रौर द्रव्यसे सत्ताका ग्रैश्रर्थान्तरत्व होनेका खण्डन करते हैं। (ग्रर्थात् ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्यसे ग्रन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती ग्रौर द्रव्यसे ग्रस्तित्व कोई पृथक् पदार्थ नहीं है):—

#### गाथा ९८

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] दृव्य [स्वभाव सिद्धं] स्वभावसे सिद्ध ग्रौर [सत् इति ] (स्वभावसे ही ) 'सत्' है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्देवने [तत्त्वतः] यथार्थतः [समाख्यातवन्तः] कहा है; [तथा] इसप्रकार [आगमतः] ग्रागमसे [सिद्धं] सिद्ध है; [यः] जो [न इच्ळिति] इसे नहीं मानता [सः] वह [हि] वास्तवमें [परसमयः] परसमय है।

टीकाः — वास्तवमें द्रव्योंसे दृव्यान्तरोंकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व दृव्य स्वभावसिद्ध हैं। (उनकी) स्वभावसिद्धता तो उनकी स्रनादिनिधनतासे है; क्योंकि अनादिनिधन साधनान्तरकी स्रपेक्षा नहीं रखता। वह गुणपर्यायात्मक

१. अर्थान्तरत्व = अन्यपदार्थपनां; २. अनादिनिधन = आदि और अन्तसे रहित । ( जो अनादि-अनन्त होता है उसकी सिद्धिके लिये अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है । )

स्वभावमेव मूलसाधनस्पादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । यनुद्रव्यौरारम्यते न तद्द्रव्या-न्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्वचणुकादिवन्मनुष्यादिवच । द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयाव-स्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सिद्धत्यिप तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्यादर्था-न्तरभूता सन्तोपपत्तिमभित्रपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सिदिति स्यात् । सतः सत्तायाश्च न तावद्यत-सिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डिबद्यतसिद्धस्यादर्शनात् अयुतसिद्धत्वेनापि न तद्वपद्यते ।

श्रपने स्वभावको ही-जो कि मूल साधन है, उसे-धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुन्रा वर्तता है।

जो दृव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो दृव्यान्तर नहीं है, (किन्तु) कादाचित्कता (ग्रनित्यता) के कारण पर्याय है; जैसे-द्विग्रणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । दृव्य तो ग्रनविध (मर्यादा रहित) त्रिसमय-ग्रवस्थायी (त्रिकाल-स्थायी) होनेसे उत्पन्न नहीं होता।

ग्रव इसप्रकार-जैसे दृव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार (वह) 'सत् है' ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो; क्योंकि सत्तात्मक ऐसे ग्रपने स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (-दृव्यका 'सत् है' ऐसा भाव दृव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही बना हुग्रा है )।

दृव्यसे ग्रर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है ( नहीं बन सकती, योग्य नहीं है ) कि जिसके समवायसे वह ( दृव्य ) 'सत्' हो । (इसीको स्पष्ट समभाते हैं ):—

प्रथम तो 'सत्से 'सत्ताकी 'युतसिद्धतासे ग्रर्थान्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड ग्रीर दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमें युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । (दूसरे) ग्रयुत-सिद्धतासे भी वह (ग्रर्थान्तरत्व) नहीं बनता। 'इसमें यह है (ग्रर्थात् दृव्यमें सत्ता

१. सत् = अस्तित्ववान् अर्थात् द्रव्य । २. सत्ता = अस्तित्व (गुण) । ३. युतसिद्ध — जुड़कर सिद्ध हुआ; समवायसे – संयोगसे सिद्ध हुआ । [ जैसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे मनुष्य 'लाठीवाला' होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 'सत्तावात्ता' ( 'सत्') हुआ है ऐसा नहीं है । लाठी और मनुष्यकी भाँति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई ही नहीं देते । इसप्रकार 'लाठी' और 'लाठीवाले'की भाँति 'सत्ता' और 'सत्'के संबंधमें युतसिद्धता नहीं है । ]

इहेदिमितिप्रतीतेरुत्पद्यत इति चेत् किंनिबन्धना हीहेदिमिति प्रतीतिः । भेदिनिबन्धनेतिचेत् को नाम भेदः । प्रादेशिक अताङ्गाविको वा । न तावत्प्रादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताङ्गाविकरचेत् उपपन्न एव यद्द्रव्यं तन्न गुण इति वचनात् । अयं तु न खल्वेकान्तेनेहेद-मितिप्रतीतेर्निबन्धनं, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात् । तथाहि—यदेव पर्यायेणार्ध्यते द्रव्यं तदेव गुण-विद्दं द्रव्यमयमस्य गुणः, शुश्रमिद्यस्त्वरीयमयमस्य शुश्रो गुण इत्यादिवदताङ्गाविको मेद उन्मज्जति । यदा तु द्रव्येणार्ध्यते द्रव्यं तदास्तिमतसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव

है )' ऐसी प्रतीति होती है इसलिये वह बन सकता है,—ऐसा कहा जाय तो ( पूछते हैं कि ) 'इसमें यह है' ऐसी प्रतीति किसके आश्रय (-कारण) से होती है ? यदि ऐसा कहा जाय कि भेदके आश्रयसे ( अर्थात् द्व्य और सत्तामें भेद होनेसे ) होती है तो, वह कौनसा भेद है ? प्रादेशिक या अताद्भाविक ? 'प्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युतसिद्धत्व पहले ही रद् ( नष्ट, निर्द्धक ) कर दिया गया है, और यदि 'अताद्भाविक कहा जाय तो वह उपपन्न ( ठीक ) ही है, क्योंकि ऐसा (शास्त्रका) वन्त है कि 'जो द्रव्य है वह गुण नहीं है ।' परन्तु (यहाँ भी यह ध्यानमें रखना कि) यह अताद्भाविक भेद 'एकान्तसे इसमें यह है' ऐसी प्रतीतिका आश्रय ( कारण ) नहीं है, क्योंकि वह (अताद्भाविक भेद) स्वयमेव उनमग्न और 'निमग्न होता है । वह इसप्रकार है:— जब द्रव्यको पर्याय प्राप्त कराई जाय ( अर्थात् जब द्रव्यको पर्याय प्राप्त करती है—पहुँचती है इसप्रकार पर्यायाधिकनयसे देखा जाय ) तब ही—'शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है' इत्यादिकी भाँति 'गुणवाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है' इसप्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न होता है; परन्तु जब द्रव्यको द्रव्य प्राप्त करता है; — पहुँचता है इसप्रकार द्रव्यको द्रव्य प्राप्त करता है; — पहुँचता है इसप्रकार द्रव्याधिकनयसे देखा जाय ), तब जिसके समस्त "गुणवासनाके

१. द्रवय और सत्तामें प्रदेशभेद नहीं है; क्योंकि प्रदेशभेद हो तो युक्तसिद्धत्व आये, जिसको पहले ही रह करके बताया है। २. द्रव्य वह गुण नहीं है और गुण वह द्रव्य नहीं है,—ऐसे द्रव्य-गुणके भेदको (गुण-गुणी-भेदको ) अताद्भाविक (तद्रूप न होनेरूप) भेद कहते हैं। यदि द्रव्य और सत्तामें ऐसा भेद कहा जाय तो वह योग्य ही है। ३. उन्मग्न होना — ऊपर आना; तैर आना; प्रगट होना (मुख्य होना)। ४. निमग्न होना — दूब जाना (गौण होना)। ४. गुणवासनाके उन्मेष — द्रव्यमें अनेक गुण होनेके अभिप्रायकी प्रगटता; गुणभेद होनेके रूपमें मनो-अभिप्रायके अंकुर।

शुभ्रमुत्तरीयमित्यादिवत्त्रपश्यतः समूल एवाताद्भाविको मेदो निमजित । एवं हि मेदे निमजित तत्त्रत्यया प्रतीतिर्निमजित । तस्यां निमजित्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमजित । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु मेद उन्मजिति, तिस्मिन्तुन्मजिति तत्प्रत्यया प्रती-तिरुन्मजिति । तस्यामुन्मजित्यामयुत्तसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मजिति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मजिलस्याभेकिकल्लोल इव द्रव्याक व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सित स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छिति स खलु परसमय एव द्रष्ट्यः ।। ६८ ॥

अधोत्पादव्ययधीव्यात्मकत्वेऽपि सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति— सद्वद्विदं सहावे द्व्वं द्व्वस्स जो हि परिणामो । अत्थेखु मो महावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६६ ॥

सदबस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः। अर्थेषु म स्वभावः स्थितिसंभवनाश्चसंबद्धः॥ ९९॥

उन्मेष ग्रस्त हो गये हैं ऐसे उस जीवको—'शुक्लवस्त्र ही है' इत्यादिकी भाँति—'ऐसा दृब्य ही है' इसप्रकार देखने पर समूल ही ग्रताद्भाविक भेद निमग्न होता है। इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके ग्राश्रयसे (कारणसे) होती हुई प्रतीति निमग्न होती है। उसके निमग्न होने पर ग्रयुतसिद्धत्वजनित ग्रर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इसलिये समस्त ही एक दृब्य ही होकर रहता है। ग्रीर जब भेद उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होनेपर उसके ग्राश्रय (कारण)से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर ग्रयुतसिद्धत्वजनित ग्रर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी (वह) द्रब्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जल तरंगे व्यतिरिक्त नहीं हैं (ग्रर्थात् समुद्रसे तरंगे ग्रलग नहीं हैं) उसीप्रकार द्रब्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुग्रा कि) द्रव्य स्वयमेव सत् है। जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमें 'परसमय' (मिथ्यादृष्टि) ही मानना ॥ ६८ ॥

म्रब, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य 'सत्' है:-

## गाया ९९

अन्त्रयार्थः - [ स्त्रभावे ] स्वभावमें [ अवस्थितं ] ग्रवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्यं ]

इह हि स्वमावै नित्यमविष्ठिमानत्वात्सदिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य श्रीव्योत्पा-दोच्छेदैक्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः स्रक्षमांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः स्रक्षमांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः स्वथाने स्वरूपपूर्वरूपाम्यामुत्पन्नो-व्यक्तत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यृतिस्त्रित्तैकवास्तुत्यानुत्पनप्रलीनत्वाच संभृतिसंहारश्रीव्यात्मक-मात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपूर्वरूपाम्यामुत्पन्नोच्छन्नत्वात्सर्वत्र

द्रव्य [ सत् ] 'सत्' है; [ द्रव्यस्य ] द्रव्यका [ यः हि ] जो [ स्थितिसंभवनाशसंबद्धः ] उत्पादव्ययधीव्य सहित [ परिणामः ] परिणाम है [ सः ] वह [ अर्थेषु स्वभावः ] पदार्थीका स्वभाव है ।

टीकाः—यहाँ (विश्वमें) स्वभावमें नित्य ग्रवस्थित होनेसे द्रव्य 'सत्' है। स्वभाव द्रव्यका श्रोव्य-उत्पाद-विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है।

जैसे 'द्रव्यका वास्तु समग्रतया (ग्रखण्डतासे) एक होनेपर भी, विस्तारकममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म ग्रंश हैं वे प्रदेश हैं, इसीप्रकार द्रव्यकी वृत्ति (ग्रस्तित्व) समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहकममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म ग्रंश हैं वे परिणाम हैं। जैसे विस्तारकमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है, उसीप्रकार प्रवाहकमका कारण परिणामोंका परस्पर व्यतिरेक है।

जैसे वे प्रदेश अपने स्थानमें स्व-रूपसे उत्पन्न ग्रौर पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अगुस्यूतिसे रिचत एकवास्तुतासे अनुत्पन्न-ग्रविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक है, उसीप्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न ग्रौर पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रिचत एकप्रवाहत्वसे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक है। ग्रौर जैसे वास्तुका जो छोटेसे

१. द्रव्यका वास्तु — द्रव्यका स्व-विस्तार, द्रव्यका स्व चेत्र, द्रव्यका स्व-आकार, द्रव्यका स्व-दल। (वास्तु — घर, निवासस्थान, आश्रय, भूमि।) २. व्यतिरेक — भेदः (एकका दृसरेमें) अभाव, (एक परिणाम दूसरे परिणामरूप नहीं है, इसलिये द्रव्यके प्रवाहमें क्रम है)। ३. अनुस्यूति — अन्वयपूर्वक जुड़ान। [सर्व परिणाम परस्पर अन्वयपूर्वक (सादृश्य सिंहत) गुंधित (जुड़े) होनेसे, वे सब परिणाम एक प्रवाहरूपसे हैं, इसलिये वे उत्पन्न या विनष्ट नहीं हैं।]

परस्परानुस्यृतिस्त्रितेकप्रवाहतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच संभूतिसंहारघौ व्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । यथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशो च्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यृतिस्त्रितेकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामो च्छेन्दात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्परानुस्यृतिस्त्रितेक-प्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य स्वभावानितिकमात्त्रिलक्षणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् मुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतद्राधिन्नि प्रलम्बमाने मुक्ताफलदामिन समस्तेष्विप स्वधामस्चकासत्स मुक्ताफलोष्ट्रतेचरेषु धामस्चरोचर-मुक्ताफलानामुद्यनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यृतिस्त्रकस्य स्त्रकस्या-

छोटा ग्रंश पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही (ग्रंश) उसके बादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिवत एक वास्तुत्वसे ग्रनुभय स्वरूप है (ग्रर्थात् दोमेंसे एक भी स्वरूप नहीं है), इसीप्रकार प्रवाहका जो ग्रल्पातिग्रल्प ग्रंश पूर्वपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा वही परस्पर ग्रनुस्यूतिसे रिचत एकप्रवाहत्वसे ग्रनुभयस्वरूप है।

इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमें (परिणामोंकी परम्परामें) प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका ैग्रतिक्रम नहीं करता इसलिये सत्त्वको वित्रक्षण ही अप्रनुमोदित करना चाहिये। मोतियोंके हारकी भाँति।

जैसे—जिसने (ग्रमुक) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोंके हारमें, ग्रपने-ग्रपने स्थानोंमें प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोंमें, पीछे-पीछेके स्थानोंमें पीछे-पीछेके मोती, प्रगट होते हैं इसलिये, ग्रौर पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर ग्रनुस्यूतिका रचियता सूत्र ग्रवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है। इसीप्रकार जिसने "नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित (परिणमित) होते हुये द्रव्यमें, ग्रपने ग्रपने ग्रवसरोंमें प्रकाशित (प्रगट) होते हुये समस्त परिणामोंमें पीछे पीछेके ग्रवसरों पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते हैं

१. अतिक्रम = उल्लंघन; त्याग । २. सत्त्व = सत्पना; (अभेदनयसे ) द्रव्य । ३. त्रिलच्चण - उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लच्चणवाला; त्रिस्वरूप; त्रयात्मक । ४. अनुभोदित करना आनंदसे सम्मत करना । ४. नित्यवृत्ति = नित्यस्थायित्व; नित्य अस्तित्व; सदा वर्तना ।

वस्यानात्त्रेलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरित, तथैव हि परिगृष्टीतिनत्यष्टचिनिवर्तमाने द्रव्ये समस्तेष्वि स्वावसरेषृचकासत्तु परिणामेषूचरोचरेष्ववसरेषूचरोत्तरपरिणामानाष्टुदयनात्पूर्वपूर्वपरिणामानाम-नुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्पृतिस्त्रकस्य प्रवाहस्यावस्थामात्त्रेलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरित ॥९९॥

अधोत्वाद्वयपश्चीत्र्याणां परस्पराविनाभावं दृद्वयति --

ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णित्थ संभवविहीणो । उप्पादो वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ १०० ॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः। उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना धौठ्येणार्थेन ॥ १००॥

इसलिये, ग्रौर पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर श्रनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह ग्रवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है।

मार्वारं:—प्रत्येक दृव्य सदा स्वभावमें रहता है इसलिये 'सत्' है। वह स्वभाव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप परिणाम है। जैसे दृव्यके विस्तारका छोटेसे छोटा ग्रंश वह परिणाम है। प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें ग्रंपने रूपसे उत्पन्न होता है, पूर्वरूपसे नष्ट होता है ग्रौर सर्व परिणामोंमें एकप्रवाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाशसे रहित एकरूप-ध्रुव रहता है। ग्रौर उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमें समयभेद नहीं है, तीनों ही एक ही समयमें हैं। ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणामोंकी परम्परामें द्रव्य स्वभावसे ही सदा रहता है, इसलिये द्रव्य स्वयं भी मोतियोंके हारकी भाँति उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है॥ ६६॥

म्रब, उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्यका परस्पर भ्रवनाभाव दृढ़ करते हैं:---

#### गाथा १००

अन्वयार्थः—[ मवः ] उत्पाद [मङ्गविहीनः ] भंग (व्यय) से रहित [ न ] नहीं होता, [ वा ] ग्रौर [ मङ्गः ] भंग [ संभविदिशनः ] विना उत्पादके [ नास्ति ] नहीं होता; [ उत्पादः ] उत्पाद [ अपि च ] तथा [ भङ्गः ] भंग [ ग्रौथ्येण अर्थेन विना ] ग्रीव्य पदार्थके बिना [ न ] नहीं होता।

१.अविनाभाव = एकके बिना दूसरे का नहीं होना वह; एक दूसरे बिना हो ही नहीं सके ऐसा भाव।

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण। य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारो सैव स्थितः, येव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति। तथाहि—य एव कुम्मस्य सर्गः स एव सृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात्। य एव च सृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात्। यौ च कुम्भिपण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृ चिकायाः स्थितः, \* व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्। यौ च कुम्भिपण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृ चिकायाः स्थितः, \* व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।

टीका:—वास्तवमें उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता ग्रौर व्यय, उत्पादके बिना नहीं होता; उत्पाद ग्रौर व्यय स्थित ( ग्रौव्य )के विना नहीं होते, ग्रौर ग्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है; जो उत्पाद ग्रौर व्यय है वही ध्रीव्य है; जो ध्रीव्य है वही उत्पाद ग्रौर व्यय है। वह इसप्रकार:— जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है; क्योंकि भावका भावान्तरके ग्रभाव स्वभावसे ग्रवभासन है। (ग्रर्थात् भाव ग्रन्थभावके ग्रभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है।) ग्रौर जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि ग्रभावका भावान्तरके भावस्वभावसे ग्रवभासन है; (ग्रर्थात् व्यय ग्रन्थभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है।)

श्रीर जो कुम्भका उत्पाद श्रीर पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नहीं करते, श्रीर जो मृत्तिकाकी स्थिति है वही कुम्भका उत्पाद श्रीर पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है। श्रीर यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, ध्रीव्य अन्य है। (अर्थात् तीनों पृथक् हैं ऐसा माननेका प्रसंग आजायगा।) ऐसा होने पर (क्या दोष श्राता है, सो समकाते हैं):—

<sup>\* &#</sup>x27;व्यतिरेकमुखेन ... कमान्' के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, "व्यतिरेकाणा-मन्वयानितक्रमणात्। येत्र च मृत्तिकायाः स्थितिस्तात्रेव कुम्भिपण्डयोः सर्गसंहारौ; व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात्।" हिन्दी अनुवाद इस संशोधित पाठानुसार किया है। १. व्यतिरेक = भेद; एकका दूसरेरूप न होना वह; 'यह वह नहीं है' ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व। २. अन्त्रय = एकरूपता; सादृश्यता; 'यह वही है' ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व।

यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भिषण्डयोः सर्गसंहारी, व्यतिरेकाणामन्वयानितक्रमणात् । यदि पुनर्नेदमेविमध्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सित हि केवलं सर्गं मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्, असदुत्पाद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभविनरेव भवेत् । असदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात् । तथा केवलं संहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसंहरणिरेव भवेत्, सदुव्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्यासंहरणौ सर्वेषामेव भावानामसंहरणिरेव भवेत् । सदुव्छेदे वा

केवल उत्पाद-शोधक कुम्भकी (-व्यय ग्रीर ध्रौव्यसे भिन्न मात्र उत्पाद करनेको जानेवाले कुम्भकी ) उत्पादन (उत्पत्तिका ) कारणका ग्रभाव होनेसे उत्पत्ति ही नहीं होगी; ग्रथवा तो ग्रसत्का ही उत्पाद होगा । ग्रौर वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी। (ग्रथित् जैसे कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका उत्पाद ही नहीं होगा,—यह दोष ग्रायगा); ग्रथवा(२) यदि ग्रसत्का उत्पाद हो तो ग्राकाश-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा, (ग्रथित् शून्यमेंसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे,—यह दोष ग्रायगा।)

ग्रीर, केवल व्ययारम्भक (उत्पाद ग्रीर ध्रीव्यसे रहित केवल व्यय करनेको उद्यत) मृतिपण्डका, व्ययके कारणका ग्रभाव होनेसे व्यय ही नहीं होगा; ग्रथवा तो सत्का ही उच्छेद होगा। वहाँ, (१) यदि मृतिपण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोंका व्यय ही न होगा, (ग्रथित् जैसे मृत्तिकािपण्डका व्यय नहीं होगा उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका व्यय ही नहीं होगा,—यह दोप ग्रायगा); ग्रथवा (२) यदि सत्का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जायगा, (ग्रथित् समस्त द्रव्योंका सम्पूर्ण नाश हो जायगा; —यह दोप ग्रायगा।)

ग्रौर कैवल ध्रौव्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिकाकी, व्यतिरेक सहित स्थितिका-ग्रन्वयका-(मृत्तिकाको) ग्रभाव होनेसे, स्थिति ही नहीं होगी; ग्रथवा तो क्षणिकको ही नित्यत्व ग्राजायगा। वहाँ (१) यदि मृत्तिकाका ध्रौव्यत्व न हो

१. केवल ध्रोठ्य = उत्पार और व्यय रहित अकेला ध्रुवपना, केवल स्थितिपना; [ अन्वय व्यतिरेक अकेला अवस्थान सहित ही होता है, इसिलये ध्रीव्य उत्पाद-व्यय सहित ही होगा, अकेला नहीं हो सकता। जैसे उत्पाद (या व्यय) द्रव्यका अंश है-समय द्रव्य नहीं, इसीप्रकार ध्रीव्य मी द्रव्यका अंश है,-समय द्रव्य नहीं।]

संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिम्पगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयामावादस्थानिरेव भवेत्, अणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेवामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । अणिकनित्यत्वे वा चित्तश्यणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उत्तरोत्तर-व्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संद्वारेणान्वयस्थाननाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विद्नत्त्रै-लक्षण्यलाच्छनं द्रव्यमवस्थमनुमन्तव्यम् ।। १००।।

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति-

उप्पादद्विदिभंगा विज्जंते पज्जएसु पज्जाया। दव्वे हि मंति णियदं तम्हा दव्वं हवदि सव्वं ॥१०१॥

उत्पाद स्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः । द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रव्यं भवति सर्वम् ॥१०१॥

तो समस्त ही भावोंका ध्रौव्य ही नहीं होगा, ( ग्रथित् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा,—यह दोष ग्रायगा।) ग्रथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोंका भी नित्यत्व होगा; (ग्रथीत् मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हो जाय,—यह दोष ग्रावे।)

इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोंकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोंके संहारके साथ ग्रीर ग्रन्वयके ग्रवस्थान (ध्रीव्य) के साथ ग्रविनाभाववाला, जिसका निर्विष्न (ग्रवाधित) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा ग्रवश्य सम्मत करना ॥ १००॥

श्रव, उत्पादादिका द्रव्यसे श्रर्थान्त रत्वको नष्ट करते हैं; ( श्रर्थात् यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं हैं ):—

## गाथा १०१

अन्त्रयार्थः—[ उत्पादिस्थितिभङ्गाः ] उत्पाद, झौव्य और व्यय [पर्यायेषु ] पर्यायोंमें [विद्यन्ते ] वर्तते हैं; [पर्यायाः ]पर्यायें [नियतं ] नियमसे [द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य होती हैं, [तस्मात् ] इसलिये [सर्वे ] वह सब [द्रव्यं भवति ] द्रव्य है। उत्पादव्ययधीव्याणि हि पर्यापानालम्बन्ते, ते पुनः पर्यापा द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्यं हि ताबत्पर्यायरालम्ब्यते । सम्रदायिनः सम्रदायात्मकत्वात् पादपवत् । यथा हि सम्रदायी पादपः स्कन्धमूलशास्त्रासम्भदायात्मकः स्कन्धम् स्वशासामिरालम्बत एव प्रतिमाति, तथा सम्रदायि द्रव्यं पर्यायसम्भदायात्मकं पर्यायरालम्बन्ततमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तृत्पादव्ययधीव्यरालम्बन्ते उत्पादव्ययधीव्याणामंश्रधमत्वात्

टीका:— उत्पाद, व्यय ग्रोर ध्रोव्य वास्तवमें पर्यायों पर ग्रवलम्बित हैं, ग्रीर वे पर्यायें द्रव्य पर ग्रवलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं ।

प्रथम तो द्रव्य पर्यायोंके दारा ग्रालम्बित है (ग्रर्थात् पर्यायें द्रव्याश्रित हैं ), क्योंकि समुदायी (समुदायवान्) समुदायस्वरूप होता है; वृक्षकी भाँति। जैसे समुदायी वृक्ष स्कंघ, मूल ग्रौर शाखाग्रोंका समुदायस्वरूप होनेसे स्कंघ, मूल ग्रौर शाखाग्रोंसे ग्रालम्बित ही भासित (दिखाई) देता है, इसीप्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा ग्रालम्बित ही भासित होता है। (ग्रर्थात् जैसे स्कंघ, मूल शाखायें वृक्षाश्रित ही हैं—वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं, उसीप्रकार पर्यायें द्रव्याश्रित ही हैं,—द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं।)

श्रीर पर्यायें उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यके द्वारा श्रालम्बित हैं ( श्रर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य पर्यायाश्रित हैं ) क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य ग्रंशोंके धर्म हैं ( ग्रंशोंके नहीं ); बीज, ग्रंकुर श्रीर वृक्षत्वकी भाँति। जैसे ग्रंशीवृक्षके बीज ग्रंकुर-वृक्षत्वस्वरूप तीन ग्रंश, व्यय-उत्पाद-ध्रीव्यस्वरूप निज धर्मोंसे ग्रालम्बित एक साथ ही भासित होते हैं, उसीप्रकार ग्रंशी-द्रव्यके, नष्ट होता हुग्रा भाव, उत्पन्न होता हुग्रा भाव, श्रीर ग्रवस्थित रहनेवाला भाव; —यह तीनों ग्रंश व्यय-उत्पाद-ध्रीव्यस्वरूप निजधर्मोंके द्वारा श्रालम्बित एक साथ ही भासित होते हैं। किन्तु यदि (१) व्यय, (२) उत्पाद ग्रीर (३) ध्रीव्यको (ग्रंशोंका न मानकर) द्व्यका ही माना जाय तो सारी गड़बड़ी हो जायगी यथा—(१) पहले, यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय तो अध्यवा सत्का उच्छेद हो जायगा। (२) यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले

१. जहाँ २ "द्वारा" शब्द आवे वहाँ तीसरी विभक्ति सूचक समभना । २. विप्लव - अंधाधुंधी, = उथलपुथल; घोटाला; विरोध । ३. चण - विनाश जिनका लच्चण हो, ऐसे ।

बीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्कुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पाद प्रीव्यलक्षणेरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिमान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छिद्यमानीत्पद्यमानाव-तिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पाद्घीव्यलक्षणेरात्मधर्मेरालम्बिताः सममेव प्रतिमान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पाद्घीव्याणि द्रव्यस्यवेष्यन्ते तदा समग्रमेव विस्नवते । तथाहि भंगे तावत् क्षणभङ्ग-कटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वद्रव्याणां संहरणाद्द्रव्यश्र्त्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादस्रद्रितानां प्रत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । धीव्ये तु क्रमभुवां भावानाम-भावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पादव्ययघीव्यरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायश्र द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१॥

उत्पादके द्वारा चिह्नित दृव्योंको-प्रत्येकको स्ननन्तता स्नाजायगी। (स्नर्थात् समय समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक दृव्य स्ननन्त दृव्यत्वको प्राप्त होजायगा) स्नथवा स्नसत्का उत्पाद होजायगा; (३) यदि दृव्यका ही ध्रौव्य माना जाय तो क्रमशः होनेवाले भावोंके स्नभावके कारण दृव्यका स्नभाव हो जायगा, स्रथवा क्षणिकत्व स्नाजायगा।

इसलिये उत्पाद-व्यय-धौव्यके द्वारा पर्यायें स्नालम्बित हों, स्नौर पर्यायोंके द्वारा द्व्य स्नालम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्व्य है।

भावार्ष:—बीज, ग्रंकुर ग्रीर वृक्षत्व, वृक्षके ग्रंश हैं। बीजका नाश, ग्रंकुरका उत्पाद ग्रीर वृक्षत्वका धौव्य-तीनों एक ही साथ होते हैं। इसप्रकार नाश बीज पर ग्राश्रित है, उत्पाद ग्रंकुरपर ग्राश्रित है, ग्रीर धौव्य वृक्षत्व पर ग्राश्रित है; नाश-उत्पाद ग्रीर धौव्य बीज-ग्रंकुर ग्रीर वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है। तथा बीज-ग्रंकुर ग्रीर वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं। इसिलये यह सब एक वृक्ष ही हैं। इसीप्रकार नष्ट होता हुग्रा भाव, उत्पन्न होता हुग्रा भाव ग्रीर धौव्य भाव सब द्व्यके ग्रंश हैं। नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद ग्रीर स्थायी भावका धौव्य एक ही साथ है। इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके ग्राश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके ग्राश्रित है ग्रीर धौव्य स्थायी भावके ग्राश्रित है। नाश, उत्पाद ग्रीर धौव्य उन भावोंसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं। ग्रीर वे भाव भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं। इसलये यह सब, एक द्रव्य ही हैं॥ १०१॥

# अथोत्पादादीनां भणभेदग्रुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति—

समवेदं खलु दब्वं संभविठिदिणाससिएणदहे हिं। एकम्मि चेव समये तम्हा दब्वं खु तत्तिदयं ॥१०२॥

समवेतं खलु द्रव्यं संभवस्थितिनाशसंक्षितार्थैः। एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्यं खलु तन्त्रितयम्॥१०२॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलूभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाज मक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च नाशक्षणः स तृत्पदावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीनां

भ्रव, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत (खण्डित) करके यह समभाते हैं कि वे द्रव्य हैं:—

#### गाथा १०२

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [एकस्मिन् च एव समये] एक ही समयमें [संभवस्थितिनाशसंकितार्थैः] उत्पाद, ध्रीव्य ग्रीर व्यय नामक ग्रिथोंके साथ [खलु] वास्तवमें [समवेतं] समवेत (एकमेक) है; [तस्मात्] इसलिये [तत् त्रितयं] यह वितय [खलु] वास्तवमें [द्रव्यं] द्रव्य है।

टीका:—(प्रथम शंका उपस्थित की जाती है:—) यहाँ, (विश्वमें) वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण ग्रौर नाशक्षण नहीं है, (वह पृथक् ही होता है); जो स्थितिक्षण है वह दोनोंके ग्रन्तरालमें (उत्पादक्षण ग्रौर नाशक्षणके बीच) दृढ़तया रहता है, इसलिये (वह) जन्मक्षण ग्रौर नाशक्षण नहीं है; ग्रौर जो नाशक्षण है वह, -वस्तु उत्पन्न होकर ग्रौर स्थिर रहकर फिर नाशको प्राप्त होती है इसलिये,—जन्मक्षण ग्रौर स्थितिक्षण नहीं है;—

१. अर्थ = पदार्थ ( ८७ वीं गायामें समकाया गया है, तदनुसार पर्याय भी अर्थ है।) २. समवेत = समवायवाला, तादाल्म्यसिंहत जुड़ा हुवा, एकमेक। ३. त्रितय = तीनका समुदाय। ( उत्पाद, व्यय और धौव्य, इन तीनोंका समुदाय वास्तवमें द्रव्य ही है)

वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरित । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनेवोत्पद्यते आत्मनेवावतिष्ठते आत्मनेव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तचु नाम्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः
क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसिक्षधौ य एव वर्धमानस्य
जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाश्वक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूद्रस्य मृत्तिकात्वस्य स्थितिक्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसिक्षधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स
एव प्राक्तनपर्यायस्य नाश्वक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूद्रस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा
च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद्य्यप्रशैव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्तिकायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद-

इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें अवतरित होता है ( अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रोव्यका समय भिन्न-मिन्न होता है, एक नहीं होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमें जमती है । )

(यहाँ उपरोक्त शंकाका समाधान किया जाता है:—) इसप्रकार उत्पा-दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही घ्रुव रहता है और स्वयं ही नाशको प्राप्त होता है!' किन्तु ऐसा तो माना नहीं गया है; (क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया है कि) पर्यायोंके ही उत्पादादि हैं; (तब फिर) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है? यह समभाते हैं:—

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र ग्रौर चीवरसे ग्रारोपित किये जानेवाले संस्कारकी उपस्थितिमें जो वर्धमान (-रामपात्र )का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका नाशक्षण होता है, ग्रौर वही दोनों कोटियोंमें रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण होता है; इसीप्रकार ग्रन्तरंग ग्रौर बहिरंग साधनोंसे ग्रारोपित किये जानेवाले संस्कारोंकी उपस्थितिमें, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है, ग्रौर वही दोनों कोटियोंमें रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है।

ग्रौर जैसे रामपात्रमें, मृत्तिकापिण्डमें ग्रौर मृत्तिकात्वमें उत्पाद, व्यय ग्रौर ध्रौव्य प्रत्येक रूपमें (प्रत्येक पृथक् पृथक् ) वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामें वे

१. कोटि = प्रकार ( मृत्तिकात्व तो पिंडरूप तथा रामपात्ररूप-दोनों प्रकारोंमें विद्यमान है।)

व्ययभौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिनि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलीक्यन्ते । यथैव च वर्थमान-पिण्डमृत्तिकात्ववर्तीन्युत्पाद्व्ययभौव्याणि मृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथैवीत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्व-वर्तीन्यप्युत्पाद्व्ययभौव्याणिद्रव्यमेव न खन्वर्थान्तरम् ॥ १०२ ॥

अय द्रव्यस्योत्पाद्व्ययञ्जीव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति-

पाडुव्भवदि य द्यरणो पज्जाञ्चो पज्जञ्चो वयदि त्ररणो । द्वसम तं पि द्वं एव पणट्टं ण उपपरणं ॥ १०३ ॥

> प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः । द्रव्यस्य तद्दपि द्रव्यं नवि प्रणष्टं नोत्पन्नम् ॥१०३॥

सम्पूर्णतया (सभी एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं; इसीप्रकार उत्तर पर्यायमें, पूर्वपर्यायमें भ्रौर द्रव्यत्वमें उत्पाद, व्यय भ्रौर ध्रौव्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्तमान होनेपर भी त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (तीनों एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं।

श्रीर जैसे रामपात्र, मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय श्रीर श्रीव्य मिट्टी ही हैं, श्रन्य वस्तु नहीं; उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय श्रीर द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय श्रीर श्रीव्य द्रव्य ही हैं, श्रन्य पदार्थ नहीं ॥१०२॥

स्रब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको स्रनेक <sup>३</sup>द्रव्यपर्यायके द्वारा विचार करते हैं:—

#### गाया १०३

अन्वयार्थः—[ द्रव्यस्य ] द्रव्यकी [ अन्यः पर्यायः ] अन्य पर्याय [ प्रादु-भंवित ] उत्पन्न होती है [ च ] ग्रौर [ अन्यः पर्यायः ] कोई ग्रन्य पर्याय [ व्येति ] नष्ट होती है; [तदिष ] फिर भी [ द्रव्यं ] द्रव्य [प्रणष्टं न एव] न तो नष्ट होता है, [उत्पन्नं न ] न उत्पन्न होता है। ( वह ध्रुव है। )

त्रिस्वभावस्पर्शी = तीनों स्वभावोंको स्पर्श करनेवाला । (द्रव्य उत्पाद, व्यय और प्रीव्य-इन तीनों स्वभावोंको धारण करता है।) २. अनेकद्रव्यपर्याय = एकसे अधिक द्रव्योंके संयोगसे होनेवाली पर्याय ।

इह हि यथा किलैकस्त्रयणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायोविनश्यत्यन्यश्रत्रणुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्रत्वारो वा पुद्रला श्विनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवा-वितष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्व-लक्षणः प्रजायते तो च जीवपुद्रलो श्विनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च श्रसमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वार्येवातिष्ठन्ते । १०३ ॥

## अध द्रव्यस्योत्पादव्ययधीव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति-

टीका:—यहाँ (विश्वमें ) जैसे एक त्रि-म्रणुक समानजातीय म्रनेक द्रव्यपर्याय विनण्ट होती है म्रौर दूसरी 'चतुरणुक (समानजातीय म्रनेक द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है; परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो म्रविनष्ट म्रौर म्रनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव हैं ); इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट होती हैं म्रौर उत्पन्न होती हैं, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो म्रविनष्ट म्रौर म्रनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव हैं )।

ग्रीर, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है ग्रीर दूसरी देवत्वस्वरूप (ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्याय ) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव ग्रीर पुद्गल तो ग्रविनष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी ग्रसमानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती हैं ग्रीर उत्पन्न होती हैं, परन्तु ग्रसमानजातीय द्रव्य तो ग्रविनष्ट ग्रीर ग्रनुत्पन्न ही रहते हैं।

इसप्रकार स्वतः ( देव्यत्वेन ) ध्रुव ग्रौर द्रव्यपर्यायों द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य हैं ॥१०३॥

म्रब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते हैं:-

१. चतुरगुक – चार अगुओंका (परमागुओंका) बना हुआ स्कंध। २. द्रव्यशब्द मुख्यतया दो अथोंमें प्रयुक्त होता है: (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डको अर्थात् वस्तुको द्रव्य कहा जाता है; जैसे-'द्रव्य उत्पाद-व्यय-घीव्यस्त्रह्मप है'; (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अंशको भी द्रव्य कहा जाता है; जैसे 'द्रव्यार्थिक नय' अर्थात् सामान्यांशमाही नय। जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ सममना चाहिये।

# परिणमदि सयं दव्वं गुणदो य गुणंतरं सदविसिट्टं। तम्हा गुणपज्जाया भणिया पुण दव्वमेव ति ॥१०४॥

परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तरं सद्विशिष्टम् । तस्माद् गुणपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥ १०४॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यत्वात् । एक द्रव्यत्वं हि तेषां सहकारफल-वत् । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितमावात् पाण्डमावं परिणमत्पूर्वोचरप्रष्टचहरितपाण्डमावा-भ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डमावाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा

#### गाथा १०४

अन्वयार्थः—[सद्विशिष्टं] सत्तापेक्षासे अविशिष्टरूपसे, [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [गुणतः च गुणान्तरं] गुणसे गुणान्तररूप [परिणमते] परिणमित होता है, (अर्थात् द्रव्य स्वयं ही एक गुणपर्यायमेंसे अन्य गुणपर्यायरूप परिणमित होता है, और उसकी सत्ता गुणपर्यायोंकी सत्ताके साथ अविशिष्ट-अभिन्न-एक ही रहती है), [तस्मात् पुनः] और उससे [गुणपर्यायाः] गुणपर्यायें [द्रव्यम् एव इति भणिताः] द्रव्य ही कही गई हैं।

टीका:—गुणपर्यायें एक द्रव्य पर्यायें हैं, क्योंकि गुणपर्यायोंको एक द्रव्यत्व है, (अर्थात् गुणपर्यायें एकद्रव्यकी पर्यायें हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं—भिन्न भिन्न द्रव्य नहीं।) उनका एकद्रव्यत्व ग्राम्रफलकी भाँति है। जैसे—ग्राम्रफल स्वयं ही हरितभाव-मेंसे पीतभावरूप परिणमित होता हुम्रा, प्रथम ग्रौर पश्चात् प्रवर्तमान हरितभाव ग्रौर पीतभावके द्वारा ग्रपनी सत्ताका ग्रनुभव करता है, इसलिये हरितभाव ग्रौर पीतभावके साथ 'ग्रविशिष्ट सत्तावाला होनेसे एक ही वस्तु है, ग्रन्य वस्तु नहीं; इसीप्रकार द्रव्य स्वयं ही पूर्व ग्रवस्थामें ग्रवस्थित गुणमेंसे उत्तर ग्रवस्थामें ग्रवस्थित गुणरूप परिणमित होता हुग्रा, पूर्व ग्रौर उत्तर ग्रवस्थामें ग्रवस्थित उन गुणोंके द्वारा ग्रपनी सत्ताका ग्रनुभव करता है, इसलिये पूर्व ग्रौर उत्तर ग्रवस्थामें ग्रवस्थित गुणोंके साथ ग्रवशिष्ट सत्ता-वाला होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं।

१. अविशिष्ट सत्तावाला = अभिन्न सत्तावाला; एक सत्तावाला; ( आमकी सत्ता हरे और पीत्री भावकी सत्तासे अभिन्न है, इसलिये आम और हरितभाव तथा पीतभाव एक ही वस्तु हैं, भिन्न नहीं।)

द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाम्यां ताम्यामनुभूतात्मसत्ताकं पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाम्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चीत्पद्यमानं पाण्डुभाषेन, व्ययमानं हरितभाषेनाविष्ठिमानं सहकारफलत्वेनोत्पाद्व्ययधीव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमुत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनाविष्ठिमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पाद्व्ययधीव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४॥

## अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिम्रुपन्यस्यति-

ण हवदि जदि सद्दवं असद्धव्वं हवदि तं कहं दव्वं। हवदि पुणो अरणां वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता॥ १०५॥

( स्रामके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वयं ही गुणकी पूर्व पर्यायमेंसे उत्तरपर्याय-रूप परिणमित होता हुम्रा, पूर्व मौर उत्तर गुणपर्यायोंके द्वारा स्रपने स्रस्तित्वका स्रनु-भव करता है, इसलिये पूर्व स्रौर उत्तर गुणपर्यायोंके साथ स्रभिन्न स्रस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं; स्रर्थात् वे वे गुणपर्यायें स्रौर द्रव्य एक ही द्रव्यरूप हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यरूप नहीं।)

ग्रौर, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, ग्रौर ग्राम्र-फलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये ग्राम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है, उसीप्रकार उत्तर ग्रवस्थामें ग्रवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व ग्रवस्थामें ग्रवस्थित गुणसे नष्ट ग्रौर द्व्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्व्य एक द्व्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है।

भावार्थः—इससे पूर्वकी गाथामें द्रव्यपर्यायके द्वारा (ग्रनेक द्रव्यपर्यायोंके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामें गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्याय-के द्वारा ) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये हैं ।। १०४ ॥

श्रव, सत्ता श्रीर द्रव्य ग्रथन्तिर (भिन्न पदार्थ, ग्रन्य पदार्थ) नहीं हैं, इस सम्बन्धमें युक्ति उपस्थित करते हैं:—

## न भवति यदि सद्द्रव्यमसद्ध्रुवं भवति तत्कश्चं द्रव्यम् । भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १०५ ॥

यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सम्न स्याचदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सचातः पृथग्वा भवति । तत्रासद्भवद्भौव्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्द्रव्यमेवास्तं गच्छेत् । सचातः पृथग्भवत् सचामन्तरेणात्मानं धारयचावन्मात्रप्रयोजनां सचामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतग्तु सद्भवद्भौव्यस्य संभवादात्मानं धारयद्द्रव्यमुद्गच्छेत् । सचातोऽपृथग्भृत्वा चात्मानं धारयचावन्मात्रप्रयोजनां सचामुद्गमयेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सच्तेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववतोरपृथवन्त्वेनान्यत्वात् ।१०५।

#### साथा १०५

अन्वयार्थः—[ यदि ] यदि [ द्रव्यं ] द्रव्य [ सत् न भवि ] ( स्वरूपसे ही ) सत् न हो तो—(१) [ ध्रुवं असत् भवि ] निश्चयसे वह असत् होगा; [तत् कथं द्रव्यं] (जो असत् होगा) वह द्रव्य कैसे हो सकता है ? [ पुनः वा ] अथवा ( यदि असत् न हो ) तो (२) [ अन्यत् भवि ] वह सत्तासे अन्य ( पृथक् ) हो; ? ( सो भी कैसे हो सकता है ? ) [ तस्मात् ] इसिलये [ द्रव्यं स्वयं ] द्रव्य स्वयं ही [ सत्ता ] सत्ता है ।

टीका:—यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत् न हो तो दूसरी गित यह हो कि वह (१) असत् होगा, ग्रथवा (२) सत्तासे पृथक् होगा। वहाँ, (१) यदि वह ग्रसत् होगा तो, ध्रौव्यके ग्रसंभव होनेसे स्वयं स्थिर न होता हुग्रा द्रव्यका ही अलोप हो जायगा; ग्रौर (२) यदि सत्तासे पृथक् हो तो सत्ताके विना भी स्वयं रहता हुग्रा, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली सत्ताको लोप कर देगा।

किन्तु यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् हो तो-(१) ध्रौव्यके सद्भावके कारण स्वयं स्थिर होता हुग्रा, द्रव्य उदित होता है, (ग्रर्थात् सिद्ध होता है); ग्रौर (२) यदि सत्तासे ग्रपृथक् रहकर स्वयं स्थिर (विद्यमान) रहता हुग्रा, इतने ही मात्र प्रयोजन-वाली सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है।

१. सन् मौजूद । २. असन् च नहीं मौजूद ऐसा । ३. लोप च जो असन् हो उसका टिकना मौजूद रहना कैसा १ इसलिये द्रव्यको असन् माननेसे, द्रव्यके अभावका प्रसंग आता है अर्थान् द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता । ४. सत्ताका कार्य इतना ही है कि वह द्रव्यको विद्यमान रखे। यदि द्रव्य सत्तासे भिन्न रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्थान् सत्ताके अभावका प्रसंग आजायगा।

## अय पृथंकत्वान्यत्वलक्षणग्रुनगुद्र्यति-

# पविभत्तपदेसत्तं पुधुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । अग्णत्तमतब्भावो ण तब्भवं होदि कथमेगं॥१०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य । अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥ १०६॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्तवस्य रुक्षणम् । तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्ने संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वामावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्ने प्रदेशविमागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्त्व( सत्ता ) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि भाव ग्रीर भाववान्का अपृथक्त्व द्वारा ग्रनन्यत्व है ॥ १०४ ॥

म्रव, पृथक्तवका मौर म्रन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैं:---

## गाथा १०६

अन्वयार्थः—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है। [अतद्भावः] श्रतद्भाव ( उस-रूप न होना ) [अन्यत्व] ग्रन्यत्व है। [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है? ( कथंचित् सत्ता द्रव्यरूप नहीं है श्रीर द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैं।)

टीका:—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है। वह तो सत्ता ग्रीर द्रव्यमें सम्भव नहीं है, क्योंकि गुण ग्रीर गुणीमें विभक्तप्रदेशत्वका ग्रभाव होता है,—शुक्लत्व ग्रीर वस्त्रकी भाँति। वह इसप्रकार है कि जैसे—जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश हैं वे ही वस्त्रके—गुणीके हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है; इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके—गुणीके हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है।

१. भाववान - भाववाला । द्रिज्य भाववान हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अपृथक् हैं, इस अपेद्धा-से अनन्य हैं । पृथक्तव और अन्यत्वका भेद जिस अपेद्धासे है उस अपेद्धाको लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा-में कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्तवके अर्थमें ही समक्षना चाहिये । ]

द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्तितन्लक्षणसद्भावात् । अतद्भावो द्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्भावस्यामावात् शुक्लोत्तरीयवदेव। तथाद्दि—यथा यः किलैकचल्लुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोत्तरमितकान्तः
शुक्लो गुणो भवति, न खलु तद्खिलेन्द्रियग्रामगोत्तरीभृतम्वतरीयं भवति, यस्न किलाखिलेन्द्रियग्रामगोत्तरीभृतमृत्तस्त्रत्तरीयं भवति, न खलु स एकचल्लुरिद्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोत्तरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्यामावः । तथा या किलाश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैक-

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता भीर द्रव्यमें ) अन्यत्व है, क्योंकि (उनमें ) अन्यत्व के लक्षणका सद्भाव है । 'अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणीके 'तद्भावका अभाव होता है; -शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि: - जैसे एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला और अन्य सब इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रिय-समूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है; और जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र है वह एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण नहीं है, इसिलये उनके तद्भावका अभाव है; इसी-प्रकार, 'किसीके आश्रय रहनेवाली, 'निगुंण, एक गुणकी बनी हुई, 'विशेषण 'विधायक और 'वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला,

१—अतद्भाव = (कशंचित्) उसका न होना; (कशंचित्) उसक्प न होना (कशंचित्) अतद्क्ष्पता। द्रव्य कशंचित् सत्ताक्ष्पसे नहीं है और सत्ता कशंचित् द्रव्यक्ष्पसे नहीं है, इसिलिये उनके अतद्भाव है। २—तद्भाव = उसका होना, उसक्प होना, तद्क्षपता। ३—सत्ता द्रव्यके आश्रयसे रहती है, द्रव्यको किसीका आश्रय नहीं है। [ जैसे घड़ेमें घी रहता है, उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता नहीं रहती; क्योंकि घड़ेमें और घीमें तो प्रदेशभेद है, किन्तु जैसे आममें वर्ण गंघादि हैं उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता है। ] ४—निर्णु ण = गुण्परित [ सत्ता निर्णु ण है, द्रव्य गुण्वाला है। जैसे आम वर्ण, गंघ, स्पर्शादि गुण्युक्त है, किन्तु वर्णगुण कहीं गंघ, स्पर्श या अन्य किसी गुण्वाला नहीं है, क्योंकि न तो वर्ण सूंघा जाता है और न स्पर्श किया जाता है। और जैसे आत्मा ज्ञानगुण्वाला, वीर्यगुण्वाला इत्यादि है, परन्तु ज्ञानगुण कहीं वीर्यगुण्वाला या अन्य किसी गुण्वाला नहीं है; इसीप्रकार द्रव्य अनन्त गुण्णेंवाला है, परन्तु सत्ता गुण्वाली नहीं है। (यहाँ, जैसे दण्डी दण्डवाला है उसीप्रकार द्रव्यको गुण्याला नहीं समक्षना चाहिये; क्योंकि दण्डी और दण्डमें प्रदेशभेद है, किन्तु द्रव्य और गुण्य अभिक्षप्रदेशी हैं।)] ४—विरोषण = विरोषता; लच्चण; भेदक-धर्म। ६—विधायक = विधान करनेवाला; रचिता। ७—वृत्ति = होना, अस्तित्व, उत्पादव्यय-प्रौठ्ययुक्त।

गुणसम्रदिता विशेषणं विधायिका दृतिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने-कगुणसम्रदितं विशेष्यं विधीयमानं दृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यत्तु किलानाश्रित्य वर्ति गुण-वदनेकगुणसम्रदितं विशेष्यं विधीयमानं दृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी निगुणकगुणसम्रदिता विशेषणं विधायिका दृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः।

अनेक गुणोंसे निर्मित, 'विशेष्य, 'विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप दृव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप दृव्य है वह किसीके आश्रित रहनेवाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है। ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता और दृव्यके कथंचित् अनर्थान्तरत्व (अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व) है तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है। जो उसरूप ज्ञात नहीं होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। परन्तु गुण-गुणी-रूपसे अनेक ही है, यह अर्थ है।

मात्रार्थः — भिन्नप्रदेशत्व पृथक्तवका लक्षण है, ग्रौर ग्रतद्भाव ग्रन्यत्वका लक्षण है। द्व्यमें ग्रौर गुणमें पृथक्तव नहीं है, फिर भी ग्रन्यत्व है।

प्रश्न-जो अपृथक् होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तरः उनमें वस्त्र ग्रीर शुभ्रता (सफेदी) की भाँति ग्रन्यत्व हो सकता है। वस्त्रके ग्रीर उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमें पृथक्तव नहीं है।

१—विशेष्य = विशेषताको धारण करनेवाला पदार्थ; लक्ष्य; भेद्यपदार्थ — धर्मी । [ जैसे मिठास, सफेदी, सिचक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित होती हुई अर्थात् उन विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन भेदोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है; और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्थ इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ (लिच्चत, भेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण हैं और द्रव्य विशेष्य है। (यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके प्रदेशभेद नहीं हैं।)] २—विधीयमान = रिचत होने-वाला। (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचयिता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थ है।) ३—वृत्तिमान = वृत्तिवाला, अस्तित्ववाला, स्थिर रहनेवाला। (सत्ता वृत्तिस्वरूप अर्थात् अस्तित्वक्ष है।)

अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कर्नीर्य, तद्भावो ह्योकत्वस्य लक्षणम् । यत्तु न तद्भवद्भिभाव्यते तत्कथमेकं स्यात् । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेक-मेवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

अधातद्भावगुदाहृत्य प्रथयति —

सद्दवं सच गुणो सच्चेव य पज्जश्रो ति वितथारो । जो खलु तस्स श्रभावो सो तदभावो श्रतन्भावो ॥१०७॥

> सद्द्रव्यं सच गुणः सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः । यः खलु तस्याभावः स तदमावोऽतद्भावः ॥१०७॥

ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आँखोंसे ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष इिन्द्रयोंसे नहीं । ग्रीर वस्त्र पाँचों इिन्द्रयोंसे ज्ञात होता है । इसलिये (कथंचित्) वस्त्र शुभ्रता नहीं है ग्रीर शुभ्रता वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा न हो तो वस्त्रकी भाँति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इिन्द्रयोंसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये वस्त्र और शुभ्रतामें अपृथक्त होने पर भी ग्रन्यत्व है, यह सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार दृव्यमें ग्रीर सत्तादि गुणोंमें ग्रपृथक्तव होने पर भी ग्रन्यत्व है; क्योंकि दृव्यके ग्रीर गुणके प्रदेश ग्राभिन्न होने पर भी दृव्यमें ग्रीर गुणमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेद होनेसे (कथंचित्) दृव्य गुणरूप नहीं है ग्रीर गुण दृव्यरूप नहीं है।।१०६॥

ग्रब, ग्रतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं:—

## गाया १०७

अन्वयार्थः—[ सत्द्रव्यं ] 'सत्द्रव्य' [ सत् च गुणः ] 'सत्गुण' [ च ] ग्रीर [सत् च एव पर्यायः ] 'सत् पर्याय' [ इति ] इस प्रकार [ विस्तारः ] (सत्तागुणका ) विस्तार है । [ यः खलु ] ( उनमें परस्पर ) ग्रीर जो [ तस्य अभावः ] 'उसका ग्रभाव' ग्रर्थात् 'उसक्प होनेका ग्रभाव' है सो [ सः ] वह [ तद्मावः ] उसका ग्रभाव [ अतद्मावः ] ग्रतद्भाव है ।

यथा खन्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति स्त्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं स्त्रं शुक्लं मुक्ताफलमिति त्रेघा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सचागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेघा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो

टीका:—जैसे एक 'मोतियोंकी माला हारके रूपमें सूत्र (धागा) के रूपमें ग्रीर मोतीके रूपमें —(त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक द्व्य, द्व्यके रूपमें, गुणके रूपमें ग्रीर पर्यायके रूपमें—तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

ग्रीर जैसे एक मोतियोंकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, ग्रीर शुक्ल मोती,—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक दृव्यका सत्तागुण सत् दृव्य, सत्गुण, ग्रीर सत्पर्याय,—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है।

ग्रीर जैसे एक मोतियोंकी मालामें जो शुक्लत्वगुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है, ग्रीर जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है; — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रभाव' ग्रथीत् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है सो वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है, जो कि ग्रन्यत्वका कारण है। इसीप्रकार एक दूव्यमें जो सत्तागुण है वह द्व्य नहीं है, 'ग्रन्यगुण नहीं है, या पर्याय नहीं है; ग्रीर जो द्व्य ग्रन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है, — इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका ग्रभाव' ग्रथीत् 'तदूप होनेका ग्रभाव' है वह 'तद्-ग्रभाव' लक्षण 'ग्रतद्भाव' है जो कि ग्रन्यत्वका कारण है।

भावार्थः — एक ग्रात्माका विस्तारकथनमें 'ग्रात्मदृब्य'के रूपमें 'ज्ञानादिगुण' के रूपमें ग्रीर 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमें — तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है। इसी-प्रकार सर्व दृव्योंके सम्बन्धमें समभना चाहिये।

१-मोतियोंकी माला=मोती का हार, मौक्तिकमाला।

२-अन्यगुण = सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण।

३-तद्-अभाव = उसका अभाव; (तद्-अभाव = तस्य अभाव:) [तद्भाव अतद्भावका लच्चण (स्वरूप) है; अतद्भाव अन्यत्वका कारण है।]

गुणः स न हारो न खत्रं न मुक्ताफलं यश्च हारः छत्रं मुक्ताफलं वा स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तद्भावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिषन्धनभूतः । तथैकस्मिन् द्रव्ये यः सत्तागुण-स्तन्न द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यश्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरे-तरस्य यस्तस्याभावः स तद्भावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिषन्धनभूतः ॥१०७॥

मथ सर्वथाऽभावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति—

जे दब्वं तरण गुणो जो वि गुणो सो ण तचमत्थादो । एसो हि अतब्भावो ऐव अभावो ति णिहिट्टो ॥१०=॥

स्रौर एक स्रात्माके स्रस्तित्व गुणको 'सत् स्रात्मदृव्य', 'सत् ज्ञानादिगुण' स्रौर 'सत् सिद्धत्वादि पर्याय'—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है; इसीप्रकार सभी दृव्योंके सम्बन्धमें समभना चाहिये।

श्रीर एक ग्रात्माका जो ग्रस्तित्व गुण है वह ग्रात्मद्रव्य नहीं है, (सत्ता गुणके बिना) ज्ञानादिगुण नहीं है, या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है; ग्रीर जो ग्रात्म द्रव्य है, (सत् सिवायके) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह ग्रस्तित्व गुण नहीं है,—इसप्रकार उनमें परस्पर ग्रतद्भाव है, जिसके कारण उनमें ग्रन्यत्व है। इसीप्रकार सभी द्व्योंके सम्बन्धमें समभना चाहिये।

इसप्रकार इस गाथामें सत्ताको उदाहरण देकर अतद्भावको स्पष्टतया सम-

(यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है, वह भ्रन्य गुणोंके विषयमें भी भलीभाँति समभ लेना चाहिये। यथाः—सत्ता गुणकी भाँति एक ग्रात्माके वीर्यगुणको 'वीर्यवान् ग्रात्मदृब्य' 'वीर्यवान् ज्ञानादिगुण' श्रोर 'वीर्यवान् सिद्ध-त्वादि पर्याय'—इसप्रकार विस्तरित कर सकते हैं। ग्राभिन्नप्रदेश होनेसे इसप्रकार विस्तार किया जाता है, फिर भी संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि भेद होनेसे वीर्यगुणके तथा श्रात्मदृब्यको, ज्ञानादि भ्रन्य गुण श्रोर सिद्धत्वादि पर्यायके अतद्भाव है, जो कि उनमें श्रन्यत्वका कारण है।। १०७।।

ग्रब, सर्वथा ग्रभाव ग्रतद्भावका लक्षण है, इसका निषेध करते हैं:--

यद्द्रव्यं तम गुणो योऽपि गुणः स न तत्त्वमर्थात् । एष द्यतद्भावो नेव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८ ॥

एकस्मिन्द्रच्ये यद्द्रच्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रच्यं न मनतीत्येवं यद्द्रच्यस्य गुण-रूपेण गुणस्य वा द्रच्यरूपेण तेनामननं सोऽतद्भावः । एतानतेवान्यत्वच्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्रच्य-स्यामानो गुणो गुणस्यामानो द्रच्यमित्येवंलक्षणोऽमानोऽतद्भाव, एवं सत्येकद्रच्यस्यानेकत्वस्यम्य-श्र्न्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खलु चेतनद्रच्यस्यामानोऽचेतनद्रच्यमचेतनद्रच्य-स्यामानश्चेतनद्रच्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रच्यस्यामानो गुणो गुणस्यामानो द्रच्यमित्येकस्यापि-द्रच्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्यामाने सुवर्णत्वस्यामानः सुवर्णत्वस्यामाने सुवर्णस्यामान

## गाथा १०८

अन्वयार्थः—[अर्थात् ] स्वरूपापेक्षासे [ यत् द्रव्यं ] जो द्रव्य है [तत् न गुणः] वह गुण नहीं है, [यः अपि गुणः ] ग्रीर जो गुण है [सः न तस्वं ] यह द्रव्य नहीं है। [एपः हि अतद्भावः ] यह ग्रतद्भाव है; [न एव अभावः ] सर्वथा ग्रभाव ग्रतद्भाव नहीं है; [इति निर्दिष्टः ] ऐसा (जिनेन्द्रदेव द्वारा ) निर्देश किया गया है।

टीका:—एक दृत्यमें जो दृत्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह दृत्य नहीं है; —इसप्रकार दृत्यका गुणरूपसे न होना है अथवा गुणका दृत्यक्ष्पसे न होना, अतद्भाव है; क्योंकि इतनेसे ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है। परन्तु दृत्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव दृत्य है; —ऐसे लक्षणवाला अभाव वो अतद्भाव नहीं है। यदि ऐसा हो तो (१) एक दृत्यको अनेकत्व आ जायगा, (२) उभयशून्यता (दोनोंका अभाव) हो जायगा, अथवा (३) अपोहरूपता आजायगी। इसी-को समकाते हैं:—

(द्रव्यका ग्रभाव गुण है ग्रौर गुणका ग्रभाव द्व्य; ऐसा मानने पर प्रथम दोष इसप्रकार ग्रायगा:—)

(१) जैसे चेतनद्व्यका स्रभाव स्रचेतन द्रव्य है (स्रीर) अचेतनद्व्यका अभाव चेतन द्रव्य है,—इसप्रकार उनके स्रनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका स्रभाव गुण, (स्रीर) गुणका स्रभाव द्रव्य है;—इसप्रकार एक द्रव्यके भी स्रनेकत्व स्राजायगा। (स्र्यात् द्रव्यके एक होनेपर भी उसके स्रनेकत्वका प्रसंग स्राजायगा।

इत्युभयश्त्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावे गुणस्याभावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयश्त्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमात्र एव घटो घटाभावमात्र एव पट इत्युभयोरपोइरूपत्वं तथा द्रव्याभाव-मात्र एव गुणो गुणोभावमात्र एव द्रव्यमित्यत्राप्यपोइरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वम-श्रूत्यत्वमनपोइत्वं चेच्छता यथोदित एवातद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ।। १०८ ।।

## अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति—

## ( स्रथवा उभयशून्यत्वरूप दूसरा दोष इसप्रकार स्राता है:--)

(२) जैसे सुवर्णका अभाव होने, पर सुवर्णत्वका अभाव हो जाता है, और सुवर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव हो जाता है,—इसप्रकार उभयशून्यत्व हो जाता है; उसीप्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव होने-पर द्रव्यका अभाव होजायगा;—इसप्रकार उभयशून्यता होजायगी। (अर्थात् द्रव्य तथा गुण दोनोंके अभावका प्रसंग आजायगा।)

( स्रथवा स्रपोहरूपता नामक तीसरा दोष इसप्रकार स्राता है:--

(३) जैसे पटाभावमात्र ही घट है, घटाभावमात्र ही पट है, (ग्रर्थात् वस्त्रके केवल ग्रभाव जितना ही घट है, ग्रौर घटका केवल ग्रभाव जितना ही वस्त्र है)—इसप्रकार दोनोंके ग्रपोहरूपता है, उसीप्रकार द्रव्याभावमात्र ही गुण ग्रौर गुणा-भावमात्र ही द्रव्य होगा; — इसप्रकार इसमें भी (द्रव्य-गुणमें भी) ग्रिपोहरूपता ग्राजायगी, (ग्रर्थात् केवल नकाररूपताका प्रसङ्ग ग्राजायगा।)

इसलिये द्रव्य ग्रीर गुणका एकत्व, ग्रश्न्यत्व ग्रीर ग्रेंग्रनपोहत्व चाहनेवालेको यथोक्त ही ग्रतद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥

श्रब, सत्ता श्रीर द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध करते हैं: -

१—अपोहरूपता = सर्वथा नकागत्मकता; सर्वथा भिन्नता। (द्रव्य और गुण्में एक दूसरेका केवल नकार ही हो तो 'द्रव्य गुण्वाला है' 'यह गुण इस द्रव्यका है'—इत्यादि कथनसे सूचित किसीप्रकारका संबन्ध ही द्रव्य और गुण्के नहीं बनेगा।) २—अनपोहत्व = अपोहरूपताका न होना; केवल नकारात्म-कताका न होना।

# जो खलु दव्वसहावो परिणामो सो गुणो सदविसिट्ठो । सदविद्वदं सहावे दव्व ति जिणोवदेसोयं ॥१०६॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सद्विशिष्टः । मदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमविष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सद्विशिष्टो गुण इतीह साघ्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशब्धते तद्विशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभृत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभू-

#### गाथा १०६

अन्वयार्थः — [ यः खलु ] जो [ द्रव्यस्वभावः परिणामः ] द्रव्यका स्वभावभूत ( उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक ) परिणाम है [ सः ] वह ( परिणाम ) [ सद्विशिष्टः गुणः ] 'सत्' से अविशिष्ट ( सत्तासे अभिन्न है ऐसा ) गुण है । [ स्वभावे अवस्थितं ] 'स्वभावमें अवस्थित ( होनेसे ) [ द्रव्यं ] द्रव्य [ सत् ] सत् है' — [ इति जिनोपदेशः ] ऐसा जो ( ६६ वीं गाथामें कथित ) जिनोपदेश है [ अयम् ] वही यह है । ( अर्थात् ६६ वीं गाथाके कथनमेंसे इस गाथामें कथित भाव सहज ही निकलता है । )

टीका:—द्रव्य स्वभावमें नित्य ग्रवस्थित होनेसे सत् है,—ऐसा पहले ( ६६ वीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया है; ग्रीर (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है। यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्' से ग्रविशिष्ट ( ग्रस्तित्वसे ग्रभिन्न, ऐसा ) गुण है।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत ग्रस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उससे ग्रविशिष्ट ( उस ग्रस्तित्वसे ग्रनन्य ) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है; क्योंकि द्रव्यकी 'वृत्ति (ग्रस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको ) स्पर्शित करती है, इसलिये ( वह वृत्ति—ग्रस्तित्व ) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणमित होती है, ( इसलिये ) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि-

१. वृत्ति = वर्तनाः अस्तित्व रहना वहः टिकना वह ।

तद्भव्यवृत्त्यात्मक्रत्वात्सद्विशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्ताद्भव्ययोर्गुणगुणिमादः सिद्धचति ॥ १०९॥

अय गुणगुणिनोर्नानात्रसुपद्दिन-

णित्थ गुणो त्ति व कोई पज्जात्रो तीह वा विणा दव्वं । दव्वत्तं पुणभावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ ११० ॥ नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् । द्रव्यत्वं पुनर्भावस्तस्मादुद्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

न खलु द्रव्यातपृथग्भृतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात् । यथा सुवर्णातपृ-थग्भृतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलत्वादिकमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरूप-वृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यद्द्रव्यत्वं स खलु तद्भावाख्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्यातपृथग्भृतत्वेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि द्रव्यं सत्ताऽतु, स्वयमेव ।। ११० ।।

णाम है; ग्रौर वह ( उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणाम ) ग्रस्तित्वभूत द्रव्यकी वृत्ति स्वरूप होनेसे, 'सत्'से ग्रविशिष्ट, द्रव्यविघायक ( द्रव्यका रचियता ) गुण ही है। इस-प्रकार सत्ता ग्रौर द्रव्यका गुण-गुणी भाव सिद्ध होता है।। १०६॥

म्रव, गुण भौर गुणीके म्रनेकत्वका खण्डन करते हैं:-

## गाया ११०

अन्वयार्थः—[ इह ] इस विश्वमें [ गुणः इति वा कश्चित् ] गुण ऐसा कुछ [ पर्यायः इति वा ] या पर्याय ऐसा कुछ [ द्रव्यं विना नाम्ति ] द्रव्यके बिना ( द्रव्यसे पृथक् ) नहीं होता; [ द्रव्यत्वं पुनः मावः ] श्रीर द्रव्यत्व भाव है ( ग्रथित् श्रस्तित्व गुण है ); [ तस्मात् ] इसलिये [ द्रव्यं स्वयं सत्ता ] द्रव्य स्वयं सत्ता ( श्रस्तित्व ) है ।

टीका:—वास्तवमें द्रव्यसे पृथग्भूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता; जैसे—सुवर्णसे पृथग्भूत उसका पीलापन आदि या उसका कुण्डलत्वादि नहीं होता। अब, उस द्रव्यका स्वरूपकी वृत्तिभूत जो अस्तित्व नामसे कहा जानेवाला द्रव्यत्व है उसका 'भाव' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होनेसे, क्या उस द्रव्यसे पृथक्-रूपसे रहता है ? नहीं ही रहता। तब फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता हो।। ११०।।

## अथ द्रव्यस्य सदुत्यादासदुत्यादयोरिवरोघं साधयति-

एवंविहं सहावे दव्वं दव्वत्थपज्जयत्थेहिं। सदसव्भावणिबद्धं पादुव्भावं सदा लभदि ॥१११॥

एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थाम्याम् ।
 सदसद्भावनिवद्धं प्रादुर्भावं सदा लभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्जनमनादिनिधनं सत्स्त्रभावे प्रादुर्भावमास्कन्दित द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्यामिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायामिधेय-तायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभवावसान-

ग्रब, द्रव्यके सत्-उत्पाद ग्रौर ग्रसत्-उत्पाद होनेमें ग्रविरोध सिद्ध करते हैं:--

#### गाथा १११

अन्वयार्थः—[ एवं विघं द्रव्यं ] ऐसा (पूर्वोक्त ) द्रव्य [ स्वभावे ] स्वभावमें [ द्रव्यार्थपर्यायार्थम्यां ] द्रव्यार्थिक ग्रीर पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा [ सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं ] सद्भावसंबद्ध ग्रीर ग्रसद्भावसंबद्ध उत्पादको [ सदा लभते ] सदा प्राप्त करता है।

टीका:—इसप्रकार यथोदित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे भ्रिकलंक लक्षणवाला ग्रनादिनिधन यह द्रव्य सत्स्वभावमें (ग्रस्तित्व स्वभावमें ) उत्पादको प्राप्त होता है। द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी भ्रिभिधेयताके समय सद्भावसंबद्ध है ग्रीर पर्यायोंकी कथनीके समय ग्रसद्भावसंबद्ध है। इसे स्पष्ट समभाते हैं:—

जब द्रव्य ही कहा जाता है,—पर्यायें नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग-पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली <sup>3</sup>ग्रन्वयशक्तियोंके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-

१. अकलंक = निर्दोष ( इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोप लच्च एवाला है।)

२. अभिधेयता = कहने योग्यवनाः, विवन्नाः, कथनी ।

३. अन्वयशक्ति = अन्वयरूपशक्ति । (अन्वयशक्तियां उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही माथ प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां हैं । )

वर्जिताभियौँगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्रव्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रभवावसानलाञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेम-वत् । तथाहि—यदा हेमैवाभिधीयते नाङ्गदादयः पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभियौँगपद्यप्रवृत्ताभिर्देमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अङ्गदादिपर्याय-निष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेम्नः सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा त

वाली, कमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन ैव्यितिरेकव्यक्तियोंको प्राप्त होने-वाले द्रव्यको ैसद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी भाँति । जैसे:—जब सुवर्ण ही कहा जाता है,—बाजूबंध ग्रादि पर्यायें नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक ग्रन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबंध इत्यादि पर्याय जितने स्थायी, कमशः प्रवर्तमान, बाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंको प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है।

श्रीर जब पर्यायें ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति-विनाश जिनका लक्षण है ऐसी, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन व्यतिरेकव्य-क्तियोंके द्वारा, उत्पत्ति-विनाश रहित, युगपत् प्रवर्तमान द्रव्यकी उत्पादक श्रन्वयशक्तियों-को प्राप्त होनेवाले द्रव्यको असद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी ही भाँति । यथा-जब बाजूबंधादि पर्यायें ही कही जाती हैं—सुवर्ण नहीं, तब बाजूबंध इत्यादि पर्याय जितनी टिकनेवाली, क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन

१—व्यतिरेकव्यक्ति = भेद्रूप प्रगटता । [ व्यतिरेकव्यक्तियां उत्पत्ति विनाशको प्राप्त होती हैं, व्रमशः प्रयुक्त होती हैं और पर्यायांको उत्पन्न करती हैं । श्रुतज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र, यथाण्यातचारित्र इत्यादि आत्मद्रव्यकी व्यतिरेकव्यक्तियां हैं । व्यतिरेक और अन्वयके अर्थोंके लिये १२७ वें प्रप्तका फुटनोट (विष्पण् ) देखें । ] २—सद्भावसंबद्ध = सद्भाव-सत्के साथ संबन्ध रखनंवाला, — संकलित । [ द्रव्यकी विवद्याके समय अन्वय शक्तियोंको मुख्य और व्यतिरेकव्यक्तियोंको गौण् कर दिया जाता है, इसलिये द्रव्यके सद्भावसंबद्ध उत्पाद (सत्-उत्पाद, विद्यमानका उत्पाद ) है । ] ३—असद्भावसंबद्ध = असत्के साथ संबंधवाला-संकलित । [ पर्यायोंकी विवद्याके समय व्यतिरेकव्यक्तियोंको मुख्य और अन्वयशक्तियोंको गौण् किया जाता है, इसलिये द्रव्यके असद्भावसंबद्ध उत्पाद (असत् उत्पाद, अविद्यमानका उत्पाद ) है । ]

पर्याया एवामिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादि-काभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता योगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादि-पर्याया एवाभिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनि-ष्पादिकाभिव्यतिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता योगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वय-शक्तीः संक्रामतो हेम्नोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्वत्ती पर्या-यनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो योगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान् द्रवोकुर्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिन्यतिरेकव्यक्तिभिर्योगपद्यप्रवृत्तिमासाद्या-न्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्वत्तौ द्रव्य-

व्यतिरेक-व्यक्तियोंके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक श्रन्वयशक्तियोंको प्राप्त सुवर्णके श्रसद्भावयुक्त ही उत्पाद है।

स्रव, पर्यायोंकी स्रभिधयता (कथनी) के समय भी, स्रसत्-उत्पादमें पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके स्रन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोंको, द्रव्य करता है (पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेकव्यक्तियाँ स्रन्वयशक्तिरूप वनती हुई पर्यायोंको, द्रव्यक्ष करती हैं); जैसे वाजूवंध स्रादि पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके स्रन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूवंध इत्यादि पर्यायोंको, सुवर्ण करता है। द्रव्यकी स्रभिधेयताके समय भी, सत्-उत्पादमें द्रव्यकी उत्पादक स्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायक्ष्य करती है; जैसे सुवर्णकी उत्पादक स्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको उत्पादक स्रन्वयशक्तियाँ कमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूवंधादि पर्यायमात्रक्ष्य करती है।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे ग्रसत्-उत्पाद है,—यह बात ग्रनवद्य (निर्दोष, ग्रबाध्य ) है।

भावार्थ:—जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते हैं, ग्रीर जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको ग्रसत्-उत्पाद कहते हैं। जब पर्यायों-को गौण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, (क्योंकि द्रव्य तो तीनों कालमें विद्यमान है); इसलिये द्रव्याधिक

निष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रश्विमासाच तत्तद्वचितरेकव्यक्तित्वमापका द्रव्यं पर्यायीकुर्युः । तथा हेमनिष्पादिकामिरन्वयशक्तिभिः क्रमप्रश्विमासाच तत्तद्वचितरेकमापकाभिर्हेमाक्तदादिपर्याय-मात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थादेशास्सदुत्पादः, पर्यायार्थादेशादसत् इत्यंनवद्यस् ॥ १११ ॥

अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चिनोति---

जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो । किं दब्बत्तं पजहिद ए जहं अगणो कहं होदि ॥ ११२ ॥ जीवो भवन भविष्यति नगेऽमरो वा परो भृत्वा पुनः । किं दब्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भवति ॥ ११२ ॥

नयसे तो द्रव्यको सत्-उत्पाद है; ग्रीर जब द्रव्यको गौण करके पर्यायोंका मुख्यतया कथन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है (क्योंकि वर्त-मानपर्याय भूतकालमें विद्यमान नहीं थी), इसलिये पर्यायाधिक नयसे द्रव्यके ग्रसत्— उत्पाद है।

यहाँ यह लक्ष्यमें रखना चाहिये कि द्रव्य श्रीर पर्यायें भिन्न भिन्न वस्तुयें नहीं हैं; इसलिये पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी, श्रसत्उत्पादमें, जो पर्यायें हैं वे द्रव्य ही हैं, श्रीर द्रव्यकी विवक्षाके समय भी, सत्उत्पादमें, जो द्रव्य है वे पर्यायें ही हैं।। १११।।

ग्रब ( सर्व पर्यायोंमें दृव्य ग्रनन्य है ग्रर्थात् वह का वही है, इसलिये उसके सत्-उत्पाद है,-इसप्रकार ) सत्-उत्पादको ग्रनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं:---

# गाथा ११२

अन्वयार्थः—[ जीवः ] जीव [ भवन् ] परिणमित होता हुम्रा [ नरः ] मनुष्य, [ अमरः ] देव [ वा ] अथवा [ परः ] अन्य ( तियंच, नारकी या सिद्ध ) [ भविष्यति ] होगा, [ पुनः ] परन्तु [ भूत्वा ] मनुष्य देवादि होकर [कि] क्या वह [ द्रव्यत्वं अजहाति] द्रव्यत्वको छोड़ देता है ? [ न जहत् ] नहीं छोड़ता हुम्रा वह [ अन्यः कथं भवति ] अन्य कैसे हो सकता है ? ( अर्थात् वह अन्य नहीं, वहका वही है ! )

द्रव्यं हि तावव्द्रव्यत्वभृतामन्वयशिकं नित्यमप्यपित्यज्ञद्भवि सदेव। यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभृताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तिस्मक्षि द्रव्यत्वभृताया व्यव्यशक्तरप्रव्यवनात् द्रव्यमनन्यदेव। ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः। तथाहि—जीवो द्रव्यं भवकार-किर्विगमनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लिलतृष्टित्वादवश्यमेव भवि-ष्यति। सहि भृत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभृतामन्वयशक्तिमुज्झिति, नोज्झिति। यदि नोज्झिति कथ-मन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितिव्रकोटिसचाकः स एव न स्यात्।। ११२।।

टीका:—प्रथम तो दृव्य दृव्यत्वभूत ग्रन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हुग्रा सत् ही है। ग्रीर दृव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमें भी दृव्यत्व-भूत ग्रन्वयशक्तिका ग्रच्युतत्व होनेसे दृव्य ग्रन्त्य ही है, (ग्रर्थात् उस उत्पादमें भी ग्रन्व-यशक्ति ग्रपतित-ग्रविनष्ट-निश्चल होनेसे दृव्य वहका वही है, ग्रन्य नहीं।) इसलिये ग्रन्त्यत्वके द्वारा दृब्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (ग्रर्थात् उपरोक्त कथनानुसार दृव्यका दृव्यापेक्षासे ग्रन्त्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है,—ऐसा ग्रन्त्यत्वके द्वारा सिद्ध होता है।)

इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैं:-

जीव दृव्य होनेसे ग्रीर दृव्य पर्यायोंमें वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्वमेंसे किसी एक पर्यायमें ग्रवश्य (परिणमित) होगा। परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या दृव्यत्वभूत ग्रन्वयशक्तिको छोड़ता है? नहीं छोड़ता यदि नहीं छोड़ता तो वह ग्रन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता (तीनप्रकारकी सत्ता, त्रैकालिक ग्रस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वही न हो ? (ग्रथित् तीनों कालमें विद्यमान वह जीव ग्रन्य नहीं, वहका वही है।)

भागर्थः—जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुम्रा भी म्रन्य नहीं हो जाता, म्रनन्य रहता है, वहका वहीं रहता है; क्योंकि 'वहीं यह देवका जीव है, जो पूर्वभवमें मनुष्य था म्रौर म्रमुक भवमें तिर्मंच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक दृव्य म्रपनी सर्व पर्यायोंमें वहका वही रहता है, म्रन्य नहीं हो जाता,—म्रनन्य रहता है। इसप्रकार द्वव्यका मनन्यत्व होनेसे द्वव्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है। ११२।

# अयासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति-

# मणुवो ए होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा । एवं अहोज्जमाणो अएएण भावं कधं लहदि ॥ ११३॥

मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा । एवमभवस्वनन्यभावं कथं लभने ॥ ११३ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एव सत्त्वाचतोऽन्यकालेषु भवन्त्य-सन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यत्वभूतयान्वयशक्तयानुस्यूतः क्रमानुपाती स्वकाले प्रादुर्भावः तिस्म-न्पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमसत्त्वात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणामन्यत्वेन

# म्रव, म्रसत्-उत्पादको म्रन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं:— गाया ११३

अन्वयार्थः—[मनुजः] मनुष्य [देवः न भवित ] देव नहीं है, [वा] अथवा [देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्धः नहीं है; [एवं अभवन्] ऐसा न होता हुम्रा [अनन्य भावं कथं लभते] अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है?

टीका:—पर्यायं पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालमें ही सत् (विद्यमान) हो हैं। ग्रौर पर्यायोंका दृव्यत्वभूत अन्वय-होनेसे, उससे अन्य कालोंमें असत् (अविद्यमान) ही हैं। ग्रौर पर्यायोंका दृव्यत्वभूत अन्वय-शक्तिके साथ गुंथा हुआ (एकरूपतासे युक्त) जो कमानुपाती (कमानुसार) स्वकालमें उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पहले असत्त्व होनेसे, पर्यायें अन्य हैं। इसलिये पर्यायोंकी अन्यताके द्वारा द्रव्यका—जो कि पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता, करण ग्रौर ग्रधिकरण होनेसे पर्यायोंसे अपृथक् है,—असत्-उत्पाद निश्चित होता है।

इस बातको ( उदाहरण देकर ) स्पष्ट करते हैं:---

मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, ग्रौर देव, मनुष्य या सिद्ध नहीं है; ऐसा न होता हुग्रा ग्रनन्य (वहका वही ) कैसे हो सकता है, कि जिससे ग्रन्य ही न हो ग्रौर जिससे जिसके मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसा जीव द्व्य भी,-जिसकी कंकणादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसे सुवर्णकी भाँति-पद-पद पर (प्रति पर्याय पर) ग्रन्य न निश्चीयते पर्यायस्त्ररूपकर्तृ करणाधिकरणभृतत्वेन पर्यायभ्योऽपृथग्भृतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः । तथाहि—न हि मनुजिख्नदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् । एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं जायमानवलयादिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपद्मन्यन्न स्यात् ।। ११३ ।।

अर्थेकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिपेधसुद्धुनोति--

दब्बद्विण्ण सब्बं दब्बं तंपज्जयद्विण्ण पुणो। हबदि य अगणमणगण्णं तक्काले तम्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वे द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः । भवति चान्यदनन्यचन्काले तन्मयत्वात् ॥ ११४॥

हो ? [ जैसे कंकण, कुण्डल इत्यादि पर्यायें ग्रन्य हैं, ( भिन्न भिन्न हैं, वे की वे ही नहीं हैं ) इसिलये उन पर्यायोंका कर्ता सुवर्ण भी ग्रन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्यायें ग्रन्य हैं, इसिलये उन पर्यायोंका कर्त्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे ग्रन्य है | ]

भावार्थः — जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमें देवपर्यायकी या स्वात्मोपलिब्धिक सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है, अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इमिलिये वे पर्यायें अन्य अन्य हैं। ऐसा होनेसे, उन पर्यायोंका कर्त्ता, साधन और आधार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है। इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक दृब्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है। ऐसा होनेसे दृब्यके असत् — उत्पाद है, — यह निश्चित हुआ।। ११३।।

स्रव, एक ही द्व्यके स्रन्यत्व स्रौर स्रनन्यत्व होनेमें जो विरोध है, उसे दूर करते हैं। ( स्रर्थात् उसमें विरोध नहीं स्राता, यह बतलाते हैं):—

# गाथा ११४

अन्वयार्थः — [ द्रव्यार्थिकेन ] द्व्यार्थिक नयसे [ सर्वे ] सब [ द्रव्यं ] द्व्य है; [ पुनः च ] ग्रौरः [ पर्यायार्थिकेन ] पर्यायार्थिक नयसे [ तत् ] वह ( द्व्य ) [ अन्यत् ] ग्रन्य-ग्रन्य है, [ तत्काले तन्मयत्वात् ] क्योंकि उस समय तन्मय होनेसे [ अनन्यत् ] ( द्व्य पर्यायोंसे ) ग्रनन्य है ।

सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वाचत्स्वरूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ परिचिद्यन्द्वी द्वे किल चक्षुषी, द्रच्यार्थिकं पर्यायार्थिकं चेति । तत्र पर्यायार्थिकमेकान्तिनिमीलितं विधाय केवलोन्मीलितेन द्रच्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायान्त्रकेषु विशेषेषु च्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमवलोक्यतामनवलोकितविशेषाणां तत्सवजीवद्रच्यमिति प्रतिभाति । यदा तु द्रच्यार्थिकमेकान्तिनिमीलितं केवलोन्मीलितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा जीवद्रच्ये च्यस्थिताक्षारकतिर्यम्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान् विशेषाननेकानवलोक्यतामनवन्लोकितसामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति । द्रच्यस्य तचिद्वशेषकाले तचिद्वशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्यन्त्वात् गणतृणपर्णदारुमयहव्यवाहवत् । यदा तु ते उभे अपि द्रच्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्य-

टीकाः—वास्तवमें सभी वस्तु सामान्यिवशेषात्मक होनेसे वस्तुका स्वरूप देखनेवालोंके कमशः (१) सामान्य श्रीर (२) विशेषको जाननेवाली दो श्राँख हैं:-(१) दृव्यार्थिक श्रीर (२) पर्यायार्थिक।

इनमेंसे पर्यायाथिक चक्षुको सर्वथा वन्द करके जब मात्र खुली हुई द्व्याथिक चक्षके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व श्रीर मिद्धत्व-पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले श्रौर विशेषोंको न देखनेवाले जीवोंको 'वह सब जीव दव्य है' ऐसा भासित होता है । ग्रीर जब दव्यार्थिक चक्षको सर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायाथिक चक्षके द्वारा देखा जाता है तब जीवद्व्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रौर सिद्धत्व पर्यायस्वरूप म्रानेक विशेषोंको देखनेवाले मौर सामान्यको न देखनेवाले जीवोंको (वह जीव दव्य) ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है, क्योंकि द्व्य उन-उन विशेषोंके समय तन्मय होनेसे उन-उन विशेषोंसे अनन्य है, - कण्डे, घास, पत्तो और काप्ठमय अग्निकी भाँति। ( जैसे घास, लकड़ी इत्यादिकी अग्नि उस-उससमय घासमय, लकड़ीमय इत्यादि होनेसे घास लकडी इत्यादिसे अनन्य है, उसीप्रकार द्व्य उन-उन पर्यायरूप विशेपोंके समय तन्मय होनेसे उनसे अनन्य है, - पृथक् नहीं है।) श्रीर जब उन द्रव्यार्थिक श्रीर पर्यायार्थिक-दोनों ग्राँखोंको एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा ग्रौर इनके (द्रव्यार्थिक तथा पर्याया-थिक चक्षुग्रोंके ) द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्व पर्यायोंमें रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्य-त्व, देवत्व ग्रीर सिद्धत्वपर्यायस्वरूप विशेष तुल्यकालमें ही ( एक ही साथ ) दिखाई देते हैं।

कालोन्मीलिते विधाय तत इतश्रावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचचुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचचुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिष्यते ।। ११४ ।।

अथ सर्ववित्रतिषेधनिषेधिकां सप्तमङ्गीमवतारयति—

श्रात्थि ति य णित्थि ति य हवदि श्रवत्तव्विमिदि पुणो द्व्वं।

पज्जायेण दु केण वि तदुभयमादिट्टमराणं वा ॥ ११५॥

अस्तीति च नाम्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्दव्यम् । पर्यायेण तु केनचिन् तद्भयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११५ ॥

वहाँ एक आँखसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनों आँखोंसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण अवलोकन ) है। इसलिये सर्वावलोकनमें द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते।

भावार्थः—प्रत्येक दृव्य सामान्य—विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक दृव्य वह का वहीं भी रहता है और वदलता भी है। द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये दृव्यके स्नन्यत्वमें श्रीर अन्यत्वमें विरोध नहीं है। जैसे—मरीचि श्रीर भगवान महावीरका जीवसामान्यकी अपेक्षासे स्नन्यत्व श्रीर जीवके विशेषोंकी स्रपेक्षासे स्नन्यत्व होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है।

्रव्याधिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर दृव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये दृव्य ग्रनन्य ग्रथीत् वहका वही भासित होता है, ग्रीर पर्यायाधिकनयरूपी दूसरी एक चक्षुसे देखने पर दृव्यके पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते हैं, इसलिये दृव्य ग्रन्य-ग्रन्य भासित होता है। तथा दोनों नयरूपी दोनों चक्षुग्रोंसे देखने पर दृव्य सामान्य ग्रीर दृव्यके विशेष-दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये दृव्य ग्रनन्य तथा ग्रन्य-ग्रन्य दोनों भासित होता है। ११४ ॥

ग्रब, समस्त विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभंगी प्रगट करते हैं:-

# गाथा ११५

अन्वयार्थ: -[ द्रव्यं ] द्रव्य [ अस्ति इति च ] किसी पर्यायसे 'ग्रस्ति' [ नास्ति

स्यादस्त्येव १ स्याकास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादिस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्य-मेव ४ स्याक्रास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादिस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ परहृपेण २ स्वपर-हृपयोगपद्येन ३ स्वपरहृपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपरहृपयोगपद्याभ्यां ५ परहृपस्वपरहृपयोगपद्याभ्यां ६ स्वरूपपरहृपस्वपरहृपयोगपद्येरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सतः, परहृपेणासतः, स्वपरहृपाभ्यां युगपद्वक्तुमशक्यस्य, स्वपरहृपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वपरहृपयोगपद्याभ्यां सतो

इति च ] किसी पर्यायसे 'नास्ति' [ पूनः ] ग्रौर [ अवक्तव्यम् इति भवति ] किसी पर्यायसे 'ग्रवक्तव्य' है, [ केनचित् पर्यायेण तु तरुभयं ] ग्रौर किसी पर्यायसे 'ग्रस्ति—नास्ति' ( दोनों ) [ वा ] ग्रथवा [ अन्यत् आदिष्टम् ] किसी पर्यायसे ग्रन्य तीन भंगरूप कहा गया है ।

टीकाः—द्रव्य (१) स्वरूपापेक्षासे ''स्यात् ग्रस्ति'; (२) पररूपकी ग्रपेक्षासे 'स्यात् नास्ति'; (३) स्वरूप-परूपकी युगपत् ग्रपेक्षासे 'स्यात् ग्रवक्तव्य'; (४) स्वरूप-परूपके क्रमकी ग्रपेक्षासे 'स्यात् ग्रस्ति-नास्ति'; (५) स्वरूपकी ग्रौर स्वरूप-परूपकी युगपत् ग्रपेक्षासे 'स्यात् ग्रस्तिग्रवक्तव्य'; (६) पररूपकी ग्रौर स्वरूप-परूपकी युगपत् ग्रपेक्षासे 'स्यात् नास्ति ग्रवक्तव्य'; ग्रौर (७) स्वरूपकी, परूपकी तथा स्वरूप-परूपकी युगपत् ग्रपेक्षासे 'स्यात् ग्रस्ति-नास्ति-ग्रवक्तव्य' है।

द्रव्यका कथन करनेमें, (१) जो स्वरूपसे 'सत्' है; (२) जो पररूपसे 'ग्रसत्' है; (३) जिसका स्वरूप ग्रीर पररूपसे युगपत् कथन ग्रशक्य है; (४) जो स्वरूपसे ग्रीर पररूपसे युगपत् कथन ग्रशक्य है; (४) जो स्वरूपसे ग्रीर पररूपसे ग्रीर स्वरूप-पररूपसे युगपत् 'सत् ग्रीर ग्रवक्तव्य' है; (६) जो पररूपसे, ग्रीर स्वरूप-पररूपसे युगपत् 'ग्रसत् ग्रीर ग्रवक्तव्य' है; तथा (७) जो स्वरूपसे, पर-रूप ग्रीर स्वरूपपररूपसे युगपत् 'सत्, ग्रसत् ग्रीर ग्रवक्तव्य' है; —ऐसे ग्रनन्त धर्मीवाले द्रव्यके एक एक धर्मका ग्राश्रय लेकर विवक्षित-

१—'स्यात्' - कथंचित् ; किसीप्रकार; किसी अपेचासे। (प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्ट्यकी अपेचासे-स्व द्रव्य, स्व-चेत्र, स्व काल और स्व-भावकी अपेचासे—'अस्ति' है। ग्रुद्ध जीवका स्वचतुष्ट्य इसप्रकार है:— ग्रुद्ध गुण्पर्यायोंका आधारभूत ग्रुद्धात्मद्रव्य द्रव्य है; लोकाकाशप्रमाण ग्रुद्ध असंख्यप्रदेश चेत्र है, ग्रुद्ध पर्यायरूपसे परिणत वर्तमान समय काल है, और ग्रुद्ध चैतन्यभाव है।) २ अवक्तव्य = जो कहा न जा सके। (एक ही साथ स्वरूप तथा पररूपकी अपेचासे द्रव्य कथनमें नहीं आसकता, इसलिये 'अवक्तव्य' है।) ३—विविचित (कथनीय) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविविच्चित (न कहने योग्य) धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तर्मगी प्रगट होती है।

वक्तुमशक्यस्य च, परह्रपस्वपर्ह्रपयौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वह्रपपरह्रप्रस्वपरह्रप्रयौगपद्यैः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षित-विधिन्नतिवेधाभ्यामवतरन्ती सप्तमिक्किवेकारविश्रान्तमश्रान्तसम्भव्यार्यमाणस्यात्कारामोधमन्त्रपदेन समस्तमिष विन्नतिवेधविषमोहमुद्दस्यति।। ११४।।

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-न्यत्वं द्योतयति—

एसो ति णत्थि कोई ण एत्थि किरिया सहावणिव्वता। किरिया हि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमा ॥ ११६॥ ०प इति नास्ति कश्चित्र नास्ति क्रिया स्वभावनिर्वृत्ता। क्रिया हि नास्त्यफला धमों यदि निष्कतः परमः॥ ११६॥

श्रविवक्षितताके विधि-निषेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया उच्चारित करनेपर 'स्यात्काररूपी श्रमोघ मंत्र पदके द्वारा 'एव' कारमें रहनेवाले समस्त विरोध-विषके मोहको दूर करती है ॥ ११५ ॥

श्रव, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्यायें कियाका फल हैं इसलिये उनका श्रन्यत्व ( श्रर्थात् वे पर्यायें बदलती रहती हैं, इसप्रकार ) प्रकाशित करते हैं:—

गाथा ११६

अन्वयार्थः — [एषः इति करिचत् नास्ति ] (मनुष्यादि पर्यायों में ) 'यही' ऐसी कोई (शाश्वत पर्याय ) नहीं हैं; [स्वभाव निर्वृत्त किया नास्ति न ] (क्यों कि

१—स्याद्वादमें अनेकान्तका सूचक 'स्यात्' शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। वह 'स्यात्' पद एकान्तवाद-में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके अमको नष्ट करनेके लिये रामबाण मंत्र है। २—अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावकी अपेक्तासे रहित एकान्तवादमें मिण्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है वह वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निपेध किया है। (अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेक्तासे वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्तासे उसका निर्णीतत्व,—नियमबद्धत्व,-निरपवादत्व बतलानेके लिये 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है, उसका यहाँ निपेध नहीं समक्तना चाहिये।)

इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्गलोपाधिसिमधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिभणविवर्तनस्य किया किल स्वभावनिष्ट्वीवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु न कश्चनाप्येष एवेति टङ्कोत्की-णोंऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तकियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्द्यमानत्वात् फलममिल्प्येत वा मोह-संवलनाविलयनात् कियायाः । क्रिया हि तावचेतनस्य पूर्वोत्तरदशाविशिष्टचैतन्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंविलतस्य द्वधणुककार्यस्येव मनुष्यादि-

संसारी जीवके) स्वभावनिष्पन्न किया नहीं हो सो वात नहीं है; (ग्रर्थात् विभावस्वभाव-से उत्पन्न होनेवाली रागद्धे पमय किया अवस्य है।) [ यदि ] और यदि [ परमः धर्मः निःफलः ] परमधर्म अफल है तो [ किया हि अफला नास्ति ] किया अवस्य अफल नहीं है; ( अर्थात् एक वीतरागभाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती; रागद्धे पमय किया तो अवस्य वह फल उत्पन्न करती है।)

टीकाः—यहाँ (इस विश्वमें), अनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिक सद्भावक आश्रय (कारण) से जिसके प्रतिक्षण विवर्त्तन होता रहता है ऐसे संसारी जीवको किया वास्तवमें स्वभाव निष्पन्न ही है; इसिलये उसके मनुप्यादि पर्यायोंमेंसे कोई भी पर्याय 'यहीं है ऐसी टंकोत्कीर्ण नहीं है; क्योंकि वे पर्यायों पूर्व—पूर्व पर्यायोंके नाशमें प्रवर्तमान किया फलरूप होनेसे 'उत्तर-उत्तर पर्यायोंके द्वारा नष्ट होती हैं। और कियाका फल तो, मोहके साथ विनिक्त नाश न हुआ होनेसे मानना चाहिये; क्योंकि—प्रथम तो, किया चेतनकी पूर्वोत्तर दशासे 'विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है; और वह (किया) जैसे—दूसरे अणुके साथ युक्त (किसी अणुकी परिणित 'द्विअणुक कार्यकी निष्पादक है, उसी प्रकार मोहके साथ मिलित आत्माके संबंधमें, मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक होनेसे सफल ही है; और जैसे दूसरे अणुके साथका संबंध जिसका नष्ट होगया है ऐसे अणुकी परिणित दि—अणुक कार्यकी निष्पादक नहीं है, उसीप्रकार मोहके साथ मिलनका

१. विवर्तन = विपरिएामन; पलटा ( फेरफार ) होते रहना।

२. उत्तर उत्तर — बादकीं। (मनुष्यादिपर्यायें रागद्वेपमय कियाकी फलरूप हैं, इसिलये कोई भी पर्याय पूर्व पर्यायको नष्ट करती है और बादकी पर्यायसे स्वयं नष्ट होती है।) ३. मिलन — मिल जाना; मिश्रितपना; संबंध; जुड़ान। ४. विशिष्ट — भेद्युक्त। (पूर्वकी और पश्चात्की अवस्थाके भेदसे भेद्युक्त चैतन्य परिणाम आत्माकी किया है।) ४. द्विअग्युक्कार्यकी निष्पादक = दो अग्युओंसे बने हुये स्कंधरूप कार्यकी उत्पादक।

कार्यस्य निष्पाद्कत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्वचणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूतत्या परमध्रमांख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनकि— कम्मं णामसमक्त्रं सभावमध द्यप्पणो सहावेगा। द्यभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि॥ ११७॥

> कर्म नामसमारूयं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन । अभिभ्य नरं तिर्यक्षं नैरियकं वा सुरं करोति ॥ ११७॥

क्रिया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्य, तिश्विवित्रप्राप्तपरिणामः पुद्रलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता

नाज होने पर वही किया-द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने-वाली-मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे अफल ही है।

भावार्थ: चैतन्यपरिणित ग्रात्माकी किया है। मोह रहित किया मनुष्यादि पर्यायक्ष फल उत्पन्न नहीं करती, श्रीर मोह सिहत किया अवश्य मनुष्यादि पर्यायक्ष फल उत्पन्न नहीं करती, श्रीर मोह सिहत किया अवश्य मनुष्यादि पर्यायक्ष फल उत्पन्न करती है। मोह सिहत भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसिलये उसके फलक्ष मनुष्यादि पर्यायें भी टंकोत्कीर्ण-शाश्वत एक रूप नहीं होतीं। ११६॥

ग्रव, यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायें जीवको क्रियाके फल हैं —

## गाथा ११७

अन्वयार्थः—[अथ] वहाँ [नामसमाख्यं कर्म] 'नाम' संज्ञावाला कर्म [स्वभा-वेन] ग्रपने स्वभावसे [आत्मनः स्वभावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नरं तिर्यञ्चं नैरियकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक ग्रथवा देव (इन पर्यायों)को [करोति] करता है।

टीकाः—किया वास्तवमें ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, (ग्रर्थात् ग्रात्मा कियाको प्राप्त करता है-पहुँचता है-इसलिये वास्तवमें किया ही ग्रात्माका कर्म है।)

१. मूल गाथामें प्रयुक्त 'किया' शब्दसे मोहसहित किया सममनी चाहिये। मोहरहित कियाको तो 'परम धर्म' नाम दिया गया है।

मनुष्यादिषयीया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभृतायाः प्रष्टुच्हवात् क्रियाफलमेव स्यः । क्रियाऽभावे पुद्रलानां कर्मत्वाभावाचत्कार्यभृतानां तेषामभावात् । अथ कथं ते कर्मणः कार्यभावमायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणत्वात् प्रदीपवत् । तथाहि—यथा खलु ज्योतिःस्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणाः प्रदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणाः मनुष्यादिषयीयाः कर्मकार्यम् ॥ ११७॥

अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य स्वभावाभिभवो भवतीति निर्धारयति-

णरणार्यतिरिययुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता । ण हि ते लद्धमहावा परिणममाणा सकम्माणि ॥ ११= ॥

उसके निमित्तसे परिणमन (द्रव्यकर्मरूप) को प्राप्त होता हुन्ना पुद्गल भी कर्म है। उस (पुद्गलकर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मूलकारणभूत जीवकी क्रियासे प्रवर्तमान होनेसे क्रियाफल ही हैं; क्योंकि क्रियाके ग्रभावमें पुद्गलोंको कर्मत्वका ग्रभाव होनेसे उस (पुद्गल कर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोंका ग्रभाव होता है।

वहाँ, वे मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कैसे हैं ? (सो कहते हैं कि-) वे कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जाती हैं, इसलिये; दीपककी भाँति। यथा:— ज्योति (लौ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका पराभव करके किया जानेवाला दीपक ज्योतिका कार्य है, उसीप्रकार कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य हैं।

भावार्थः — मनुष्यादि पर्यायें ११६ वीं गाथामें कही गई रागद्वेपमय कियाके फल हैं; क्योंकि उस कियासे कर्मबन्ध होता है, श्रौर कर्म जीवके स्वभावका पराभव करके मनुष्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करते हैं। ११७॥

श्रब यह निर्णय करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका पराभव किस कारणसे होता है ? :—

१. ज्योति = ज्योति ज्योत, अग्नि।

# नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वृत्ताः । न हि ते रुज्यस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ ११८ ॥

श्रमी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कर्णेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभाव-मुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पित्तमन्द-

#### गाया ११८

भन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः] मनुष्य, नारक, तिर्यंच ग्रीर देवरूप जीव [खलु] वास्तवमें [नामकर्म निर्वृत्ताः] नामकर्मसे निष्पन्न हैं। [हि] वास्तवमें [स्वकर्माण] वे ग्रपने कर्मरूपसे [परिणममानाः] परिणमित होते हैं इसलिये [ते न लब्यस्यमावाः] उन्हें स्वभावकी उपलब्धिं नहीं है।

टीकाः — प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्यायें नामकर्मसे निष्पन्न हैं, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नहीं है; जैसे कनकबद्ध (सुवर्णमें जड़े हुये) माणिकवाले कंकणोंमें माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता। जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता—ग्रनुभव नहीं करता सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ़)की भाँति। जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे ग्रीर स्वादसे निम्बं—चन्दनाँदिवनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोंकी लम्बी पंक्तिरूप) परिणमित होता हुग्रा (ग्रपने) देवत्व ग्रीर स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार ग्रात्मा भी प्रदेशसे ग्रीर भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (ग्रपने) ग्रमूर्तत्व ग्रीर विरुपराग—विशुद्धिमत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता।

भावार्थः—मनुष्यादि पर्यायोंमें कर्म कहीं जीवके स्वभावको न तो हनता है ग्रीर न ग्राच्छादित करता है; परन्तु वहाँ जीव स्वयं ही ग्रपने दोपसे कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिये उसे ग्रपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है। जैसे पानीका पूर प्रदेशकी ग्रपेक्षासे वृक्षोंके रूपसे परिणमित होता हुग्रा ग्रपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको

१. द्रवत्व = प्रवाहीपना । २. स्वादुत्व = स्वादिष्टपना । ३. निरुपराग विशुद्धिमत्व = उपराग (मिलनता, विकार) र्राहत विशुद्धिवालापना [ अरूपीपना और निर्विकार-विशुद्धिवालापना आत्माका स्वभाव है । ]

चन्दनादिवनराजीं परिणमम द्रव्यत्वस्वादुत्वस्वभावग्रुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाभ्यां कर्म-परिणमनान्नामृर्तत्वनिरुपरागविद्यद्भिमस्वस्वभावग्रुपलभते ॥ ११८॥

अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायेरनवस्थितत्वं द्योतयति-

जायदि ऐव ण णस्सदि खणभंगसमुब्भवे जऐ कोई। जो हि भवो सो विलञ्जो संभवविलय ति ते एगणा ॥ ११६॥

जायते नैव न नश्यति सणभङ्गसमुद्भवे जने कश्चित् । यो हि भवः स विलयः संभवविलयाविति तौ नाना ॥ ११९ ॥

इद तावन कश्चिज्जायते न म्रियते च। भथ च मनुष्यदेवतिर्यङ्नारकात्मको जीवलोकः

उपलब्ध करता हुन्रा त्रनुभव नहीं करता, ग्रौर स्वादकी ग्रपेक्षासे वृक्षरूप परिणमित होता हुग्रा ग्रपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार ग्रात्मा भी प्रदेशकी ग्रपेक्षासे स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुग्रा ग्रपने ग्रमूर्तत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता ग्रौर भावकी ग्रपेक्षासे स्वकर्मरूप परिणमित होता हुग्रा उपरागसे रहित विशुद्धिवालापनारूप ग्रपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता । इससे यह निश्चित होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोंको ग्रपने ही दोषसे ग्रपने स्वभावकी ग्रनुपलिध है, कर्मादिक ग्रन्य किसी कारणसे नहीं। 'कर्म जीवके स्वभावका पराभव करता है' यह कहना तो उपचार कथन है; परमार्थसे ऐसा नहीं है।। ११८।

ग्रब, जीवकी द्रव्यरूपसे 'ग्रवस्थितता होने पर भी पर्यायोंसे ग्रनवस्थितता (ग्रनित्यता−ग्रस्थिरता) प्रकाशते हैं:—

# गाया ११९

अन्त्रयार्थः [ सणभङ्गसमुद्भवे जने ] प्रतिक्षण उत्पाद और विनाशवाले जीव-लोकमें [ किश्वत् ] कोई [ न एव जायते ] उत्पन्न नहीं होता, और [ न नश्यति ] न नष्ट होता है; [ हि ] क्योंकि [ यः भवः सः विलयः ] जो उत्पाद है वही विनाश है; [ संभव-विलयों इति तो नाना ] ग्रीर उत्पाद तथा विनाश, इसप्रकार वे ग्रनेक (भिन्न ) भी हैं।

टीका:—प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है ग्रौर न मरता है, (ग्रर्थात् इस लोकमें कोई न तो उत्पन्न होता है ग्रौर न नाशको प्राप्त होता है; ग्रौर (ऐसा होने

१. अवस्थितता = नित्यपनाः ठीक रहना।

प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभङ्गोत्पादः। न च विप्रतिषिद्धमेतत्, संभवविलययोरेकत्वनानात्वाम्याम्। यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं तदोत्तरः।
तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवाचदुभयाघारभूता
मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकत्वासंभवाचदुभयाधारभूतं श्रीव्यं संभवति। ततो देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने
च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं श्रीव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत
एव। ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टङ्कोत्कीणोंऽवितष्टते। अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते
तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो
विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य श्रीव्यस्यान्यत्वासंभवविलयस्वरूपे संभवतः। ततो

पर भी ) मनुष्य-देव-तिर्यंच-नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण-क्षणमें होनेवाले विनाश ग्रौर उत्पादके साथ (भी ) जुड़ा हुग्रा है । ग्रौर यह विरोधको प्राप्त नहीं होता; क्योंकि उद्भव ग्रौर विलयका एकत्व ग्रौर ग्रनेकत्व है । जब उद्भव ग्रौर विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, ग्रौर जब ग्रनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (ग्रथित्-जव उत्पाद ग्रौर विनाशके एकत्वकी ग्रपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है कि-'न नो कोई उत्पन्न होता है ग्रौर न नष्ट होता है'; ग्रौर जब उत्पाद तथा विनाशके ग्रनेकत्वकी ग्रपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश ग्रौर उत्पादका पक्ष फलित होता है । ) वह इसप्रकार है:—

जैसे:—'जो घड़ा है वही कूंडा है' ऐसा कहा जानेपर, घड़े श्रीर कूंडेके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे, उन दोनोंकी ग्राधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी-प्रकार 'जो उत्पाद है वही विनाश है' ऐसा कहा जानेपर उत्पाद ग्रीर विनाशके स्वरूपका एकत्व ग्रसम्भव होनेसे उन दोनोंका ग्राधारभूत ध्रीव्य प्रगट होता है; इसलिये देवादिपर्यायके उत्पन्न होने ग्रीर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, 'जो उत्पाद है वही विलय है' ऐसा माननेसे (इस ग्रपक्षासे) उन दोनोंका ग्राधारभूत ध्रीव्यवान् जीवद्रव्य प्रगट होता है (लक्षमें ग्राता है); इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टंकोत्कीर्ण रहता है।

श्रीर फिर, जैसे—'ग्रन्य घड़ा है ग्रीर ग्रन्य कूंडा है' ऐसा कहा जानेपर उन दोनोंकी ग्राधारभूत मिट्टीका ग्रन्यत्व (भिन्न-भिन्नत्व) ग्रसंभवित होनेसे घड़ेका ग्रीर कूंडेका (दोनोंका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार ग्रन्य उत्पाद है ग्रीर देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने चान्यः संभवोऽन्यो विलय इति कृष्वा संभवविलयवन्तौ देवादिमनुष्यादिपर्यायौ संभाव्यते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायैर्जीवोऽनव- स्थितः ॥ ११९ ॥

अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुमुद्योतयति-

तम्हा दु णित्य कोई सहावसमविद्विदो ति संसारे । संसारो पुण किरिया संसरमाणस्य दव्वस्य ॥ १२० ॥

तस्माचु नास्ति कश्चित् स्वभावसमबन्धित इति संसारे । संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥

यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायैरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यचात्रानवस्थितत्वं तत्र संसार एव हेतुः । तस्य मनुष्यादिपर्यायात्म-

ग्रन्य व्यय है' ऐसा कहा जानेपर, उन दोनोंके ग्राधारभूत ध्रौव्यका ग्रन्यत्व ग्रसंभवित होनेसे उत्पाद ग्रौर व्ययका स्वरूप प्रगट होता है; इसलिये देवादि पर्यायके उत्पन्न होने पर ग्रौर मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, 'ग्रन्य उत्पाद है ग्रौर ग्रन्य व्यय है' ऐसा माननेसे (इस ग्रपेक्षासे) उत्पाद ग्रौर व्ययवाली देवादिपर्याय ग्रौर मनुष्यादिपर्याय प्रगट होती है (लक्षमें ग्राती है); इसलिये जीव प्रतिक्षण पर्यायोंसे ग्रनवस्थित है।।११६॥

म्रद, जीवकी म्रनवस्थितनाका हेतु प्रगट करते हैं:—
गाथा १२०

अन्त्रयार्थः—[तस्मात् तु] इसलिये [संसारे] संसारमें [स्वभावसमवस्थितः इति] स्वभावसे अवस्थित ऐसा [किश्वत् नाम्ति] कोई नहीं है; (अर्थात् संसारमें किसीका स्वभाव केवल एकरूप रहनेवाला नहीं है); [संसारः पुनः] और संसार तो [संसरतः] संसरण करते हुये (गोल फिरते हुये, परिवर्तित होते हुये) [द्रव्यस्य] द्रव्यकी [किया] किया है।

टीका:—वास्तवमें जीव द्रव्यत्वसे ग्रवस्थित होनेपर भी पर्यायोंसे ग्रनवस्थित है; इससे यह प्रतीत होता है कि संसारमें कोई भी स्वभावसे ग्रवस्थित नहीं है (ग्रथीत् किसीका स्वभाव केवल ग्रविचल-एकरूप रहनेवाला नहीं है); ग्रीर यहाँ जो कत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागो-पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२०॥

अथ परिणामास्मके संसारे कुतः पुद्रलश्लेषो येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्विमत्यत्र समाधानम्यवर्णयति—

> द्यादा कम्ममिलमसो परिणामं लहदि कम्मसंजुत्तं। तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१ ॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् । ततः श्विष्यति कर्म तस्मात कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मश्लेषहेतुः । अथ

श्रनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है; क्योंकि वह (संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, (श्रर्थात् संसारका स्वरूप ही ऐसा है।) उसमें परिणमन करते हुये दृव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक किया नामक परिणाम है सो वह संसारका स्वरूप है।। १२०॥

म्रव परिणामात्मक संसारमें किस कारणसे पुद्गलका संबंध होता है-िक जिससे वह (संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?-इसका यहाँ समाधान करते हैं:-गाथा १२१

अन्वयार्थः — [ कर्ममलीमसः आत्मा ] कर्मसे मिलन म्रात्मा [ कर्मसंयुक्तं परिणामं ] कर्मसंयुक्तं परिणामको ( दृव्यकर्मके संयोगसे होनेवाले म्रशुद्ध परिणामको ) [ लभते ] प्राप्त करता है, [ ततः ] उससे [ कर्म शिलश्यति ] कर्म चिपक जाता है ( दृव्यकर्मका बंध होता है ); [ तस्मात् तु ] इसलिये [ परिणामः कर्म ] परिणाम कर्म है ।

टीकाः—'संसार' नामक जो यह ग्रात्माका तथाविध (उसप्रकारका) परिणाम है वही दृव्यकर्मके चिपकनेका हेतु है। ग्रब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन है? (इसके उत्तरमें कहते हैं किः) दृव्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि दृव्यकर्मकी संयुक्ततासे ही वह देखा जाता है।

१.—द्रव्यकर्मके संयोगसे ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये द्रव्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है।

तथार्विधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेवोपलम्मात् । एवंसतीतरे-तराश्रयदोषः न हि । अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनःप्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादा-नात् । एवं कार्यकारणभूतनवप्रराणद्रव्यकर्मत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्मेव । तथात्मा चात्मपरिणामकर्तृत्वाद्द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥ १२१ ॥

**अक परमार्थादात्मनो द्रच्यकर्माकर्तृत्वसुद्धोतय**ति---

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमया। किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ १२२ ॥

परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी। किया कर्मेति मता तस्मान्कर्मणो न तु कर्ता।। १२२॥

(शंका:—) ऐसा होनेसे 'इतरेतराश्रयदोप ग्रायगा ! (समाधान) नहीं ग्रायगा; क्योंकि ग्रनादिसिद्ध द्व्यकर्मके साथ संबद्ध ग्रात्माका जो पूर्वका 'द्व्यकर्म है उसका वहाँ हेतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है।

इसप्रकार नवीन दृत्यकर्म जिसका कार्यभूत है श्रौर पुराना दृत्यकर्म जिसका कारणभूत है, ऐसा ग्रात्माका तथाविधपरिणाम होर्नेसे, वह उपचारसे द्रव्यकर्म ही है, श्रौर ग्रात्मा भी ग्रपने परिणामका कर्ता होर्नेसे द्रव्यकर्मका कर्त्ता भा उपचारसे है।। १२१।।

श्रव, परमार्थसे श्रात्माके द्रव्यकर्मका श्रकर्तृत्व प्रकाशित करते हैं:---

गाथा १२२ अन्वयार्थः—[परिणाम:] परिणाम [स्वयम्] स्वयं [आत्मा] ग्रात्मा है,

१. एक असिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी असिद्ध बातका आश्रय लिया जाय, और फिर उस दूसरी बातको सिद्ध करनेके लिये पहलीका आश्रय लिया जाय, सो इस तर्क-दोपको इतरेतराश्रय-दोष कहा जाता है।

द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध परिणाम कहा है, किर उस अशुद्ध परिणामके कारणके संबंधमें पूछे जानेपर, उसका कारण पुनः द्रव्यकर्म कहा है, इसलिये शंकाकारको शंका होती है कि इस बातमें इतरेतराश्रय दोष आता है। २. नवीन द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध आत्मपरिणाम है, और उस अशुद्ध आत्म-परिणामका कारण वहका वही (नवीन) द्रव्यकर्म नहीं किंतु पहलेका (पुराना) द्रव्यकर्म है; इसलिये इसमें इतरेतरा-श्रय दोष नहीं आता।

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामा-दनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविघः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षण-क्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्म-कस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविघः परिणामः सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरि-

[सा पुनः] ग्रौर वह [जीवमयी क्रिया इति भवति ] जीवमय क्रिया है; [क्रिया ] क्रियाको [कर्म इति मता ] कर्म माना गया है; [तस्मात् ] इसलिये ग्रात्मा [कर्मणः कर्ता तु न ] द्रव्य कर्मका कर्त्ता तो नहीं है।

टीकाः—प्रथम तो ग्रात्माका परिणाम वास्तवमें स्वयं ग्रात्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है; ग्रौर जो उस (ग्रात्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामलक्षणिकया ग्रात्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है; ग्रौर फिर, जो (जीवमयी) किया है वह ग्रात्माके द्वारा स्वतंत्रतया 'प्राप्य होनेसे कर्म है। इसलिये परमार्थतः ग्रात्मा ग्रपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्त्ता है; किन्तु पुद्गल-परिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं।

ग्रब यहाँ यह प्रश्न होता है कि '( जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर ) द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ?' ( इसका उत्तर इसप्रकार है:— ) प्रथम तो पुद्गलका परिणाम वास्तवमें स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे ग्रनन्य है; ग्रौर जो उस (पुद्गल) का तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी ही किया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामस्वरूप किया निजमय होती है, यह स्वीकार किया गया है; ग्रौर फिर, जो (पुद्गलमयी) किया है वह पुद्गलके द्वारा

१—प्राप्य = प्राप्त होने योग्य, (जो स्वतंत्रतया करे सो कर्ता है; और कर्ता जिसे प्राप्त करे सो कर्म है।)

णामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । तत आत्मात्मस्य-रूपेण परिणमति न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति ॥ १२२ ॥

> अथ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति— परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा। सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२३॥

> > परिणमति चेतनया बात्मा पुनः चेतना त्रिधाभिमता। सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भणिता॥ १२३॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मच्यापकत्वं, ततश्चेतनैवात्मनः स्वरूपं तया खल्वात्मा परिणमति । यः कश्चनाष्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पर्यम् ।

स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है । इसलिये परमार्थतः पुद्गल ग्रपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका ही कत्ती है, किन्तु ग्रात्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं ।

इससे (यह समभना चाहिये कि ) ग्रात्मा ग्रात्मस्वरूप परिणमित होता है, पुद्गलस्वरूप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥

ग्रब, यह कहते हैं कि वह कौनसा स्वरूप है जिसक्प ग्रात्मा परिणमित होता है ? :—

#### गाथा १२३

अन्वयार्थः—[ आत्मा ] ग्रात्मा [ चेतनया ] चेतनारूपसे [ पिरणमित ] परिणमित होता है | [ पुनः ] ग्रौर [ चेतना ] चेतना [ त्रिधा अभिमता ] तीन प्रकारसे मानी-गई है; [ पुनः ] ग्रौर [ सा ] वह [ ज्ञाने ] ज्ञानसंबंधी, [ कर्मण ] कर्मसंबंधी [ वा ] ग्रथवा [ कर्मणः फले ] कर्मफल संबंधी [ भिणता ] कही गई है।

टीका:—[ जिससे चैतन्य ग्रात्माका 'स्वधर्मव्यापकत्व है, उससे चेतना ही ग्रात्माका स्वरूप है; उसरूप (चेतनारूप) वास्तवमें ग्रात्मा परिणमित होता है। ग्रात्माका जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतनाका उल्लंघन नहीं करता, (ग्रर्थात् ग्रात्माका कोई भी परिणाम चेतनाको किचित्मात्र भी नहीं छोड़ता—विना

१. स्वधर्मव्यापकत्व = निजधर्मों में व्यापकपना।

चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा। तत्र ज्ञानपरिणतिर्ज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना।। १२३।।

भव ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयित— णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं। तमणेगविधं भणिदं फलं ति सोक्खं व दुक्खं वा ॥ १२४॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्मे जीवेन यत्समारब्धम् । तदनेकविधं भणितं फलमिति सीख्यं वा दुःखं वा ॥ १२४ ॥

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खन्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्त-

चेतनाके बिलकुल नहीं होता )—यह तात्पर्य है । ग्रीर चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप ग्रीर कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उसमें ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्मचेतना ग्रीर कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है ॥ १२३ ॥

श्रव ज्ञान, कर्म श्रौर कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते हैं:--

## गाथा १२४

अन्वयार्थ:— [अर्थविकल्प: ] अर्थ विकल्प ( अर्थात् स्व-पर पदार्थोका भिन्नतापूर्वक युगपत् अवभासन ) [ आनं ] ज्ञान है; [ जीवेन ] जीवके द्वारा [ यत् समारब्धं ] जो किया जा रहा हो वह [ कर्म ] कर्म है, [ तत् अनेकविधं ] वह अनेक प्रकारका है; [ सीख्यं वा दुःखं वा ] सुख अथवा दुःखं [ फलं इति मणितम् ] कर्मफल कहा गया है।

टीका:—प्रथम तो, ग्रर्थविकल्प ज्ञान है। वहाँ, ग्रर्थ क्या है? स्व-परके विभागपूर्वक ग्रवस्थित विश्व ग्रर्थ है। उसके ग्राकारोंका अवभासन विकल्प हैं। ग्रौर दर्पणके निजिवस्तारकी भाँति (ग्रर्थात् जैसे दर्पणके निजिवस्तारमें स्व ग्रौर पर ग्राकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमें एक ही साथ स्व-पराकार ग्रवभासित होते हैं, ऐसा ग्रर्थविकल्प ज्ञान है।

१. विश्व = समस्त पदार्थ-द्रव्य गुगा पर्याय। (पदार्थों में स्व और पर—ऐसे दो विभाग हैं। जो जाननेवाले आत्माका अपना हो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है।)

२. अवभासन = अवभासनः, प्रकाशनः, ज्ञात होनाः, प्रगट होना ।

दाकारावमासनम् । यस्तु मुकुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारोर्थविकन्पस्तद् क्षानम् । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खन्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन भवता यः तद्भावः स एव कर्मात्मना प्राप्यत्वात् । तत्त्वेकविश्वमपि द्रव्यकर्मोपाधिसिकिधिसद्भावासद्भावाम्या-मनेकविधम् । तस्य कर्मणो यन्निष्पाद्यं सुखदुःखं तत्कर्मफलम् । तत्र द्रव्यकर्मोपाधिसानिष्यास-द्भावात्कर्म तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं प्रकृतिभृतं सौख्यं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसानिष्यसद्भावा-

जो ग्रात्माके द्वारा किया जाता है वह कर्म है। प्रतिक्षण उस उस भावसे होता हुग्रा ग्रात्माके द्वारा वास्तवमें किया जानेवाला जो उसका भाव है वही, ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होने से कर्म है। ग्रीर वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी, द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भाव ग्रीर ग्रसद्भावके कारण श्रनेक प्रकारका है।

उस कमसे उत्पन्न किया जानेवाला सुख-दुःख कर्मफल है। वहाँ, द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके असद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल अनाकुलत्व-लक्षण उपकृतिभूत सुख है; और द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल विकृति-(विकार)भूत दुःख है, क्योंकि वहाँ सुखके लक्षणका अभाव है।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप निश्चित हुन्ना।

भावार्यः — जिसमें स्व, स्व-रूपसे ग्रौर पर, पर-रूपसे (परस्पर एकमेक हुये बिना, स्पष्टिभिन्नतापूर्वक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है। जीवके द्वारा किया जाने-वाला भाव (जीवका) कर्म है। उसके मुख्य दो भेद हैं (१) निरुपाधिक (स्वाभाविक) शुद्धभावकृप कर्म, ग्रौर (२) ग्रौपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म।

(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेवाला सुख ग्रथवा दु:ख कर्मफल है। वहाँ, द्रव्य-कर्मारूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपाधिक शुद्ध भावरूप कर्म होता है, उसका फल ग्रनाकुलतालक्षणरूप स्वभावभूत सुख है; ग्रौर द्रव्यकर्मरूप उपाधिमें युक्त होनेसे जो

१. आत्मा अपने भावको प्राप्त करता है, इसलिये वह भाव ही आत्माका कर्म है।

२. प्रकृतिभूत - स्वभावभूत । ( सुख स्वभावभूत है । )

विकृतिभूत = विकारभूत ( दुःख विकारभूत है, स्वभावभूत नहीं है। )

त्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावादिकृतिभृतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूप-मिश्रयः ॥ १२४ ॥

अय शानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति-

अप्पा परिणामप्पा परिणामो णाणकम्मफलभावी । तम्हा णाणं कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी । तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥ १२४ ॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाचेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म

स्रोपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दु:ख है, क्योंकि उसमें स्रनाकृतता नहीं, किन्तु स्राकुलता है।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म ग्रौर कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४॥ ग्रब ज्ञान, कर्म ग्रौर कर्मफलको ग्रात्मारूपसे निश्चित करते हैं:—

# गाथा १२४

अन्वयार्थः — [ आत्मा परिणामात्मा ] म्रात्मा परिणामात्मक है; [ परिणामः ] परिणाम [ ज्ञानकर्मफलभावी ] ज्ञानरूप, कर्मरूप भ्रौर कर्मफलरूप होता है; [ तस्मात् ] इसलिये [ ज्ञानं, कर्म, फलं च ] ज्ञान, कर्म भ्रौर कर्मफल [ आत्मा ज्ञातव्यः ] म्रात्मा है ऐसा समभना ।

टीका:—प्रथम तो म्रात्मा वास्तवमें परिणामस्वरूप ही है, क्योंकि 'परिणाम स्वयं म्रात्मा है' ऐसा (११२ वीं गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वयं कहा है; म्रीर परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान, कर्म म्रीर कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला है, क्योंकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय म्रथवा कर्मफलमय) होती है। इसलिये ज्ञान, कर्म म्रीर कर्मफल म्रात्मा ही है।

इसप्रकार वास्तवमें शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें परद्रव्यके सम्पर्क (सम्बन्ध-

कर्मफलं चात्मैव। एवं हि शुद्धद्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कासंमवात्पर्यायाणां द्रव्यान्तः -प्रलयाच शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥ १२५॥

अर्थवमात्मनो व्रेयतामापन्नस्य गुद्धत्वनिश्ययात् ज्ञानतस्वसिद्धौ गुद्धात्मतस्वोपलम्भो भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनाम्रुपसंहरति—

कत्ता करणं कम्मं फलं च अप्प ति णिच्छिदो समणो । परिणमदि णेव अगणं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ १२६ ॥ कर्ता करणं कर्म कर्मफलं चात्मेति निश्चितः श्रमणः।

कर्ता करणं कमें कमें फलं चात्मीत निश्चितः श्रमणः।
परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते ग्रदम् ॥ १२६॥

संग) का असंभव होनेसे और पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन हो जानेसे आत्मा शुद्ध-द्रव्य ही रहता है ॥ १२५ ॥

श्रव, इसप्रकार केयत्वको प्राप्त श्रात्माकी शुद्धताके निश्चयसे ज्ञानतत्त्वकी सिद्धि होनेपर शुद्ध श्रात्मतत्त्वकी उपलब्धि (श्रनुभव, प्राप्ति ) होती है; इसप्रकार उसका श्रभिनन्दन करते हुये (श्रर्थात् श्रात्माकी शुद्धताके निर्णयकी प्रशंसा करते हुये धन्यवाद देते हुये ) द्रव्यसामान्यके वर्णनका उपसंहार करते हैं:—

#### गाथा १२६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अमणः] श्रमण [कर्ता, करणं, कर्म, कर्मफलं च आत्मा] 'कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल आत्मा है' [इति निश्चितः] ऐसा निश्चयवाला होता हुआ [अन्यत्] अन्यरूप [न एव परिणमिति] परिणमित नहीं ही हो तो वह [ गुद्धं आत्मानं ] गुद्ध आत्माको [लभते ] उपलब्ध करता है।

१. प्रलीन हो जाना - अत्यंत लीन हो जाना; मग्न हो जाना; ब्रब जाना; अदृश्य हो जाना।

२. क्षेयत्वको प्राप्त = क्षेयभूत। (आत्मा क्षानरूप भी और क्षेयरूप भी है, इस क्षेयतत्व प्रज्ञापन अधिकारमें यहाँ द्रव्य सामान्यका निरूपण किया जा रहा है; उसमें आत्मा क्षेयभू तरूपसे समाविष्ट हुआ है।)

यो हि नामैं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमित स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्क द्रव्यान्तः प्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानश्चपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रधावितोपरागरं जितात्मष्ट्रचिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, भहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, भहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व-

टीका:—जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म ग्रौर कर्मफल ग्रात्मा ही है' यह निश्चय करके वास्तवमें परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष, जिसका परद्रव्यके साथ संपर्क रुक गया है, ग्रौर जिसकी पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई हैं ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है; परन्तु ग्रन्य कोई (पुरुष) ऐसे शुद्ध ग्रात्माको उपलब्ध नहीं करता।

इसीको स्पष्टतया समभाते हैं:---

"जब ग्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित (विकृत मिलन) थी ऐसा मैं जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रंजित (रँगी हुई) हो ऐसे स्फिटिक मिणकी भाँति-परके द्वारा ग्रारोपित विकारवाला होनेसे संसारी था, तब भी (ग्रज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी (संबंधी) नहीं था। तब भी मैं ग्रकेला ही कर्ता था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतंत्र था (ग्रर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था); मैं ग्रकेला ही करण था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन)

१. 'कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है' ऐसा निश्चय होने पर दो बातें निश्चित हो जाती हैं;—एक तो यह कि 'कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नहीं, अर्थात् आत्माका परद्रव्यके साथ संबंध नहीं है;' दूसरी—'अमेद दृष्टिमें कर्ता, करण इत्यादि मेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात् पर्यायें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं।'

२. उपराग = किसी पदार्थमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी भाव; औपाधिक भाव; विकार; मलिनता ।

३. आरोपित = ( नवीन अर्थात् औपाधिकरूपसे ) किये गये। [ विकार स्वभावभूत नहीं थे, किन्तु उपाधिके निमित्तसे औपाधिकरूपसे ( नवीन ) हुये थे। ]

४. कर्ता, करण और कर्मके अधौंके लिये १६ वीं गायाका भावार्थ देखना चाहिये।

मावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्, अहमेक एव चोपरक्तिन्तिपरिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यं विषयंस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफलमासम्। इदानीं पुनरनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मवन्धनोपाधि-सिन्निधिष्वंसिनिस्कुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिः स्फिटिकमणिरिव विश्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनास्मि स्रमुद्धः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एव सुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करणमिस्म, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणमनस्वभावेन्वात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यमनाकुलत्वलक्ष-णं सौख्याख्यं कर्मफलमस्मि। एवमस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयतः परमाणो-

था; मैं ग्रकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं ग्रकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण ग्रात्मासे प्राप्य था; ग्रौर मैं ग्रकेला ही सुखसे विपरीत लक्षणवाला, 'दुःख' नामक कर्म फल था,—जो कि उपरक्त चैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था।

ग्रीर ग्रब, ग्रनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्म की बंधनरूप उपाधिकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज (स्वाभाविक) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं-जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो ऐसे स्फिटिकमणिकी भाँति—जिसका परके द्वारा ग्रारोपित विकार रक गया है, ऐसा होनेसे एकान्ततः मुमुक्षु (केवल मोक्षार्थी) हूँ; ग्रभी भी (मुमुक्षु दशामें—ज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है। ग्रभी भी मैं ग्रकेला ही कर्ता हूँ, क्योंकि मैं ग्रकेला ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ, (ग्रर्थात् स्वाधीनतया कर्ता हूँ); मैं ग्रकेला ही करण हूँ, क्योंकि मैं ग्रकेला ही मुविशुद्ध चैतन्यरूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण ग्रात्मासे प्राप्य हूँ ग्रौर मैं ग्रकेला ही ग्रनाकुलतालक्षणवाला, 'सुख' नामक कर्म फल हूँ;—जो कि भविशुद्धचैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावके कारण ग्रात्मासे प्राप्य हूँ ग्रौर मैं ग्रकेला ही ग्रनाकुलतालक्षणवाला, 'सुख' नामक कर्म फल हूँ;—जो कि भविशुद्धचैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न किया जाता है।''

सुविशुद्ध चैतन्यपरिणमनस्वभाव आत्माका कर्म है, और वह कर्म अनाकुलता स्वरूपसुखको उत्पन्न करता है, इसलिये सुख कर्मफल है। सुख आत्माकी ही अवस्था होने से आत्मा ही कर्मप ल है।

िवैकत्वभावनोन्धुखस्य परद्रच्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्र परेण नो संपृच्यते । ततः परद्रच्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्तृ करणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन् पर्यायैने संकीर्यते, ततः पर्यायासंकीर्णत्वाच सुविशुद्धो भवतीति ।। १२६ ।।

# वसंतितिलका छन्द । द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा-सामान्यमञ्जितसमस्तिविशेषज्ञातः ।

दसप्रकार बंधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमें ग्रात्मा ग्रकेला ही है, इसप्रकार भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामें उन्मुख होनेसे, (ग्रर्थात् एकत्वके ग्रानेमें तत्पर होनेसे), उसे परद्रव्यरूप परिणित-किंचित् नहीं होती; ग्रीर परमाणुकी भाँति (जैसे एकत्वभावसे परिणिमत परमाणु परके साथ संगको प्राप्त नहीं होता उसीप्रकार—), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ, संपृक्त नहीं होता; इसलिये परद्रव्यके साथ ग्रसंबद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है। ग्रीर, कर्ता, करण, कर्म, तथा कर्म फलको ग्रात्मारूपसे भाता हुग्रा वह पुरुष पर्यायोंसे संकीर्ण (खंडित) नहीं होता; ग्रीर इसलिये—पर्यायोंके द्वारा संकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध होता है। १२६।।

[ग्रब, इस क्लोक द्वारा इसी ग्राशयको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है:-]

अर्थ:—जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ओर हटा लिया है (अर्थात् परद्रव्योंसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोंके समूहको सामान्यमें लीन किया है (अर्थात् समस्त पर्यायोंको द्रव्यके भीतर हुबोया हुआ दिखाया है) ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा तत्वको (आत्मस्वरूपको) विविक्त किया है।

१. भाना - अनुभव करना; समभना; चिन्तवन करना [ 'किसी जीवका-अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ संबन्ध नहीं है। बंधमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे बाँधता था और निजको अर्थात् अपने दुःख-पर्यायरूप फलको, भोगता था। अब मोच्चमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे मुक्त करता है। और निजको-अर्थात् अपने सुखपर्यायरूप फलको-भोगता है'—ऐसे एकत्वको सम्यग्दृष्टि जीव भाता है, अनुभव करता है, समभता है, चिन्तवन करता है। मिथ्यादृष्टि इससे विपरीतभावनावाला होता है।

२. संपृक्त = संपर्कवाला, संबंधवाला; संगवाला ।

३. सम्यग्दृष्टि जीव भेरोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता-अनुभव करता है।

४. विविक्त = शुद्ध, अकेला, अलग।

इत्येष ग्रद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मी-लुण्टाक उत्कटविवेकविविक्ततन्तः ॥ ७ ॥

मंदाकांता छंद।

इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्वकर्मादिमेद-भ्रान्तिष्वंसादिप च सुचिरान्लब्धशुद्धात्मतत्त्वः । सिच्चन्मात्रे महसि विश्वदे मूर्च्छितश्चेतनोऽयं स्थास्यत्युद्यत्सहजमहिमा सर्वदा सुक्त एव ॥ = ॥

अनुष्टुप् इंद । द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कृत्वेति मानसम् । तद्विशेषपरिज्ञानप्राग्भारः क्रियतेऽधुना ॥ ९ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरिचतायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापने सामान्यद्रव्यप्रज्ञापनंसमाप्तम् ।।

[ अब शुद्धनयके द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाले आत्माकी महिमा क्लोक द्वारा कह कर, द्रव्यसामान्यके वर्णनकी पूर्णाहुति की जाती है:—]

अर्थ:—इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद (परद्रव्यरूप परिणमनके नाश ) से, तथा कर्ता, कर्म इत्यादि भेदोंकी भ्रांतिके भी नाशसे श्रन्तमें जिसने शुद्ध श्रात्मतत्वको उपलब्ध किया है,—ऐसा यह श्रात्मा, चैतन्यमात्ररूप विशद (निर्मल) तेजमें लीन होता हुआ, श्रपनी सहज (स्वाभाविक) महिमाकी प्रकाशमत्तासे सर्वदा मुक्त ही रहेगा।

[ स्रब, श्लोक द्वारा नवीन विषयको-दृव्यविशेषके वर्णनको सूचित किया जाता है:—]

अर्थः इसप्रकार द्रव्यसामान्यके ज्ञानसे मनको गंभीर करके, ग्रब द्रव्य-विशेषके परिज्ञानका प्रारंभ किया जाता है।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमदमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्वदीपिका नामकी टीकामें ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापनमें द्रव्यसामान्यप्रज्ञापन समाप्त हुग्रा।

१. परिज्ञान = विस्तारपूर्वकज्ञान।

भव द्रव्यविशेषप्रकापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेषं निश्चिनोति— द्वं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवञ्चोगमञ्जो । पोग्गलद्वप्यमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः। पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽषेतनो भवति चाजीवः॥ १२७॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्झदेव तद्धिरुद्धविशेषलक्षणसद्भा-वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषम्रपद्धौकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजी-वस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पश्च व्यक्तयः । विशेषलक्षण जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनरचेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन

ग्रव, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते हैं, (ग्रथित् द्रव्यविशेषोंको द्रव्यके भेदोंको वतलाते हैं); उसमें (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते हैं, (ग्रथित् द्रव्यके जीव ग्रौर ग्रजीव-दो भेद बतलाते हैं):—

#### गाया १२७

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः] जीव श्रौर श्रजीव है। [पुनः] उसमें [चेतनोपयोगमयः] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [जीवः] जीव है, [च] श्रौर [पुद्रलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गल द्रव्यादिक श्रचेतन द्रव्य [अजीवः भवति] श्रजीव हैं।

टीकाः—यहाँ (इस विश्वमें) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको छोड़े विना ही, उसमें रहनेवाले विशेषलक्षणोंके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक् किये जानेपर जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है। उसमें, जीवका आत्मद्रव्य ही एक भेद है; श्रीर अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य, तथा आकाशद्रव्य-यह पाँच भेद हैं। जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतना-मयता श्रीर उपयोगमयता) है; श्रीर अजीवका अचेतनत्व है। उसमें जहाँ स्वधर्मों व्याप्त होनेसे (जीवके) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती, संवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके द्वारा जिसमें निष्पन्नत्व (रचनारूपत्व) अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव

१—चेतनाका परिसामस्बरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिसाति है।

द्योतमानयानपायिन्या भगवत्या संवित्तिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षरोन द्रव्यवृत्तिरूपेणो-पयोगेन च निवृत्त्वमवतीर्णं प्रतिभाति स जीवः । यत्र पुनरुपयोगसङ्चरिताया यथोदितल-क्षणायारचेतनाया अभावाद्बहिरन्तश्राचेतनत्वमवतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥ १२७॥

अथ लोकालोकत्वविशेषं निश्चिनोति-

# पोग्गलजीवणिबद्धो धम्माधम्मत्यिकायकालङ्ढो । वट्टदि त्रागासे जो लोगो सो सन्वकाले दु ॥ १२= ॥

पुर्गलजीवनिबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः। वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥ १२०॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात्। स्वलक्षणं हि लोक-स्य षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम्। तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि

है। ग्रौर जिसमें उपयोगके साथ रहनेवाली, 'यथोक्त लक्षणवाली चेतनाका ग्रभाव होनेसे बाहर तथा भीतर ग्रचेतनत्व ग्रवतिरत प्रतिभासित होता है, वह ग्रजीव है।

भावार्थः — द्रव्यत्वरूप सामान्यकी ग्रपेक्षासे द्रव्योंमें एकत्व है, तथापि विशेषलक्षणोंकी ग्रपेक्षासे उनके जीव ग्रीर ग्रजीव दो भेद हैं। जो द्रव्य भगवती चेतनाके द्वारा ग्रीर चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित है वह जीव है, ग्रीर जो चेतनारहित होनेसे ग्रचेतन है वह ग्रजीव है। जीवका एक ही भेद है; ग्रजीवके पांच भेद हैं। इन सबका विस्तृत विवेचन ग्रागे किया जायगा ॥१२७॥

ग्रब ( द्रव्यके ) लोकालोकत्वरूपभेदका निश्चय करते हैं:-

## गाया १२८

अन्वयार्थः — [आकाशे ] ग्राकाशमें [यः ] जो भाग [पुद्रलजीवनिवदः ] पुद्गल ग्रीर जीवसे संयुक्त है, तथा [धर्माधर्मास्तिकायकालाहचः वर्तते ] धर्मास्तिकाय ग्रधर्मास्तिकाय, ग्रीर कालसे समृद्ध है, [सः ] वह [सर्वकाले तु ] सर्वकालमें [लोकः ] लोक है। (शेष केवल ग्राकाश ग्रलोक है।)

टीका:—वास्तवमें द्रव्य लोकत्व ग्रीर ग्रलोकत्वके भेदसे विशेषवान् है, क्योंकि ग्रपने ग्रपने लक्षणोंका सद्भाव है। लोकका स्वलक्षण षड्द्रव्य समवायात्मकत्व

१—यथोक्त लच्चण्वाली — ऊपर कहे अनुसार लच्चण्वाली (चेतनाका लच्चण् ऊपर ही कहने में आया है।)

परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुर्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गति-स्थितिनिबन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिन्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रन्यवर्तनानिमिचभूतश्च कालो नित्य-दुर्ललितस्तचावदाकाशं शेषाण्यशेषाणि द्रन्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः। यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुर्गलयोगितिस्थितौ न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुर्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः।। १२८।।

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति—

उपादद्विदिभंगा पोग्गलजीवपगस्स लोगस्स । परिणामादो जायंते संघादादो व भेदादो ॥ १२६ ॥

उत्पादस्थितिमङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य । परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥ १२९ ॥ -

(छह द्रव्योंकी समुदायस्वरूपता) है, ग्रौर ग्रलोकका केवल ग्राकाशात्मकत्व (मात्र ग्राकाशस्वरूपत्व) है। वहाँ, सर्वद्रव्योंमें व्याप्त होने वाले परममहान ग्राकाशमें, जहाँ जितनेमें गित-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गितस्थितको प्राप्त होते हैं, (जहाँ जितनेमें ) उन्हें, गितस्थितिमें निमित्तभूत धर्म तथा ग्रधमं व्याप्त होकर रहते हैं ग्रौर (जहाँ जितनेमें ) सर्व द्रव्योंके वर्तनामें निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह उतना ग्राकाश तथा शेप समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका 'स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है; ग्रौर जहाँ जितने ग्राकाशमें जीव तथा पुद्गलकी गिति स्थिति नहीं होती, धर्म तथा ग्रधमं नहीं रहते, ग्रौर काल नहीं पाया जाता, उतना केवल ग्राकाश जिसका स्व-रूपतासे स्वलक्षण है, वह ग्रलोक है ॥ १२ ॥

ग्रब, 'किया' रूप भीर 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी ग्रपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते हैं:—

## गाथा १२९

अन्त्रयार्थः—[ पुद्रलजीवात्मकस्य लोकस्य ] पुद्गल-जीवात्मक लोकके [ परिणामात् ] परिणमनसे, भ्रौर [ संघातात् वा मेदात् ] संघात ( मिलने ) भ्रौर भेद

१. स्वरूपतासे = निजरूपसे ( पह्द्रव्यसमुदाय ही लोक है, अर्थात् वही लोकका स्वस्य है—स्वरूप है। इसलिये लोकके स्व-रूपतासे पट्द्रव्योंका समुदाय लोकका स्व-लक्षण है।)

क्रियाभाववत्त्वेन केवलभाववत्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः । तत्र भाववन्तौ कियावन्तौ च पुत्गलजीवौ परिणामाद्मेदसंघाताम्यां चोत्पद्यमानाविष्ठमानभञ्यमानत्वात् । शेषद्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामादेवोत्पद्यमानाविष्ठिमानभञ्यमानत्वादिति निश्चयः । तत्र परिणाममात्रलक्षणो भावः, परिस्पन्दवलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभावत्वात् परिणामनेवोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभञ्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुद्रलास्तु परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन भिकाः संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभञ्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन नृतनकर्मनोकर्मपुद्रलेभ्यो

(पृथक् होने ) से [उत्पादिस्थितिभंगाः] उत्पाद, ध्रौव्य, ग्रौर व्यय [जायन्ते] होते हैं।

टीकाः—कोई द्रव्य 'भाव' तथा 'कियावाले' होनेसे, श्रीर कोई द्रव्य केवल 'भाव' वाले होनेसे,—इस अपेक्षांसे द्रव्यके भेद होते हैं। उसमें पुद्गल तथा जीव (१) भाववाले तथा (२) कियावाले हैं, क्योंकि (१) परिणाम द्वारा, तथा (२) संघात श्रीर भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं श्रीर नष्ट होते हैं। शेष द्रव्य तो भाववाले ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं श्रीर नष्ट होते हैं; — ऐसा निश्चय है।

उसमें, 'भाव'का लक्षण परिणाममात्र है; (ग्रौर) 'किया'का लक्षण परिस्पंद (कम्पन) है। इसमें समस्त ही द्रव्य भाववाले हैं, क्योंकि परिणाम स्वभाव-वाले होनेसे परिणामके द्वारा 'ग्रन्वय ग्रौर व्यतिरेकोंको प्राप्त होते हुये वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं ग्रौर नष्ट होते हैं। पुद्गल तो (भाववाले होनेके ग्रितिरक्त) कियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पंद स्वभाववाले होनेसे परिस्पंदके द्वारा 'पृथक् पुद्गल एकत्रित होजाते हैं इसलिये, ग्रौर एकत्रित-मिले हुये पुद्गल पुनः पृथक् होजाते हैं, इसलिये (इस ग्रपेक्षासे) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं ग्रौर नष्ट होते हैं। तथा जीव भी (भाववाले होनेके ग्रतिरक्त) कियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पंदके द्वारा नवीन कर्म—नोकर्म-

१. अन्वय, स्थायिस्वको और व्यतिरेक, उत्पाद तथा व्ययत्वको बतलाते हैं।

२. पृथक् पुद्गल कंपनके द्वारा एकत्रित होते हैं। तब वे पृथक्तया नष्ट होते पुद्गलरूपसे टिकते और एकत्रितरूपसे उत्पन्न होते हैं।

· भिकास्तैः सद्द संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्यद्यमानावतिष्ठमानमञ्यमानाः क्रियावन्तव्य भवन्ति । १२९। अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिंगेहिं जेहिं दव्वं जीवमजीवं च हवदि विगणादं । तेऽतव्भावविसिद्धा मुत्तामुत्ता गुणा ऐया ॥ १३० ॥

> लिंगेर्वेर्द्रव्यं जीवोऽजीवश्व भवतिविज्ञातम् । तेऽतद्भावविशिष्टाः मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्गचते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा मवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गित्रसिद्धौ तिल्लङ्गत्तवप्रपढीक ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽय-मित्यादिविशेषग्रत्याद्यन्ति, स्वयमि तद्भावविशिष्टत्वेनोपाचिविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य

रूप पुद्गलोंसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे ग्रौर कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ एकत्रित हुये जीव बादमें पृथक् होनेसे, ( इस ग्रपेक्षासे ) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं ग्रौर नष्ट होते हैं ॥ १२६॥

म्रब यह बतलाते हैं कि-गुण-विशेष (गुणोंके भेद ) से द्रव्य-विशेष (द्रव्योंका भेद ) होता है:—

# नाथा १३•

अन्वयार्थ:—[यै: लिंगै:] जिन लिंगोंसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीव: अजीव: च] जीव ग्रौर ग्रजीवके रूपमें [विद्वातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भाविव-िश्वष्टा:] ग्रतद्भाव विशिष्ट (ग्रतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मृतीमृती:] मूर्त-ग्रमूर्त [गुणा:] गुण [ ह्रोया:] जानने चाहिये।

टीका:—द्रव्यका ग्राश्रय लेकर ग्रीर परके ग्राश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिंगित' (प्राप्त ) होता है—पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण हैं। वे (गुण), 'जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं हैं ग्रीर जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं' इस ग्रपेक्षासे

१. ज्ञानावरणादि कर्मरूप और शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कंपनसे पुनः पृथक होजाता है। तब वह (उन पुद्गलोंके साथ) एकत्रिततया नष्ट, जीवत्वेन स्थिर और (उनसे) पृथक्त्वेन उत्पन्न होता है।

द्रव्यस्य यो यः स्वमावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वाचेषामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्ती-नाममूर्तीनां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तत्वेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता इति तेषां विशेषो निश्चेयः ॥ १३०॥

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमाख्याति-

मुत्ता इंदियगेज्भा पोग्गलदव्वप्पगा त्रणेगविधा । दव्वाणममुत्ताणं गुणा त्रमुत्ता मुणेदव्वा ॥ १३१ ॥

मृर्ता इन्द्रियम्राह्याः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधाः । द्रव्याणाममृर्तानां गुणा अमृर्ता ज्ञातव्याः ॥ १३१ ॥

द्रव्यसे 'ग्रतद्भावके द्वारा विशिष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिंग ग्रौर विगिक रूपमें प्रसिद्धि (परिचय) के समय द्रव्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं। श्रव, वे द्रव्यमें 'यह जीव है, यह ग्रजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्यों कि स्वयं भी विद्भावके द्वारा 'विशिष्ट होनेसे विशेषको प्राप्त हैं। जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष (भेद) हैं; ग्रौर इसीलिये मूर्त तथा श्रमूर्त द्रव्यों का मूर्तत्व-श्रमूर्तत्वरूप तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें इसप्रकारके भेद निश्चित करना चाहिये कि 'यह मूर्त गुण हैं ग्रौर यह श्रमूर्तगुण हैं। १३०।।

अब मूर्त और अमूर्त गुणोंके लक्षण तथा संबंध (अर्थात् उनका किन दृव्योंके साथ संबंध है यह ) कहते हैं:—

## गाथा १३१

अन्वयार्थः—[ इन्द्रियग्राह्माः मूर्ताः ] इन्द्रियग्राह्म-मूर्तगुण [ पुद्गलद्रव्यात्मकाः ] पुद्गल द्व्यात्मक [ अनेक विधाः ] अनेक प्रकारके हैं; [अमूर्तानां द्रव्याणां] ग्रमूर्त द्रव्योके [ गुणाः ] गुण [ अमूर्ताः झातव्याः ] अमूर्त जानना चाहिये ।

१. अतद्भाव = ( कथंचित् ) उसहप नहीं होना वहः

२. लिंगी = लिंगवाला, (विशेषगुरा लिंगचिह्न है और लिंगी द्रव्य है)।

३. तद्भाव = उसरूप, उस-पना; उस-पनासे होना; स्वरूप।

४. विशिष्ट = विशेषतावाला; खास; भिना।

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्यतं लक्षणम् । वमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मूर्तत्वात् । वमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सर्वेषामप्यमूर्तन्त्वात् ॥ १३१ ॥

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति-

वर्णरसगंधकासा विज्जंते पुरगलस्स सुहुमादो । पुढवीपरियत्तस्स य सद्दो सो पोरगलो चित्तो ॥ १३२ ॥

वर्णरसगंघरपर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य द्यक्ष्मात् । पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलिबन्नः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राद्याः किल स्पर्शरसगम्धवणस्तिद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राद्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृद्यमाणा अगृद्यमाणाश्च भा एकद्रव्यात्मकद्यक्ष्मपर्यायात्परमाणोः भा अनेकद्रव्यात्मकस्थूल-पर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-

टीका:—मूर्त गुणोंका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है; भौर अमूर्तगुणोंका उससे विपरीत है; (अर्थात् अमूर्त गुण इन्द्रियोंसे ज्ञात नहीं होते।) भौर मूर्तगुण पुद्गलदृज्यके हैं, क्योंकि वही (पुद्गल ही) एक मूर्त है; भौर अमूर्तगुण शेष दृज्योंके हैं, क्योंकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष सभी दृज्य अमूर्त हैं।। १३१।।

म्रब मूर्त पुद्गल दृव्यके गुण कहते हैं:---

# गाया १३२

अन्वयार्थः—[वर्णरसगंधस्पर्धाः] वर्ण, रस, गंध ग्रौर स्पर्श (गुण)
[.सूक्ष्मात्] सूक्ष्मसे लेकर [पृथिवीपर्यंतस्य च]पृथ्वी पर्यन्तके [पुद्गलस्य] (सर्व)
पुद्गलके [विद्यन्ते] होते हैं; [वित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः]
वह [पुद्गलः]पुद्गल ग्रथित् पौद्गलिक पर्याय है।

टीका: - स्पर्श, रस, गंध ग्रौर वर्ण इन्द्रियग्राह्य हैं क्योंकि वे इन्द्रियोंके विषय हैं। वे इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति भौर शिक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते हों या न किये जाते हों तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप

१. परमागु, कार्मणवर्गणा इत्यादिमें इन्द्रियमाद्यता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है; इसीलिये बहुतसे परमागु स्कंथरूप होकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात होते हैं।

स्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्रलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियग्राह्यत्वाद्गुणत्वं न खन्वा-शक्कनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपश्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्रलपर्यायत्वेनाम्युपगम्यमानत्वात् । गुणत्वे वा न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणिनोरिविभक्तप्रदेशत्वेनैकवेदनवेद्यत्वादमूर्तद्रव्य-स्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षणेनोत्खातगुणलक्षणत्वानमूर्तद्रव्यगुणोऽपि न भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कत्वं गुणलक्षणं तु नित्यत्वम् । ततः कादाचित्कत्वोत्खात-नित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम् । यत्तु तत्र नित्यत्वं तत्त्वदारम्भकपुद्रलानां तद्गुणानां च

परमाणुसे लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वीस्कंघ तकके समस्त पुद्गलके, अविशेषतया विशेषगुणोंके रूपमें होते हैं; और उनके मूर्त होनेके कारण ही, (पुद्गलके अतिरिक्त) शेष द्रव्योंके न होनेसे वे पुद्गलको बतलाते हैं।

ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्रियग्राह्य होनेसे गुण होगा; क्योंकि वह (शब्द) विचित्रताके द्वारा विश्वरूपत्व ( ग्रमेकानेकप्रकारत्व ) दिखलाता है, फिर भी उसे ग्रनेक द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमें स्वीकार किया जाता है।

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय, तो वह क्यों योग्य नहीं है उसका समाधान:—

प्रथम तो, शब्द ग्रमूर्त द्रव्यका गुण नहीं है, क्योंकि गुण-गुणीमें ग्रभिन्न प्रदेशत्व होनेसे, वे (गुण-गुणी) प्रक वेदनसे वेद्य होनेसे ग्रमूर्त द्रव्यके भी श्रवणेन्द्रियकी विषयभूतता ग्राजायगी।

(दूसरे, शब्दमें) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उत्थापित होनेसे शब्द मूर्त द्रव्यका गुण भी नहीं है। पर्यायका लक्षण कादाचित्कत्व (ग्रनित्यत्व) है, ग्रीर गुणका लक्षण नित्यत्व है; इसलिये (शब्दमें) ग्रनित्यत्वसे नित्यत्वके उत्थापित

१. विचित्रता = विविधता ( शब्द भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक, वैश्रसिक आदि अनेक प्रकारके हैं।)

२. एक वेदनसे वेद्य = एक ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य (नैयायिक शब्दको आकाशका गुण मानते हैं, किन्तु यह मान्यता अप्रमाण है। गुण-गुणिक प्रदेश अभिन्न होते हैं, इसिलये जिस इन्द्रियसे गुण ज्ञात होता है। उसीसे गुणी-भी ज्ञात होना चाहिए। शब्द कर्णेन्द्रियसे जाना जाता है, इसिलये आकाश भी कर्णेन्द्रियसे ज्ञात होना चाहिये। किन्तु वह तो किसी भी इन्द्रियसे ज्ञात होता नहीं है। इसिलये शब्द आकाशादि अमूर्तिक द्रव्योंका गुण नहीं है।)

स्पर्भादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्मम् । न च पुद्रलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्ध-स्येन स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । मपां घाणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घाणरसनेन्द्रियाविषय-त्वात्, मरुतो घाणरसनचत्तुरिन्द्रियाविषयत्वाच । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप्-ज्योतिर्मारुतः, सर्वपुद्रलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाम्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्रलेरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामपुज्यो-

होनेसे ( म्रर्थात् शब्द कभी कभी ही होता है, भ्रौर नित्य नहीं है, इसलिये ) शब्द गुण नहीं है । जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे ( शब्दको ) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका भ्रौर उनके स्पर्शादिक गुणोंका ही है, शब्द पर्यायका नहीं,—इसप्रकार भ्रतिदृढ़ता पूर्वक ग्रहण करना चाहिये ।

ग्रीर, "यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कंधकी भौति स्पर्शनादिक इन्द्रियोंका विषय होना चाहिये, ग्रर्थात् जैसे पृथ्वीस्कंधरूप पुद्गलपर्याय सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्द्रियोंसे ज्ञात होनी चाहिये" (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नहीं है; क्योंकि पानी (पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घाणेन्द्रियका विषय नहीं है; ग्राग्न घाणेन्द्रिय तथा रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, ग्रीर वायु घाण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं है। ग्रीर ऐसा भी नहीं है कि—पानी गंघ रहित है (इसलिये नाकसे ग्रग्नाह्य है), ग्राग्न गंघ तथा रस रहित है (इसलिये नाक तथा जीभसे ग्रग्नाह्य है); ग्रीर वायु गंध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा ग्रांक्षोंसे ग्रग्नाह्य है); क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शाद्व वैवक्षयुक्त स्वीकार किये गये हैं। क्योंकि जिनके

१. चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह। [ समस्त पुद्गलों में — पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबही में स्पर्शादि चारों गुण होते हैं। मात्र अन्तर इतना ही है कि पृथ्वी में चारों गुण व्यक्त हैं, पानी में गंध अव्यक्त है, अग्नि में गंध तथा रस अव्यक्त है, और बायु में गंध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं। इस बातकी सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार है: — चन्द्रकान्त मिण्लप पृथ्वी में से पानी भरता है; अरिणकी-लकड़ी में से अग्नि प्रगट होती है और जी खाने से पेट में वायु उत्पन्न होती है। इसलिये — (१) चंद्रकांत-मिण्में, (२) अरिण-लकड़ी में, और (३) जी में रहनेवाले चारों गुण (१) पानी में, (२) अग्नि में, और (३) वायु में होने चाहिये। मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणों में से कुछ अप्रगटरूप से परिण्यात हुये हैं। और फिर, पानी में से मोती रूप पृथ्वी काय और अग्नि में से काजलरूप पृथ्वी काय के उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगट होते हुये देखे जाते हैं।]

तिरुद्दरमरुतामारम्भदर्शनात् । न च कचित्कस्यचित् गुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वं कादाचित्कपरिणाम-वैचित्र्यप्रत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्रलपर्याय एवेति ॥ १३२ ॥ वयामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान् गृणाति—

> श्रागासस्पवगाहो धम्मद्द्वस्स गमणहेदुत्तं । धम्मेदरद्वस्स दु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ १३३ ॥ कालस्स वट्टणा से गुणोवश्रोगो ति श्रप्पणो भणिदो । ऐया संखेवादी गुणा हि मुत्तिष्पहीणाणं ॥१३४॥ जुगलं ।

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् । धर्मेतरद्रव्यस्य तु गुणः पृनः स्थानकारणता ॥ १३३ ॥ कालस्य वर्तना स्यात् गुण उषयोग इति आत्मनो भणितः । क्रेयाः संस्रेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रद्वीणानाम् ॥ १३४ ॥ युगलम् ।

स्पर्शादिचतुष्क व्यक्त हैं ऐसे (१) चन्द्रकान्तमणिको, (२) ग्ररणिको, ग्रौर (३) जो को जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हींके द्वारा (१) जिसकी गंध अव्यक्त है ऐसे पानीकी, (२) जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्निकी, ग्रौर (३) जिसकी ,गंध, रस तथा वर्ण अव्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है।

ग्रीर कहीं (किसी पर्यायमें) किसी गुणकी कादाचित्क परिणामकी विचित्रताके कारण होनेवाली व्यक्तता या ग्रव्यक्तता नित्य दृव्यस्वभावका प्रतिघात नहीं करती। (ग्रर्थात् ग्रनित्यपरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रगटता ग्रीर ग्रप्रगटता नित्य दृव्यस्वभावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती।)

इसलिये शब्द पुद्गलकी पर्याय ही है ।। १३२ ॥ अब, शेप अमूर्त दृक्योंके गुण कहते हैं:—

### गाया १३३-३४

अन्वयार्थः— [ आकाशस्यावगाहः ] ग्राकाशका ग्रवगाह, [ धर्मद्रव्यस्य गमन-हेतुत्वं ] धर्मद्रव्यका गमनहेतुत्व [ तु पुनः ] ग्रीर [ धर्मेतरद्रव्यस्य गुणः ] ग्रधर्म द्व्यका गुण [ स्थानकारणता ] स्थानकारणता है । [ कालस्य ] कालका गुण [ वर्तना स्यात् ] वर्तना है, [ मात्मनः गुणः ] ग्रात्माका गुण [ उपयोगः इति भणितः ] उपयोग विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाइहेतुत्वमाकाशस्य, सकुत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां बीक्षुद्रलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकुत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां बीक्षुद्रलानां स्थानहेतुत्वं प्रात्मधर्मस्यः अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयष्ट्रचिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो बीवस्य । एवमसूर्वानां विशेषगुणसंखेषाधिगमे लिक्ग्म् । तत्रैककालमेष सकलद्रव्यसाधारणाव-गाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभक्दाक्षश्रमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-कहा है । [ धूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि ] इसप्रकार अमूर्त द्व्योंके गुण [ संखेषात् ] संक्षेपसे

कहा है । [ **पृतिप्रद्दीणानां गुणाः दि** ] इसप्रकार ग्रमूर्त दृव्योंके गुण [ संचेपात् ] संक्षेपसे [ ज्ञेषाः ] जानना चाहिये ।

टीका:—पुगपत् सर्वद्रव्योंके साधारण स्रवगाहका हैतुत्व साकाशका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व गतिरूम परिणमित जीव-पुद्गलोंके गमनका हेतुस्व धर्मका विशेष गुण है। एक ही साथ सर्व स्थितिरूम परिणमित जीव-पुद्गलोंके स्थिर होनेका हेतुस्व स्थिमका विशेषगुण है। (कालके स्थितिरूक्त ) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रति-पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुस्व (समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है। चैतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है। इसप्रकार समूर्त द्रव्योंके विशेष गुणोंका संक्षिप्त ज्ञान होने पर समूर्त द्रव्योंको जाननेके लिंग (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त होते हैं, अर्थात् उन उन विशेष गुणोंके द्वारा उन उन समूर्त द्रव्योंका स्रस्तित्व ज्ञात होता है-सिद्ध होता है। (इसीको स्थष्टता पूर्वक समकाते हैं:--)

वहाँ एक ही कालमें समस्त द्रव्योंको साधारण ध्रवगाहका संपादन ( ग्रवगाह हेतुत्वरूप लिंग ) आकाशको बतलाता है; क्योंकि शेष द्रव्योंके सर्वगत न होनेसे उनके वह संभव नहीं है।

इसीप्रकार एक ही कालमें गति परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है; क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं इसलिये उनके वह संभव नहीं है; जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है लोक अलोककी सीमा अचलित होनेसे वह आकाशके संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे अधर्मके वह संभव नहीं है।

( काल श्रीर पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकते; जीव समुद्घातको छोड़कर ग्रन्य कालमें लोकके ग्रसंख्यातवें भागमें

१. अवगाह — लीन होना; मिजित होना, अवकाश प्राप्त करना। ( एक ही कालमें सर्व द्रव्योंकोः सामान्य अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रव्य निमित्तभूत है।)

समस्तजीवपुद्गलानामालोकाद्गमनहेतुत्वमप्रदेश्वत्वात्कालपुद्गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येय-मागमात्रत्वाजीवस्य लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य विरुद्धकार्यहेतुत्वादघर्मस्यासंभवद्धर्म-मिश्रगमयित । तथैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामालोकात्स्थानहेतुत्वमप्रदेशत्वात्का-लपुद्गलयोः, समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाजीवस्य, लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादा-

ही रहता है, इसलिये वह भी लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकता; यदि आकाश गितमें निमित्त हो तो जीव और पुद्गलोंकी गित अलोकमें भी होने लगे, जिससे लोकालोककी मर्यादा ही न रहेगी; इसलिये गितहेतुत्व आकाशका भी गुण नहीं है; अधर्म इव्य तो गितसे विरुद्ध-स्थितिकार्यमें निमित्तभूत है, इसलिये वह भी गितमें निमित्त नहीं हो सकता। इसप्रकार गितहेतुत्वगुण धर्मनामक द्रव्यका अस्तित्व बतलाता है।)

इसीप्रकार एक ही कालमें स्थित परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक स्थितिका हेतुत्व ग्रधमंको बतलाता है; क्योंकि काल ग्रौर पुद्गल ग्रप्रदेशी हैं, इसिलये उनके वह संभव नहीं है; जीव समुद्घातको छोड़कर ग्रन्यत्र लोकके ग्रसंख्यातवें भाग मात्र है, इसिलये उसके वह संभव नहीं है; लोक ग्रौर ग्रलोककी सीमा ग्रचलित होनेसे ग्राकाशके वह संभव नहीं है, ग्रौर विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है।

इसीप्रकार (कालके ग्रितिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंके, प्रत्येक पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्टवृत्ति कारणान्तरसे साध्य होनेसे (ग्रर्थात् उनके समयसे विशिष्टपरिणित ग्रन्य कारणसे होती है, इसलिये) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति हेतुत्व) संभवित नहीं है।

इसीप्रकार चैतन्य परिणाम जीवको बतलाता है, क्योंकि वह चेतन है, इसिलये शेष द्रव्योंके वह संभव नहीं है।

इसप्रकार गुण विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये।

भावार्थः जैसा कि पहले बताया गया है, रस, गंघ, वर्णसे पुद्गल द्रव्योंका स्नस्तित्व ज्ञात होता है। यहाँ स्रमूर्त द्रव्योंका स्नस्तित्व ज्ञाक विशेष लक्षणोंसे प्रगट किया गया है।

१. कालसे अतिरिक्त द्रव्योंकी परिएति 'एक समयमें यह परिएति हुई है' इसप्रकार समयसे विशिष्ट है, अर्थात् व्यवहारसे उसमें समयकी अपेका आती है, इसलिये उसमें द्रव्य-कालद्रव्य-निमिक्त होना चाहिये।

काशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंमवद्धर्ममधिगमयति । तथा अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयष्ट्रचिहेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया दृष्टेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषा- वृद्रव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३ । १३४ ॥

अथ द्रव्याणां प्रदेशवस्वाप्रदेशवस्वविशेषं प्रशापयति—
जीवा पोग्गलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य आगासं ।
सपदेसेहि असंस्वादा एत्थि पदेस ति कालस्स ॥ १३५ ॥

जीवाः पुद्गलकाया धर्माधमीं पुनश्चाकाशम् । स्त्रप्रदेशीरसंख्याता न सन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

चैतन्य परिणामरूप लक्षण अनुभवमें आता है इसलिये अनन्तजीव द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है। जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह (अवकाश) को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश है। जीव और पुद्गल गित करते हुये मालुम होते हैं, इसलिये जैसे मछलीको गित करनेमें निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोंको गित करनेमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है। जैसे मनुष्यको स्थितिमें निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोंकी स्थितिमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये। वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है। जैसे कुम्हारके चक्रके चलनेमें कील निमित्तभूत है उसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) सर्व द्रव्योंके परिणमनमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य असंख्यात कालाणु हैं, जिनकी पर्यायं समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती हैं।

इसप्रकार गुणभेदसे दृव्यभेद निश्चित हुग्रा ।। १३३-१३४ ।। ग्रब, द्रव्यका प्रदेशवत्व ग्रीर ग्रप्रदेशवत्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं:—
शिधा १३४

अन्वयार्थः—[ जीवाः ] जीव [ पुद्गलकायाः ] पुद्गलकाय, [ धर्माधर्मां ] धर्म, धर्म [ पुनः च ] ग्रीर [ आकाशं ] भाकाश [ स्वप्रदेशीः ] स्वप्रदेशींकी अपेक्षासे

१. प्रदेशवरत = प्रदेशवानपना।

प्रदेशवन्ति हिं बीवपुद्गलघर्माधर्मकाञ्चानि अनेकप्रदेशवस्तात् । अप्रदेशः कालाणुः प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरिप लोकाकाशतुन्यासंख्येयप्रदेशापरित्यागाजीवस्य द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वेऽपि द्विप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायेणानवधारितप्रदेशत्वात्पुद्मलस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्यः सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्यः सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्यः सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्यः सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाकाशस्य च प्रदेशवस्त्वम् । कालाणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्पर्यायेण तुःपरस्मरसंपर्कासंयवादप्रदेशत्वमेवास्ति । ततः। काल-द्रव्यमप्रदेशं शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ।। १३४ ।।

नामक कामीः प्रदेशिनोऽप्रदेशास्त्र विस्वति हितः प्रकार्यकि— लोगालोगेसु एमो धम्माधम्मेहि ब्याददो लोगो । सेसे पडुच कालो जीवा पुण पोग्गला सेमा ॥ १३६ ॥

[असंख्याताः ] ग्रसंख्यात भयात् ग्रनेक हैं; [कालस्य ] कालके [ प्रदेशाः इति ] प्रदेश [ न सन्ति ] नहीं हैं ।

ं टीकाः नं जीव, पुद्गल, धर्म, ग्रंधर्म, ग्रीर ग्राकाश श्रिनेक ं प्रदेशनाले होनेसे प्रदेशवान् हैं । कालाणुः प्रदेशमात्र (- एक अंदेशी )-होनेसे ग्रप्रदेशी है ।

( उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हैं: ) संकोच-विस्तारके होने पर भी जीव लोकाकाशतुल्य असंख्य प्रदेशोंको नहीं छोड़ता, इसलिये वह प्रदेशवान है; युद्गल, यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे प्रदेशमात्र (एकप्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशोंसे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशोंवाली पर्यायोंकी अपेक्षासे अनिविचत प्रदेशवान होनेसे प्रदेशवान है; सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशोंके प्रस्तारू होनेसे धर्म प्रदेशवान है; सकललोकव्यापी असंख्यप्रदेशोंके विस्तारू होनेसे अधर्म प्रदेशवान है; और सर्वव्यापी अनन्तप्रदेशोंके विस्तारू होनेसे आकाश प्रदेशवान है। कालाणु तो द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे और पर्यायतः परस्पर संपर्क न होनेसे अप्रदेशी ही है।

ः इसलिये कालद्रव्य अप्रंदेशी है और शेष द्रव्य प्रदेशवान हैं।। १३४।।

अब, यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं:—

१. प्रस्तारं = फैलावः विस्तार।

होकालोकयोर्नमो धर्माधर्माम्यामाततो होकः। शेषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६॥

भाकाशं हि तावत् लोकालोकपोरिष षड्द्रव्यसमवायासमवायपोरिविमागेन ष्ट्रतत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके तिकामित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्वहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽिष लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके षइद्रव्यसमवायात्मकत्वाक्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंवर्तविस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य बन्धहेतुभृतिस्निग्धहृक्षगुणधर्मत्वाच तदेकदेशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्जनचूर्णपूर्णसम्बद्धकन्यायेन सर्वलोक एवति ॥ १३६ ॥

## गाथा १३६

अन्वयार्थ:—[नभः] ग्राकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमें है, [लोकः] लोक [धर्माधर्मास्यास् आततः] धर्म ग्रीर ग्रधर्मसे व्याप्त है, [शेषों प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योंका ग्राश्रय लेकर [कालः] काल है, [पुनः] ग्रीर [शेषों] व शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्रलाः] जीव ग्रीर पुद्गल हैं।

टीका:—प्रथम तो, ग्राकाश लोक तथा ग्रलोकमें है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय ग्रीर ग्रसमवायमें विना विभागके रहता है। धर्म ग्रीर ग्रधमं द्रव्य सर्वत्र लोकमें है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गित ग्रीर स्थित होती है ऐसे जीव ग्रीर पुद्गलोंकी गित या स्थित लोकसे बाहर नहीं होती, ग्रीर न लोकके एक-देशमें होती है, (ग्रथीत् लोकमें सर्वत्र होती है)। काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव ग्रीर पुद्गलोंके परिणामोंके द्वारा (कालकी) समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं; ग्रीर वह काल लोकके एकप्रदेशमें ही है, क्योंकि वह ग्रप्रदेशी है। जीव ग्रीर पुद्गल तो ग्रुक्तिसे ही लोकमें हैं, क्योंकि लोक छह द्व्योंका समवायस्वरूप है।

ग्रीर इसके ग्रितिरक्त (इतना विशेष जानना चाहिये कि ), प्रदेशोंका संकोचिवस्तार होना जीवका धर्म है, ग्रीर बंधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष (-चिकने-रूखे) गुण पुद्गलका धर्म है, इसलिये जीव ग्रीर पुद्गलका समस्त लोकमें या उसके एकदेशमें रहनेका नियम नहीं है। ग्रीर, काल, जीव तथा पुद्गल एक दृव्यकी ग्रिपेक्षासे लोकके एकदेशमें रहने हैं, ग्रीर ग्रनेक दृव्योंकी ग्रिपेक्षासे ग्रंजनचूर्ण (काजल) से भरी हुई डिबियाके न्यायानुसार समस्त लोकमें ही हैं।। १३६॥

# वथ प्रदेशवस्वाप्रदेशवस्वसंभवप्रकारमास्त्रयति-

जध ते णभण्यदेसा नधण्यदेसा हवंति सेसाणं । अपदेसो परमाण् तेण पदेसुब्भवो भणिदो ॥ १३७ ॥

यशा ते नभःप्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम् । अप्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशीद्भवो भणितः ॥ १३७॥

स्त्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुन्याप्यत्वमिति । इह तु यथाकाशस्य प्रदेशास्तथाशेषद्रन्याणामिति प्रदेशलक्षणप्रकारैकत्वमास्त्र्यते । ततो यथैकाणुन्याप्येनांशेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्वं तथैकाणुन्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्मेक-जीवानामसंख्येयांश्वत्वात् प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम् । यथा चावस्थितप्रमाणयोर्धर्माधर्मयोस्तथा

म्रब, यह कहते हैं कि प्रदेशवत्त्व भीर म्रप्रदेशवत्त्व किस प्रकारसे संभव है:-

### गाथा १३७

अन्वयार्थः — [यथा] जैसे [ते नभः प्रदेशाः] वे ग्राकाशप्रदेश हैं [तथा] उसीप्रकार [शेषाणां] शेष दृव्योंके [प्रदेशाः भवन्ति] प्रदेश हैं । ग्रर्थात् जैसे-ग्राकाशके प्रदेश परमाणुरूपी गजसे नापे जाते हैं, उसीप्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश भी इसीप्रकार नापे जाते हैं । [परमाणुः] परमाणु [अप्रदेशः] ग्रप्पदेशी है; [तेन] उसके द्वारा [प्रदेशोद्भवः भणितः] प्रदेशोद्भव कहा है ।

टीका:— (भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य) स्वयं ही (१४० वं) सूत्र द्वारा कहेंगे कि ग्राकाशके प्रदेशका लक्षण एकाणुव्याप्यत्व (ग्रर्थात् एक परमाणुसे व्याप्त होना वह प्रदेशका लक्षण है) है; ग्रीर यहां (इस सूत्र या गाथामें) 'जिसप्रकार ग्राकाशके प्रदेश हैं उसीप्रकार शेष द्व्योंके प्रदेश हैं इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकी एकप्रकारता कही जाती है। इसलिये, जैसे एकाणुव्याप्य (जो एक परमाणुसे व्याप्य हो ऐसे) ग्रंशके द्वारा गिने जाने पर ग्राकाशके ग्रनन्त ग्रंश होनेसे ग्राकाश ग्रनन्तप्रदेशी है, उसीप्रकार एकाणुव्याप्य (—एक परमाणुसे व्याप्त हो उतना) ग्रंशके द्वारा गिने जानेपर धर्म, ग्रधमं ग्रीर एक जीवके ग्रसंख्यात ग्रंश होनेसे वे—प्रत्येक ग्रसंख्यातप्रदेशी हैं। ग्रीर जैसे भ्रवस्थित प्रमाणवाले धर्म तथा ग्रधमं ग्रसंख्यातप्रदेशी हैं, उसीप्रकार

१. अवश्वित प्रमाण = नियत परिमाण, निश्चित माप; (धर्म तथा अधर्म द्रव्यका माप लोक जितना नियत है।)

संवर्तविस्ताराम्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाम्यां वर्मण इव जीवस्य स्वांशान्यबहुत्वा-मावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलक्वश्वश्चिश्चमारश्चरीरच्यापित्वादस्ति स्वसंवेदनसाध्येव । पुद्रलस्य तु द्रच्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे ययोदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु -द्भवहेतुभूतत्वाविधस्निग्धरू अगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक-प्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्वचादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १३७॥

> भय कालागोरप्रदेशत्वमेषेति नियमयति— समझो दु अप्पदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स । वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागामदव्वस्स ॥१३८॥

संकोच-विस्तारके कारण 'ग्रनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमड़ेकी भाँति-निज ग्रंशोंका ग्रल्पबहुत्व नहीं होता इसलिये ग्रसंस्थातप्रदेशित्व ही है।

(यहाँ यह प्रश्न होता है कि श्रमूर्त जीवका संकोच-विस्तार कैसे संभव है ? उसका समाधान किया जाता है:—)

श्रमूर्तके संकोच-विस्तारकी सिद्धि तो श्रपने श्रनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि (सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमें तथा बालक श्रीर कुमारके शरीरमें व्याप्त होता है।

पुद्गल तो द्रव्यतः एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे ग्रप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविध ( उस प्रकारके ) स्निग्ध- हक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोंका उद्भव है। इसलिये पर्यायतः ग्रनेक प्रदेशित्वका भी संभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशित्वसं लेकर संख्यात, ग्रसंख्यात ग्रीर ग्रनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है।। १३७।।

श्रब, यह नियम बतलाते हैं कि 'कालाणु अप्रदेशी ही है':--

१. अनवस्थित = अनियतः, अनिश्चितः (सूखे-गीले चर्मकी भाँ कि जीव परचेत्रकी अपेद्वासे संकोच-विस्तारको प्राप्त होनेसे अनिश्चित मापवाला है। ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अंश कम-बद नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अंश कम-बद नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत असंख्यप्रदेशी ही है।)

२. द्विप्रदेशी इत्यादि रक्षन्थोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो बिनम्ब-रूच गुण हैं उनरूप परिणमित होनेकी शक्ति पुदुगलका स्वभाव है।

# समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य । व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य ॥ १३८॥

अप्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात् न च तस्य पुद्गलस्येव पर्यायेणाप्यनेकप्रदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्राप्रसंख्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसंपर्कासंभवादेकैकमाकाश-

#### गाथा १३८

अन्वयार्थः—[समयः तु ] काल तो [अप्रदेशः ] अप्रदेशी है, [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य ] प्रदेशमात्र पुद्गल-परमाणु [आकाश द्रव्यस्य प्रदेशं ] आकाश द्रव्यके प्रदेशको [व्यतिपततः ] मंदगितसे उल्लंघन कर रहा हो तव [सः वर्तते ] वह वर्तता है, अर्थात् निमित्तभूततया परिणमित होता है।

टीकाः—काल, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे, ग्रप्रदेशी ही है। ग्रौर उसे पुद्गलकी भाँति पर्यायतः भी श्रनेकप्रदेशित्व नहीं है; क्योंकि परस्पर ग्रन्तरके विना प्रस्ताररूप विस्तृत प्रदेशमात्र ग्रसंख्यात कालद्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क न होनेसे एक एक ग्राकाशप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तभी होती है ( ग्रथित् कालाणुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है ) जब प्रदेशमात्र परमाणु उस ( कालाणु ) से व्याप्त एक ग्राकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता हो।

भावार्थ:—लोकाकाशके ग्रसंख्यातप्रदेश हैं। एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु रहा हुग्रा है। वे कालाणु स्निग्ध-रूक्षगुणके ग्रभावके कारण रत्नोंकी राशिकी भाँति पृथक् पृथक् ही रहते हैं; पुद्गल परमाणुग्रोंकी भाँति परस्पर मिलते नहीं हैं।

जब पुद्गलपरमाणु म्राकाशके एक प्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता है ( ग्रर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे भ्रनन्तर-निकटतम प्रदेशपर मन्दगतिसे जाता है ) तब उस ( उल्लंघित किये जानेवाले ) प्रदेशमें रहनेवाला कालाणु उसमें निमित्तभूतरूपसे

१. प्रस्तार = विस्तार । ( असंख्यात कालद्रव्य समस्त लोकाकाशमें फैले हुये हैं । उनके परस्पर अन्तर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आकाशप्रदेशमें एक एक कालद्रव्य रह रहा है । )

२ प्रदेशमात्र — एकप्रदेशी (जब एकप्रदेशी ऐसा परमासु किसी एक आकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन कर रहा हो तभी उस आकाश प्रदेशमें रहनेवाले कालद्रव्यकी परिस्रित उसमें निमित्त-भूतरूपसे वर्तती है।)

प्रदेशमिन्याप्य तस्थुषःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिन्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या न्यतिपतत-एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

> भय कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायौ प्रकापयति— वदिवददो तं देसं तस्सम समझो तदो परो पुट्वो । जो अतथो सो कालो समझो उप्परणपद्धंसी ॥ १३६ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्यमः समयस्ततः परः पूर्वः । योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नप्रध्वंसी ॥ १३९॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिन्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्याि-क्रमतः परमाणोस्तन्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थस्यस्मद्विह्नपसम् उः

रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके गमन पर्यंत ही सहकारीरूपसे रहता है, अधिक नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः भी अनेकप्रदेशी नहीं है। १३८॥

ग्रब काल पदार्थके द्रव्य श्रीर पर्यायको बतलाते हैं:--

### गाथा १३९

अन्त्रपार्थः — [तं देशं व्यतिपततः ] परमाणु एक म्राकाशप्रदेशका (मन्दगितसे ) उल्लंघन करता है तब [तत्समः ] उसके बराबर जो काल (लगता है ) वह [समयः ] 'समय' है; [ततः पूर्वः परः ] उस (समय )से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा (नित्य ) [यः अर्थः ] जो पदार्थ है [सः कालः ] वह कालद्रव्य है; [समयः उत्पन्न-प्रश्वंशी ] 'समय' उत्पन्नध्वंसी है ।

टीका:— किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा ग्राकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दर्गतिसे (ग्रितिक्रम-उल्लंघन) करता है तब उस प्रदेशमात्र ग्रितिक्रमणके वराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है। ग्रीर ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी

१. अतिक्रमण् = उलंघन करना ।

२. परिमाण = माप

स तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंविधात्पर्यायात्पूर्वोत्तरष्टृतिवृत्तत्वेन व्यञ्जितनित्यत्वे योऽर्थः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्यायसमयः । अनंशः समयोऽ-यमाकाशप्रदेशस्यानं सत्वान्ययानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि समयस्य सांशत्वं विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाद्वपरिणामवत् । तथाद्दि —यथा विशिष्टावगाद्वपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनंशत्वात् पुनरप्यनन्तांशत्वं न साधयति

ैवृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है। इसप्रकार द्रव्यसमय (कालद्रव्य) ग्रनुत्पन्न-ग्रविनष्ट है ग्रौर पर्यायसमय उत्पन्नध्वंसी है, (ग्रर्थात् 'समय' पर्याय उत्पत्ति-विनाशवाली है।) यह समय निरंश है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ग्राकाशके प्रदेशका निरंशत्व न बने।

ग्रीर एक समयमें परमाणु लोकके ग्रन्त तक जाता है, फिर भी समयके ग्रंश नहीं होते; क्योंकि जैसे (परमाणुके) विशिष्ट (खास प्रकारका) ग्रवगाह परिणाम होता है उसीप्रकार (परमाणुके) विशिष्ट गितपरिणाम होता है। इसे समभाते हैं:— जैसे विशिष्ट ग्रवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके परिमाणके बरावर ग्रनन्त परमाणुग्रोंका स्कंध बनता है तथापि वह स्कंध परमाणुके ग्रनन्त ग्रंशोंको सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है; उसीप्रकार जैसे एक कालाणुसे व्याप्त एक ग्राकाशप्रदेशके ग्रतिक्रमणके मापके वरावर एक 'समय'में परमाणु विशिष्टगितपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है तब ( उस परमाणुके द्वारा उल्लंघित होनेवाले) ग्रसंख्य कालाणु 'समय'के ग्रसंख्य ग्रंशोंको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' निरंश है।

भावार्थः—परमाणुको एक ग्राकाशप्रदेशसे दूसरे निकटवर्ती (ग्रन्तर रहित) ग्राकाशप्रदेश पर मन्दगतिसे जानेमें जितना काल लगता है उसे 'समय' कहते हैं। वह समय कालद्रव्यकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म पर्याय है। कालद्रव्य नित्य है; 'समय' उत्पन्न होता है ग्रौर नष्ट होता है। जैसे ग्राकाशप्रदेश ग्राकाश द्व्यका छोटेसे छोटा ग्रंश है, उसके भाग नहीं होते, उसी प्रकार 'समय' कालद्रव्यकी छोटीसे छोटी निरंश पर्याय है, उसके भाग नहीं होते। यदि समयके भाग हों तो परमाणुके द्वारा एक समयमें

वृत्ति = वर्तना सो परिणिति है (काल पदार्थ वर्तमान समयसे पूर्वकी परिणितिरूप तथा उसके बादकी परिणितिरूपसे परिणिमित होता है, इसिलिये उसका नित्यत्व प्रगट है।)

तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालागुव्याप्तैकाकाश्चप्रदेशातिक्रमणपरिमाणावच्छिन्नेनैकसमयेनैक-स्मान्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसंख्येषाः कालाणवः समयस्यानंशत्वाद-संख्येयांशत्वं न साधयन्ति ॥ १३९ ॥

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति—

# आगाममणुणिविट्टं आगामपदेससरणया भणिदं। सन्वेसिं च अणूणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥

उल्लंघन किये जानेवाले ग्राकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये; किन्तु वह ग्राकाशप्रदेश तो निरंश है; इसलिये 'समय' भी निरंश ही है।

यहाँ प्रश्न होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय'में लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक ग्राकाशप्रदेशोंमें श्रेणिबद्ध जितने कालाणु है उन सबको स्पर्श करता है। इसलिये ग्रसंस्य कालाणुग्रोंको स्पर्श करनेसे 'समय'के ग्रसंस्य ग्रंश होना चाहिये"। इसका समाधान यह है:—

जैसे अनन्त परमाणुश्रोंका कोई स्कंध आकाशके एक प्रदेशमें समाकर परिमाणमें (कदमें) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुश्रोंके विशेष (खास) प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण ही है; (परमाणुश्रोंमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी 'अवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कहीं परमाणुके अनन्त अंश नहीं होते; इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमें असंख्य कालाणुश्रोंको उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गितपरिणामके कारण ही है; (परमाणुमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गितपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है; ) इससे कहीं 'समय'के असंख्य अंश नहीं होते।। १३६।।

मब, माकाशके प्रदेशका लक्षण सुत्र द्वारा कहते हैं:--

१. आकाशमें भी अवगाहगुणहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश भी अनन्त परमागुओं को अवकाश देनेमें समर्थ है।

# माकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंक्रया मणितम् । सर्वेषां चाण्नां शक्नोति तहातुमवकाशम् ॥ १४० ॥

भाकाशस्यैकाणुन्याप्योंऽशः किलाकाश्वप्रदेशः, स खन्वेकोऽपि शेषपश्चद्रन्यप्रदेशानां परमसीक्ष्म्यपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाश्वदानसमर्थः । अस्ति चाविभागैकद्रन्यत्वेऽप्यं-शकन्यनमाकाशस्य, सर्वेषामणूनामवकाश्वदानस्यान्यथानुपपचेः । यदि पुनराकाशस्यांशा न स्युरिति मतिस्तदाङ्गुलीयुगलं नभसि प्रसार्य निरूपतां किमेकं चेत्रं किमनेकम् । एकं चेत्किममिन्नांशाविभागैकद्रन्यत्वेन किं वा मिन्नांशाविभागैकद्रन्यत्वेन । अभिन्नांशाविभागैकद्रन्यत्वेन

#### गाथा १४०

अन्वयार्थः—[अणुनिनिष्टं आकारं] एक परमाणु जितने आकाशमें रहता है उतने आकाशको [आकाशप्रदेशसंग्रया] 'आकाशप्रदेश'के नामसे [भिणतम्] कहा गया है। [च] और [तत्] वह [सर्वेषां अणूनां] समस्त परमाणुओं को [अवकाशं दातुं शक्नोति] अवकाश देनेको समर्थ है।

टीका:—ग्राकाशका एक परमाणुसे व्याप्य ग्रंश ग्राकाशप्रदेश है; श्रीर वह एक (ग्राकाशप्रदेश) भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंको तथा परम सूक्ष्मतारूपसे परिणमित ग्रनन्त परमाणुग्रोंके स्कंधोंको ग्रवकाश देनेमें समर्थ है। ग्राकाश ग्रविभाग (ग्रखंड) एक द्रव्य है, फिर भी उसमें (प्रदेशरूप) ग्रंशकल्पना हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुग्रोंको ग्रवकाश देना नहीं बन सकेगा।

ऐसा होने पर भी, यदि 'श्राकाशके ग्रंश नहीं होते' (ग्रंथित ग्रंशकल्पना नहीं की जाती), ऐसी (किसीकी) मान्यता हो तो ग्राकाशमें दो उंगलियाँ फैलाकर बताइये कि 'दो उंगलियोंका एक क्षेत्र है या ग्रनेक?' यदि एक है तो ( प्रश्न होता है कि:—), (१) ग्राकाश ग्रामित्र ग्रंशोंवाला ग्राविभाग एक द्रव्य है, इसलिये दो ग्रंगुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) भिन्न ग्रंशोंवाला ग्राविभाग एक द्रव्य है, इसलिये दो ग्रंगुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) भिन्न ग्रंशोंवाला ग्राविभाग एक द्रव्य है, इसलिये ? (१) यदि 'ग्राकाश ग्रामिन्न ग्रंशवाला ग्राविभाग एक द्रव्य है इसलिये दो ग्रंगुलियोंका एक क्षेत्र है' ऐसा कहा जाय तो, जो ग्रंश एक ग्रंगुलिका क्षेत्र है वही ग्रंश दूसरी ग्रंगुलिका भी है, इसलिये दोमेंसे एक ग्रंशका ग्रभाव होगया। इसप्रकार दो इत्यादि (एकसे ग्राधिक) ग्रंशोंका ग्रभाव होनेसे ग्राकाश परमाणुकी

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः चेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्वचात्रंशाना-मभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । मिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्य-स्यांशकन्यनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सवि-भागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैक-द्रव्यस्यांशकन्यनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्ध्वत्र चयावावेदयति —

# एको व हुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य । दुव्वाणं च पदेमा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुन्ना! (इसलिये यह तो घटित नहीं होता); (२) यदि यह कहा जाय कि 'त्राकाश भिन्न ग्रंशोंवाला ग्रविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो अपुलियोंका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) ग्रविभाग एक द्रव्यमें ग्रंश-कल्पना फलित हुई।

यदि यह कहा जाय कि (दो ग्रंगुलियोंके) 'ग्रनेक क्षेत्र है' (ग्रंथित् एकसे ग्रंथिक क्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'ग्राकाश सिवभाग (खंड खंडरूप) ग्रनेक द्रव्य है इसिलये दो ग्रंगुलियोंके ग्रनेक क्षेत्र हैं या (२) ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो ग्रंगुलियोंके ग्रनेक क्षेत्र हैं ? (१) यदि ग्राकाश सिवभाग ग्रनेक द्रव्य होनेसे दो ग्रंगुलियोंके ग्रनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाय तो ग्राकाश जो कि एक द्रव्य है उसे ग्रनन्तद्रव्यत्व ग्राजायगा; (इसिलये यह तो घटित नहीं होता); (२) यदि ग्राकाश ग्रविभाग एक द्रव्य होनेसे दो ग्रंगुलियोंका ग्रनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) ग्रविभाग एकद्रव्यमें ग्रंशकल्पना फलित हुई।। १४०॥

म्रब, 'तिर्यंक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते हैं:--

१. तिर्यक् = तिरह्याः आड़ाः चेत्रापेचासे ( प्रदेशोंका फैलाव )।

२. ऊर्ध्व = ऊँचाः, कालापेद्यासे ।

एको वा ह्रौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्र । द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ १४१ ॥

प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्षप्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तद्र्ध्वप्रचयः । तत्राकाशस्याव-स्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धर्माधर्मयोरवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वाजीवस्यानवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वात्पृद्गलस्य द्रव्येणानेकप्रदेशत्वशक्तिपुक्तीकप्रदेशत्वात्पर्यायेण द्विबहुप्रदेशत्वाचास्ति तिर्यक्ष्प्रचयः । न पुनः कालस्य शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात् । कर्ष्वप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पर्शित्वेन सांश्रत्वाद्द्रव्यष्ट्तेः सर्वद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः शेषद्रव्याणामुर्घ्यप्रचयः

## गाया १४१

अन्त्रयार्थः—[द्रव्याणां च] द्रव्योंके [एकः] एक, [द्वी] दो, [बहवः] बहुतसे, [संख्यातीताः] ग्रसंख्य, [वा] ग्रथवा [ततः अनन्ताः च] ग्रनन्त [प्रदेशाः] प्रदेश [सन्ति दि] हैं। [कालस्य] कालके [ममयाः इति] 'समय' हैं।

टीकाः — प्रदेशोंका प्रचय ( समूह ) तिर्यंक्प्रचय ग्रोर समयविशिष्ट वित्योंका समूह अर्ध्वप्रचय है।

वहाँ ग्राकाश ग्रवस्थित (निश्चल; स्थिर) ग्रनन्तप्रदेशवाला है, धर्म तथा ग्रधमं ग्रवस्थित ग्रसंख्य प्रदेशवाले हैं, जीव ग्रनवस्थित ग्रसंख्यप्रदेशी है, ग्रौर पुद्गल द्रव्यत: ग्रनेक प्रदेशित्वकी शक्तिसे युक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्यायतः दो ग्रथवा बहुत (संख्यात, ग्रसंख्यात, ग्रौर ग्रनन्त) प्रदेशवाला है, इसलिये उनके तिर्यक्प्रचय है; परन्तु कालके (तिर्यक्प्रचय) नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति (की ग्रपेक्षा) से एक प्रदेशवाला है।

उध्वंप्रचय तो सर्व द्रव्योंके ग्रानिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति तीन कोटियोंको (भूत, वर्तमान ग्रौर भविष्य-ऐसे तीनों कालोंको) स्पर्श करती है, इसलिये ग्रंशोंसे युक्त है। परन्तु इतना ग्रन्तर है कि 'समयविशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय (कालको छोड़कर) शेष द्रव्योंका उध्वंप्रचय है, ग्रौर समयोंका प्रचय कालद्रव्यका उध्वंप्रचय है; क्योंकि शेष द्रव्योंकी वृत्ति समयसे ग्रायन्तिरभूत (ग्रन्य) है, इसलिये वह

१. यृत्ति = वर्तना; परिण्ति; पर्याय; उत्पाद व्यय ध्रीव्य; अस्तित्व ।

२. सम्बद्धिशिष्ट = समयसे विशिष्ट; समयके निमित्तमृत होनेसे व्यवह्नद्रसे जिसमें समयकी

समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः। शेषद्रव्याणां वृत्ते हिं समयादर्थान्तरभूतत्वादस्तिसमयविशिष्ट-त्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभृतत्वात्तकास्ति ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोर्ध्वप्रचयनिरन्वयत्वम्रुपद्दन्ति-

उपादो पद्धं सो विज्जिदि जिंद जस्स एकसमयम्हि । समयस्स सो वि समञ्जो मभावसमवद्विदो हवदि ॥१४२॥

> उत्पादः प्रध्वंसी विद्यते यदि यस्यैकममये। ममयस्य सोऽपि ममयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तिस्मिन् कस्याप्यवश्यक्षुत्पादप्रश्वंसौ संभवतः, एरमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य सक्ष्मत्वेन विमागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ एव । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे सम्रत्पादप्रश्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्

(वृत्ति) समय विशिष्ट है, ग्रौर कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिये वह समयविशिष्ट नहीं है ॥ १४१ ॥

म्रब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय ैनिरन्वय है, इस बातका खंडन करते हैं:-

### माया १४२

अन्वयार्थः—[ यदि यस्य समयस्य ] यदि कालका [ एक समये ] एक समयमें [ उत्पादः प्रध्वंशः ] उत्पाद ग्रीर विनाश [ विद्यते ] पाया जाता है, [ सः अपि समयः ] तो वह भी काल [ स्वभावसमवस्थितः ] स्वभावमें ग्रवस्थित ग्रथित् ध्रुव [ भवति ] होता है ।

टीका:—समय काल पदार्थका वृत्यंश है; उस वृत्यंशमें किसीके भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित हैं; क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा (समयरूपी वृत्यंश) उत्पन्न होता है, इसिलये वह कारणपूर्वक है। (परमाणुके द्वारा एक आकाशप्रदेशका मंदगितसे उल्लंघन करना कारण है, और समयरूपी वृत्यंश उस कारणका कार्य है, इसिलये उसमें किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना चाहिये।)

१. निरन्वय - अन्वय रहित, एक प्रवाहरूप न होनेवाला, खंडित; एकरूपता सदशतासे रहित।

२. वृत्यंश = वृत्तिका अंश; सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिण्ति अर्थात् पर्याय ।

वृत्त्यंशे तद्वृत्त्यंशिविशिष्टत्वेनोत्पादः । स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तिस्मिन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत्त्यंश-विशिष्टत्वेन प्रध्वंसः । यद्येवष्टत्पाद्व्ययावेकस्मिक्षिप वृत्त्यंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम निरन्वयत्वं, यतः पूर्वोत्तरवृत्त्यंशिविशिष्टत्वाभ्यां युगपदुपात्तप्रध्वंसोत्पादस्यापि स्वभावेनाप्रध्वस्ता-नुत्पन्नत्वाद्वस्थितत्वमेव न भवेत् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यंशे समयपदार्थस्योत्पाद्व्ययधीव्यवत्त्वं सिद्धम् ॥ १४२ ॥

( 'किसी पदार्थके उत्पाद-विनाश होनेकी क्या ग्रावश्यकता है ? उसके स्थान पर वृत्यंशको ही उत्पाद-विनाश होते हुये मानलें तो क्या हानि है ?' इस तर्कका समाधान करते हैं --)

यदि उत्पाद और विनाश वृत्यंशके ही माने जायें तो, (प्रश्न होता है कि:—)(१) वे (उत्पाद तथा विनाश) युगपद् हैं या (२) क्रमशः? (१) यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपतपना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते। (एक ही समय एक वृत्यंशके प्रकाश और अन्ध-कारकी भाँति उत्पाद और विनाश—दो विरुद्ध धर्म नहीं होते।)(२) यदि 'क्रमशः है' ऐसा कहा जाय तो, क्रम नहीं बनता, (अर्थात् क्रम भी घटता नहीं) क्योंकि वृत्यंशके सूक्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव है। इसलिये (समयरूपी वृत्यंशके उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होनेसे) कोई 'वृत्तिमान् अवश्य ढूँढ़ना चाहिये। और वह (वृत्तिमान्) काल पदार्थ ही है। उसके (उस कालपदार्थको) वास्तवमें एक वृत्यंशमें भी उत्पाद और विनाश संभव है; क्योंकि जिस वृत्तिमान्के जिस वृत्यंशमें उस वृत्यंशकी अपेक्षासे जो उत्पाद है, वही (उत्पाद) उसी वृत्तिमानके उसी वृत्यंशमें पूर्व वृत्यंशकी अपेक्षासे विनाश है। (अर्थात्—कालपदार्थके जिस वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है, वही पूर्व पर्यायकी अपेक्षासे विनाश है।)

यदि इसप्रकार उत्पाद ग्रौर विनाश एक वृत्यंशमें भी संभवित हैं तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है, कि जिससे पूर्व ग्रौर पश्चात् वृत्यंशकी ग्रपेक्षासे युगपत् विनाश ग्रौर उत्पादको प्राप्त होता हुग्रा भी स्वभावसे ग्रविनष्ट ग्रौर ग्रनुत्पन्न होनेसे वह (काल पदार्थ) ग्रवस्थित न हो ? (काल पदार्थके एक वृत्यंशमें भी उत्पाद ग्रौर विनाश युगपत् होते हैं, इसलिये वह निरन्वय ग्रर्थात् खंडित नहीं है, इसलिये स्वभावतः ग्रवश्य ध्रव है।)

इसप्रकार एक वृत्यंशमें कालपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रीव्यवाला है, यह सिद्ध हुग्रा ॥ १४२ ॥

१. वृत्तिमान् = वृत्तिवालाः, वृत्तिको धारण करनेवाला पदार्थः।

श्रव सर्वष्टस्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादन्ययधौन्यवस्तं साधयति—

एगिन्हि संति समये संभविठिदिणामसिणिदा श्रद्धा ।

समयस्स सन्वकालं एस हि कालाणुसन्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंक्रिता अर्थाः । समयस्य मर्वकालं एष हि कालाणुसङ्कावः ॥ १४३ ॥

अस्ति हि समस्तेष्विप वृत्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पाद्व्वयधौव्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपिच मचैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्ध्यति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्ध्यतस्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न सिद्ध्यतः कथंचिदपि ॥ १४३ ॥

अथ कालपदार्थस्थास्तित्वान्यथानुपपस्या प्रदेशमात्रत्वं साघयति-

श्रव, (जैसे एक वृत्यंशमें कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला सिद्ध किया है (उसीप्रकार) सर्व वृत्यंशोंमें कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला है, यह सिद्ध करते हैं:—

### गाथा १४३

अन्वपार्थः—[एकिस्निन् समये] एक एक समयमें [संभवस्थितिनाशसंक्षिताः अर्थाः] उत्पाद, ध्रीव्य ग्रीर व्यय नामक ग्रर्थ [मनयस्य] कालके [सर्वकालं] सदा [संति] होते है। [एषः हि] यही [कालाणुसद्भावः] कालाणुका सद्भाव है; (यही कालाणुके ग्रस्तित्वकी सिद्धि है।)

टीका:—काल पदार्थके सभी वृत्यंशोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते हैं, क्योंकि (१४२ वीं गाथामें जैसा सिद्ध हुम्रा है तदनुसार) एक वृत्यंशमें वे (उत्पाद-व्ययध्रीव्य) देखे जाते हैं। ग्रौर यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष ग्रस्तित्व सामान्य ग्रस्तित्वके बिना नहीं हो सकता। यही कालपदार्थके सद्भावकी (ग्रस्तित्वकी) सिद्धि है। (क्योंकि) यदि विशेष ग्रस्तित्व ग्रौर सामान्य ग्रस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे ग्रस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते।। १४३।।

ग्रव, कालपदार्थका ग्रस्तित्व ग्रन्यथा (ग्रन्यप्रकारसे) नहीं बन सकता; इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं:—

जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तचदो णादुं । सुगणं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदा ॥ १४४ ॥

यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं वा तस्वतो ज्ञातुम् । शून्यं जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्वात् ॥१४४॥

अस्तित्वं हि ताबदुत्पाद्ययधौव्यैक्यात्मिका वृत्तिः। न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सूत्र्यमाणा कालम्य संभवति, यतः प्रदेशामावे वृत्तिमद्भावः। स तु शून्य एव, अस्तित्वसंश्वाया वृत्तेर्यान्तरभूतत्वात्। न च वृत्तिरेव केवला कालो भवितुमहिति, वृत्तेर्दि वृत्तिमन्तमन्तरेणानुपप्तेः। उपपत्ती वा कथमुत्पाद्य्ययधौव्यैक्यात्मकत्वम्। अनाद्यन्तिनरन्तरानेकांशवशीकृतैकात्म-कत्वेन पूर्वपूर्वाश्वप्रच्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मधौव्यादिति चेत्। नैवम्। यस्मिन्नंशे प्रघ्वंसो यस्मिश्चोत्पादस्तयोः सहप्रवृत्त्यभावात् कृतस्त्यमैक्यम्। तथा प्रध्वस्तांशस्य सर्वधास्तमितत्वा-

### गाया १४४

अन्वयार्थः—[यस्य] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] प्रदेश [प्रदेशमात्रं वा] ग्रथवा एकप्रदेश भी [तत्त्वतः] परमार्थतः [ज्ञातुम् न संति] ज्ञात नहीं होते, [तं अर्थ] उस पदार्थको [शून्यं जानीिह ] शून्य जानी- [अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] क्योंकि वह ग्रस्तित्वसे ग्रथन्तरभूत (ग्रन्य) है।

टीका:—प्रथम तो, ग्रस्तित्व उत्पाद, व्यय, श्रौर ध्रौव्यकी ऐक्यरूपवृत्ति है। वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कथन संभवित नहीं है, क्योंकि प्रदेशके श्रभावमें वृत्तिमान्का ग्रभाव होता है। (श्रौर) वह तो शून्य ही है, क्योंकि ग्रस्तित्व नामक वृत्तिसे ग्रर्थान्तरभूत (ग्रन्य) है।

ग्रीर (यदि यहाँ यह तर्क किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायरूपवृत्ति ही माननी चाहिये, वृत्तिमान् कालाणु पदार्थकी क्या ग्रावश्यकता है ?' तो उसका समाधान इसप्रकार है:—) मात्र वृत्ति (समयरूप परिणित ) ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्तिमान्के विना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि (यह कहा जाय कि वृत्तिमान् के बिना भी ) वृत्ति हो सकती है तो, (प्रश्न होता है कि—वृत्ति तो उत्पादव्यय- ध्रोव्यकी एकतास्वरूप होनी चाहिये; ) ग्रकेली वृत्ति उत्पाद व्यय ध्रोव्यकी एकतारूप कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—'ग्रनादि-ग्रनन्त, ग्रनन्तर (-परस्पर

दुत्यद्यमानांग्रस्य वासंभवितात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादैक्यवर्तिश्रीन्यमेव क्रुतस्त्यम् । एवं सित नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लासिति क्षणभङ्गः, अस्तप्रपैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणभयिणो मावाः । ततस्तत्त्वविद्यवस्यमाश्रयभूतो वृत्तेविष्ठिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्व-यव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाश-तुन्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाम्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमति-क्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धचित । लोकाकाशतुन्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तित्सिद्धः । लोकाकाशतुन्यासंख्येयप्रदेशकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमितकामतः परमा-

अन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान ) अनेक अंशोंके कारण एकात्मकता होती है इसलिये, पूर्व पूर्व ग्रंशोंका नाश होता है, ग्रौर उत्तर उत्तर ग्रंशोंका उत्पाद होता है तथा एकात्मकतारूप ध्रीव्य रहता है, - इसप्रकार मात्र ( स्रकेली ) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नहीं है। (क्योंकि उस अकेली वृत्तिमें तो ) जिस अंशमें नाश है और जिस अंशमें उत्पाद है वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिये ( उत्पाद भ्रौर व्ययका ) ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट ग्रंशके सर्वथा ग्रस्त होनेसे ग्रौर उत्पन्न होनेवाला ग्रंश ग्रपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे ( ग्रर्थात् उत्पन्न नहीं हुग्रा है इसलिये ) नाश ग्रौर उत्पादकी एकतामें प्रवर्तमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता ( उत्पादव्ययध्रौव्यता ) नष्ट हो जाती है, क्षणभंग ( बौद्धसम्मत क्षणविनाश ) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य ग्रस्त होजाता है, ग्रीर क्षणविध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिये तत्विविष्लवके भयसे अवश्य ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान् ढूँढ़ना-स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश ही है ( ग्रर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है ), क्योंकि ग्रप्रदेशके ग्रन्वय तथा व्यतिरेकका ग्रनुविधायित्व ग्रसिद्ध है । (जो स्रप्रदेश होता है वह स्रन्वय तथा व्यतिरेकोंका स्रनुसरण नहीं कर सकता, श्रर्थात् उसमें धीव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते।)

१. एकात्मकता = एकस्वरूपता (काल द्रव्यके विना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय एकके बाद एक परस्पर अन्तरके विना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप बन जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है—इसप्रकार शंकाकारका तर्क है।)

२. तत्वविप्लव = वस्तुस्वरूपमें अंघाघुन्धी।

णोस्तित्सिद्धिरिति चेन्नैवं । एकदेशवृत्तेः सर्ववृत्तित्वितिरोघात् । सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य यः स्थमो वृत्त्यंशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तिर्यक्ष्रचयस्योध्वप्रचयत्वप्रसंगाच । तथाहि—प्रथममेकेन प्रदेशेन वर्तते ततोऽन्येन ततोप्यन्यतरेखेति तिर्यक्ष्रचयोऽप्यूर्ध्वप्रचयीभूय प्रदेशमात्रं द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तिर्यक्ष्रचयस्योध्वप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं कालद्रव्यं व्यवस्थापयितव्यम् ॥ १४४ ॥

(उत्तरः) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिद्ध नहीं होता, इसलिये असंस्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है। परमाणुके द्वारा प्रदेशमात्र द्रव्य समयका उल्लंघन करने पर (अर्थात्-परमाणुके द्वारा एकप्रदेशमात्र कालाणुसे निकटके दूसरे प्रदेशमात्र कालाणु तक मंदगतिसे गमन करने पर) पर्यायसमय प्रसिद्ध होता है। यदि द्रव्यसमय लोकाकाशतुल्य असंस्थपदेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि कहाँसे होगी?

'यदि द्रव्यसमय ग्रर्थात् कालपदार्थ लोकाकाश जितने ग्रसंस्य प्रदेशवाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रदेश उल्लंधित होनेपर पर्यायसगयकी सिद्धि हो जायगी,' ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि ( उसमें दो दोष ग्राते हैं ):—

- (१) द्रिव्यके एकदेशकी परिणितको सम्पूर्ण द्रव्यकी परिणित माननेका प्रसंग त्राता है। एकप्रदेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रव्यकी वृत्ति माननेमें विरोध है। सम्पूर्ण काल पदार्थका जो सूक्ष्म वृत्यंश है वह समय है, परन्तु उसके एकदेशका वृत्यंश वह समय नहीं।
- (२) तिर्यंक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्वका प्रसंग ग्राता है। वह इसप्रकार है कि: —प्रथम, कालद्रव्य एकप्रदेशसे वर्ते, फिर दूसरे प्रदेशसे वर्ते ग्रीर फिर ग्रन्य-प्रदेशसे वर्ते (ऐसा प्रसंग ग्राता है) इसप्रकार निर्यक्प्रचय ऊर्ध्वप्रचय बनकर द्रव्यको प्रदेशमात्र स्थापित करता है। (ग्रर्थात् तिर्यक्प्रचय ही ऊर्ध्वप्रचय है, ऐसा माननेका प्रसंग ग्राता है, इसलिये द्रव्यप्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है।) इसलिये तिर्यक्प्रचयको उर्ध्वप्रचयत्व न मानने (चाहने) वालेको प्रथम ही कालद्रव्यको प्रदेशमात्र निश्चय करना चाहिये।। १४४।।

( इसप्रकार ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनमें द्रव्यविशेषप्रज्ञापन समाप्त हुग्रा । )

<sup>(</sup>प्रक्तः) जब कि इसप्रकार काल सप्रदेश है तो उसके एकद्रव्यके कारणभूत लोकाकाश तुल्य ग्रसंख्यप्रदेश क्यों न मानने चाहिये ?

अर्थेवं ह्रेयतत्त्वप्रुक्त्वा हानह्रेयविमागेनात्मानं निश्चिन्वकात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

सपदेसेहिं समग्गो लोगो अट्टे हिं णिट्टिदो णिचो । जो तं जाणदि जीवो पाणचदुकाभिमंबद्धो ॥ १८५ ॥

मप्रदेशैः समग्रो लोकोऽथैनिष्ठितो निन्यः।

यस्तं जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ॥ १४४ ॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच समस्तैरेव संमानितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते निवतरः । एवं शेषद्रच्याणि झेयमेव, जीवद्रच्यं तु झेयं झानं चेति झानझेयविमागः । अथास्य जीवस्य महजविज्ञृम्भितानन्तझानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वंलक्षणे वस्तुस्वरूपभृततया

श्रव, इसप्रकार ज्ञेयतत्वको कहकर, ज्ञान ग्रौर ज्ञेयके विभाग द्वारा श्रात्माको निश्चित करते हुये, श्रात्माको श्रत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीव-त्वके हेतुका विचार करते हैं:—

## गाया १८४

अन्वयार्थः—[ मप्रदेशैः अर्थैः ] सप्रदेश पदार्थोंके द्वारा [ निष्ठितः ] समाप्तिको 'प्राप्त [ समप्रः लोकः ] सम्पूर्ण लोक [ नित्यः ] नित्य है, [ तं ] उसे [ यः जानाति ] जो जानता है [ जीवः ] वह जीव है, —[ प्राणचतुष्काभिगंबदः ] जो कि ( संसार दशामें ) चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

टीका:—इसप्रकार जिन्हें प्रदेशका सद्भाव फलित हुग्रा है ऐसे ग्राकाश-पदार्थमें लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसे वास्तवमें, उसमें ग्रांत:पाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी ग्रचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं। इसप्रकार शेष द्रव्य जेय ही हैं ग्रीर जीवद्रव्य तो जेय तथा ज्ञान है;—इसप्रकार ज्ञान ग्रीर जेयका विभाग है।

१. छह द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है।

२. अंतःपाती = अन्दर आ जानेवाला; अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है )

सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तप्रसंश्लेषदृषितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुर्विभक्तस्योऽस्ति ॥ १४४ ॥

अथ के प्राणा इत्यावेदयति-

इंदियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य । आणपाणपाणो जीवाणं होंति पाणा ते ॥ १४६॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा चायुःप्राणश्च । आनुपानप्राणो जीवानां मबन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥

ग्रव, इस जीवको, सहजरूपसे (स्वभावसे ही) प्रगट ग्रनन्तज्ञानशक्ति जिसका हेतु है ग्रौर तीनों कालमें भ्रवस्थायित्व (टिकना) जिसका लक्षण है ऐसा, वस्तुकास्वरूपभूत होनेसे सर्वदा ग्रविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, संसारावस्थामें ग्रनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल संश्लेपके द्वारा स्वयं दूषित होनेसे उसके चार प्राणोंसे संयुक्तता है, जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है, ग्रौर विभक्त करने योग्य है।

भावारं:—पट् द्रव्योंका समुदाय लोक है। जीव उसे (ग्रपनी) ग्रचिन्त्य ज्ञानशक्तिसे जानता है; इसलिये जीवके ग्रतिरिक्त शेप द्रव्य ज्ञेय हैं, ग्रौर जीव ज्ञान तथा ज्ञेय है। वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा निश्चयजीवत्व जीवके सदा ही है। उस (निश्चय जीवत्व) का कारण स्वाभाविक ग्रनन्तज्ञानशक्ति है। ऐसा निश्चयजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह, संसार दशामें स्वयं पुद्गलके संबंधसे दूपित होनेसे चार प्राणोंसे संयुक्त है, ग्रौर इसलिये उसके व्यवहारजीवत्व भी है। उस व्यवहार जीवत्वकी कारणरूप जो चार प्राणोंसे संयुक्तता है। उससे जीवको भिन्न करना चाहिये।। १४४।।

अब, प्राण कौनसे हैं, सो बतलाते हैं:---

### गाया १४६

अन्वयार्थः—[ इन्द्रिय प्राणः च ] इन्द्रिय प्राण [ तथा बलप्राणः ] बलप्राण, [ तथा च आयुःप्राणः ] ग्रायुप्राण [ च ] ग्रीर [ आनपानप्राणः ] क्वासोच्छ्वास प्राण; [ ते ] यह ( चार ) [ जीवानां ] जीवोंके [ प्राणाः ] प्राण [ भवन्ति ] हैं ।

स्पर्शनरसन्द्राणचत्तुः श्रोत्रपश्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायुवाङ्मनस्रयं बलप्राणाः, भवधारण-निमित्तमायुःप्राणः । उदश्चनन्यश्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अथ प्राणामां निरुवत्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्रलिकत्वं च सूत्रपति--

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीविस्मदि जो हि जीविदो पुन्वं । मो जीवो पाणा पुण पोग्गलदन्वेहिं णिन्वत्ता ॥ १४७॥

प्राणेश्रतुभिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् । म जीवः प्राणाः पुनः पुद्रलद्रच्येर्निर्श्वेताः ॥ १४७ ॥

प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः। एवमनादिसंतानप्रवर्त-

टीका:—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु ग्रौर श्रोत्र,—यह पाँच इन्द्रियप्राण हैं; काय, वचन, ग्रौर मन,—यह तीन बलप्राण हैं, भव घारणका निमित्त ( ग्रर्थात् मनुष्यादि पर्यायकी स्थितिका निमित्त ) ग्रायुप्राण है; नीचे ग्रौर ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायू ( क्वास ) क्वासोच्छ्वास प्राण है ।। १४६ ।।

श्रब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोंको जीवत्वका हेतुत्व ग्रीर उनका पौद्गलिकत्व मूत्र द्वारा कहते हैं:—

### गाथा १४७

अन्वयार्थ: [ यः हि ] जो [ चतुर्भिः प्राणैः ] चार प्राणोंसे [ जीवति ] जीता है, [ जीविष्यति ] जियेगा, [ जीवितः पूर्व ] ग्रौर पहले जीता था, [ सः जीवः ] यह जीव है। [ पुनः ] फिर भी [ प्राणाः ] प्राण तो [ पुद्दलद्रव्यैः निर्वृत्ताः ] पुद्गल द्रव्योंसे निष्पन्न ( रचित ) हैं।

टीकाः—( ब्युत्पत्तिके अनुसार ) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, और पहले जीता था वह जीव है। इसप्रकार (प्राणसामान्य) अनादि संतानरूप (प्रवाहरूप) से प्रवर्तमान होनेसे (संसार दशामें ) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है।

मानतया त्रिसमयावस्थत्वात्त्राणसामान्यं जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तश्च जीवस्य स्वभाव-त्वमवाप्नोति पुद्गलद्रव्यनिर्वृत्तत्वात् ॥ १४७ ॥

अथ प्राणानां पौद्रलिकत्वं साधयति-

जीवो पाणिवद्धो बद्धो मोहादिएहिं कम्मेहिं। उव्भुं जं कम्मफलं बज्भदि अग्णेहिं कम्मेहिं॥ १४=॥

> जीवः प्राणनिवद्धो बद्धो मोहादिकैः कर्मभिः। उपभुंजानः कर्मफलं बध्यतेऽन्यैः कर्मभिः॥१४८॥

यतो मोहादिभिः पौद्गलिककर्मभिर्धद्वत्वाजीवः प्राणनिबद्धो भवति । यतश्र प्राण-निबद्धत्वात्पौद्गलिककर्मफलमुपभ्रञ्जानः पुनरप्यन्यैः पौद्गलिककर्मभिर्बध्यते । ततः पौद्गलिककर्म-कार्यत्वात्पौद्गलिककर्मकारणत्वाच पौद्गलिका एव प्राणा निश्चीयन्ते ॥ १४८ ॥

अध प्राणानां पीद्गलिककर्मकारणत्वधुन्मीलयति-

मावार्थः—यद्यपि निश्चयसे जीव सदा ही भावप्राणसे जीता है, तथापि संसारदशामें व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत इन्द्रियादि द्रव्यप्राणोंसे जीवित कहा जाता है। ऐसा होनेपर भी वे द्रव्यप्राण ग्रात्माका स्वरूप कि चित् मात्र नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यसे निर्मित हैं।। १४७।।

श्रव, प्राणोंकी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं:—

अन्वयार्थः — [ मोहादिकैः कर्मभिः ] मोहादिक कर्मोसे [ बद्धः ] बँधा हुम्रा होनेसे [ जीवः ] जीव [ प्राणनिबद्धः ] प्राणोंसे संयुक्त होता हुम्रा [ कर्मफलं उपभुंजानः ] कर्मफलको भोगता हुम्रा [ अन्यैः कर्मभिः ] ग्रन्थ कर्मोसे [ बध्यते ] बन्धता है ।

टीकाः—(१) मोहादिक पौद्गलिक कर्मोंसे बँधा हुन्ना होनेसे जीव प्राणोंसे संयुक्त होता है, ग्रौर (२) प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मफलको (मोही रागी द्वेषी जीव मोह रागद्वेषपूर्वक) भोगता हुन्ना पुनः भी श्रन्य पौद्गलिक कर्मोंसे बंधता है, इसलिये (१) पौद्गलिक कर्मके कार्य होनेसे, ग्रौर (२) पौद्गलिक कर्मके कारण होनेसे प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं ॥१४८॥

म्रब, प्राणोंके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट करते हैं:—

# पाणावाधं जीवो मोहपदेसेंहिं कुणदि जीवाणं । जदि सो हबदि हि बंधो णाणावरणादिकम्मेहिं ॥ १४९ ॥

प्राणाबाधं जीवो मोहप्रद्वेपाभ्यां करोति जीवयोः। यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः॥ १४९॥

प्राणिहिं तावजीवः कर्मफलमुपसंक्ते, तदुपमुञ्जानो मोहप्रद्वेषावाप्नोति ताम्यां स्वजीवपर-जीवयोः प्राणाबाधं विद्धाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनाबाध्य स्वस्य भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो झानावरणादीनि कर्माणि बध्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्म-कारणतामुपयान्ति ।। १४९ ।।

## गाथा १४९

अन्वयार्थः — [यदि ] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेषास्यां] मोह ग्रौर द्वेषके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोंके [प्राणावाधं करोति ] प्राणोंको बाधा पहुंचाते हैं, [सः दि] तो पूर्वकथित [ज्ञानावरणादिकर्मभिः वंधः] ज्ञानावरणादिक कर्मोंके द्वारा बंध [भवति ] होता है।

टीका:—पहले तो प्राणोंसे जीव कर्मफलको भोगता है; उसे भोगता हुन्ना मोह तथा द्वेपको प्राप्त होता है; ग्रौर उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोंको बाधा पहुँचाता है। वहाँ कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणोंको बाधा पहुँचाकर ग्रौर कदाचित् बाधा न पहुँचाकर, ग्रपने भाव प्राणोंको तो उपरक्ततासे (ग्रवश्य ही) बाधा पहुँचाता हुग्रा जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंको बाँधता है। इसप्रकार प्राण पौद्गलिक कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं।। १४६।।

१. बाधा = पीड़ा; उपद्रव, विघ्न ।

२. उपरक्तता = मिलनता, विकारिता; मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना। [ जैसे कोई पुरुष तम लोहेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वयं अपनेको ही जलाता है; फिर दूसरा जले या न जले—इसका कोई नियम नहीं है। इसीप्रकार जीव मोहादि-परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसंवेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध भावप्राणोंको ही हानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न हो,—इसका कोई नियम नहीं है।

# अथ पुद्रलप्राणसन्ततिप्रष्ट्विहेतुमन्तरङ्गमास्त्रयति---

# ञ्चादा कम्ममिलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो ञ्चगणे। ण चयदि जाव ममत्तं देहपधाणेसु विसयेसु।।१५०॥

आत्मा कर्ममलीममो धारयति प्राणान् पुनः पुनरन्यान् । न त्यजति यावन्ममत्वं देहप्रधानेसु विषयेषु ॥१५०॥

येयमात्मनः पौद्गलिकप्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपौद्गलकर्ममूलं, शरीरादि-ममत्वरूपसुपरक्तत्वमन्तरङ्गो हेतुः ॥ १४०॥

अथ पुद्रलप्राणसंतितिवृत्तिहेतुमन्तरङ्गं ग्राहयति-

ग्रब पौद्गलिक प्राणोंकी संतित (प्रवाह-परम्परा ) की प्रवृत्तिका ग्रन्तरंगहेतु सूत्र द्वारा कहते हैं:—

### ग्राभा १५०

बन्वयार्थः—[यावत्] जब तक [देहप्रधानेषु विषयेषु] देहप्रधान विषयों में [ममत्वं] ममत्वको [न त्यज्ञति] नहीं छोड़ता, [कर्ममलीमसः आत्मा] तब तक कर्मसे मिलन ग्रात्मा [पुनः पुनः ]पुनः पुनः [अन्यान् प्राणान्] ग्रन्य-ग्रन्य प्राणोंको [धारयति] धारण करता है।

टीकाः—जो इस ब्रात्माकी पौद्गलिक प्राणोंकी संतानरूप प्रवृत्ति है, उसका ब्रन्तरंगहेतु शरीरादिका ममत्वरूप उपरक्तत्व है, जिसका मूल (निमित्त) ब्रनादि पौद्गलिक कर्म है।

भावार्थः—द्रव्य प्राणोंकी परम्परा चलते रहनेका ग्रन्तरंग कारण ग्रनादि पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणमन है। जबतक जीव देहादि विपयोंके ममत्वरूप विकारी परिणमनको नहीं छोड़ता तब तक उसके निमित्तसे पुनः पुनः पुद्गलकर्म बँघते रहते हैं ग्रीर उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणोंका सम्बन्ध होता रहता है।। १४०॥

म्रब पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी निवृत्तिका म्रन्तरङ्ग हेतु समभाते हैं:---

# जो इंदियादिविजई भवीय उवञ्चोगमप्पगं भादि । कम्मेहिं सो ण रंजदि किह तं पाणा अणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं घ्यायति । कर्मभिः स न रज्यते क्यं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१ ॥

पुद्रलप्राणसंततिनिष्टचेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्रलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः। स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रच्यानुष्ट्रचिविजयिनो भृत्वा समस्तोपाश्रयानुष्ट्रचिच्याष्ट्रचस्यस्फटिकमणेरिवा-

### गाया १४१

अन्वयार्थः—[यः] जो [ इन्द्रियादिविजयीभृत्वा ] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमात्र आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [न रज्यते] रंजित नहीं होता; [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [कथं] कैसे [अनुचरंति] अनुसरण कर सकते हैं ? (अर्थात् उसके प्राणोंका सम्बन्ध नहीं होता।)

टीका:— वास्तवमें पौद्गलिक प्राणोंके संतितकी निवृत्तिका ग्रन्तरङ्ग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त) है ऐसी 'उपरक्तताका ग्रभाव है। ग्रौर वह ग्रभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योंके श्रनुसार परिणतिका विजयी होकर, (ग्रनेक वर्णोंवाले) ग्राश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त (भिन्न २ जुदा) (पृथक् ग्रलग) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, ग्रत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अकेले श्रात्मामें सुनिश्चलतया वसता है, उस (जीव) के होता है।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—ग्रात्माकी ग्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य हैं।

भावार्थ: - जैसे अनेक रंगयुक्त आध्ययभूत वस्तुके अनुसार जो (स्फटिक मणिका) अनेकरंगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप-

१. उपरक्तता = विक्रतपनाः, मिलनपनाः, रंजितपनाः, उपरागयुक्तपनाः, [ उपरागके अर्थके लिये गाथा १२६ की कुटनोट देखो ]

२. आभय = जिसमें क्रिटकमिए रखा हो वह वस्तु।

त्यन्तविश्चद्वश्वपयोगमात्रमात्मानं सुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यं आत्मनो-ऽत्यन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वहेतवः पुद्गलप्राणा एवश्चच्छेचव्याः ।। १४१ ॥

अथ पुनरप्यात्मनो ऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविशिष्टच्यवद्दारजीवत्वद्देतुपर्यायस्वरूपमुपवर्णयति---

अत्थित्तणिच्छिदस्स हि अत्थस्सत्थंतरिम संभूदो । अत्थो पज्जास्रो सो संठाणादिण भेदेहिं ॥ १५२ ॥

> अस्तित्वनिश्चितस्य द्यर्थस्यार्थान्तरे संभृतः । अर्थः पर्यायः स मंस्थानादिप्रभेदेः ॥ १५२ ॥

स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वनिश्चित एवा-न्यस्मिन्नर्थे विश्विष्टरूपतया संभावितात्मलाभोऽर्थोऽनेकद्रच्यात्मकः पर्यायः। स खलु पुद्गलस्य

रक्तताका स्रभाव है, उसीप्रकार स्रनेकप्रकारके कर्म व इन्द्रियादिके स्रनुसार जो (स्रात्माका) स्रनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्रात्माके (जो एक उपयोगमात्र स्रात्मामें सुनिश्चलतया वसता है, उसके) उपरक्त-ताका स्रभाव होता है। उस स्रभावसे पौद्गलिक प्राणोंकी परम्परा स्रटक जानी है।

इसप्रकार पौद्गलिक प्राणोंका उच्छेद करने योग्य है ॥ १५१ ॥

श्रव फिर भी, श्रात्माकी श्रत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये, व्यवहार जीवत्वकी हेतुभूत गतिविशिष्ट (देव-मनुष्यादि ) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:—

### गाया १५२

अन्वयार्थः—[ मस्तित्वनिश्वतस्य मर्थस्य हि ] ग्रस्तित्वसे निश्चित ग्रर्थ (द्रव्य )का [ मर्थान्तरे संभूतः ] ग्रन्य ग्रर्थमें उत्पन्न [ अर्थः ] ग्रर्थ (भाव ) [ स पर्यायः ] वह पर्याय है [ संस्थानादिग्र मेदैः ] कि जो संस्थानादि भेदों सहित होती है ।

टीका:—स्वलक्षणभूत स्वरूप-ग्रस्तित्वसे निश्चित एक ग्रर्थ (द्रव्य)का, स्वलक्षणभूत स्वरूपग्रस्तित्वसे ही निश्चित ग्रन्य ग्रर्थमें विशिष्ट (भिन्न-भिन्न) रूपसे उत्पन्न होता हुग्रा ग्रर्थ (भाव) ग्रनेक द्रव्यात्मक पर्याय है; जो कि वास्तवमें, जैसे पुद्गलकी ग्रन्य पुद्गलमें ग्रन्य पुद्गलात्मकपर्याय उत्पन्न होती हुई देखी जाती

पुद्रलान्तर इव जीवस्य पुद्रत्वे संस्थानादिविशिष्टतया सम्चपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चै-वंविधः पर्यायः। अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्विल-तस्यान्तरवभासनात् ।। १४२ ॥

अय पर्यायव्यक्तीर्दर्शयति-

# णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं श्रग्णहा जादा । पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥

नरनारकतिर्येक् मुराः संस्थानादि भिरन्यथा जाताः । पर्याया जीवानामुद्यादि भिनीमकर्मणः ॥ १४३ ॥

है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमें संस्थानादिसे विशिष्टतया (संस्थान इत्यादिके भेद सहित ) उत्पन्न होती हुई अनुभवमें अवश्य आती है । और ऐसी पर्याय योग्य घटित है; क्योंकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मकतया भीतर ज्ञात होती है ।

मार्वार्थ: यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-ग्रस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी ग्रन्य पुद्गलके संबंधसे स्कंधरूप पर्याय होती है उसीप्रकार जीवकी पुद्गलोंके संबंधसे देवादिक पर्याय होती है। जीवकी ऐसी ग्रनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय ग्रयुक्त नहीं है; क्योंकि भीतर देखने पर, ग्रनेक द्रव्योंका संयोग होने पर भी, जीव कहीं पुद्गलोंके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) ग्रस्खलित (ग्रपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है।। १५२।।

श्रव पर्यायके भेद बतलाते हैं:--

### गाथा १५३

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्षुराः] मनुष्य, नारक, तिर्यंच ग्रीर देव, [नाम-कर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिकके कारण [जीवानां पर्यायाः] जीवोंकी पर्यायें हैं,—[संस्थानादिभिः] जो कि संस्थानादिके द्वारा [अन्यथा जाताः] अन्य- श्रन्य प्रकारकी होती हैं।

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गलिवपाक-कारणत्वेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् कुक्लाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोदिखिन्बसंस्थानादिमि-रिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥ १५३ ॥

अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरविभावहेतुत्वेनोद्योतयति--

तं सञ्भावणिवद्धं दब्बसहावं तिहा समक्खादं । जाणदि जो सवियणं ण मुहदि सो श्रग्णदिवयम्हि ॥ १५८॥

> तं सङ्घावनिवद्धं द्रव्यस्वभावं त्रिधा समारव्यातम् । जानाति यः मनिकल्पं न मुद्धाति सीऽन्यद्रव्ये ॥ १५४ ॥

यत्खलु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमर्थनिश्रायकमाख्यातं स खलु द्रव्यस्य स्वभाव एव, सद्भावनिबद्धत्वाद्व्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्युत्पाद्व्ययत्वेन

टीका:—नारक, तियंच, मनुष्य ग्रीर देव,—जीवोंकी पर्यायें हैं। वे नाम-कर्मरूप पुद्गलके विपाकके कारण अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मक हैं; इसलिये जैसे तुपकी ग्रीन ग्रीर ग्रंगार इत्यादि ग्रीनकी पर्यायें चूरा ग्रीर डली इत्यादि ग्राकारोंसे ग्रन्य-ग्रन्य प्रकारकी होती हैं, उसीप्रकार जीवकी, नारकादि पर्यायें संस्थानादिके द्वारा ग्रन्यान्य प्रकारकी ही होती हैं।। १५३ ॥

ग्रव. ग्रात्माकी ग्रन्य द्रव्यके साथ संयुक्तता होने पर भी ग्रिर्थ निश्चायक ग्रस्तित्वको स्व-पर विभागके हेतुके रूपमें समभाते हैं:—

### गाया १५४

अन्वयार्थः — [यः] जो जीव [तं] उस (पूर्वोक्तः) [सद्भावनिवद्धं] ग्रस्तित्व निष्पन्न, [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे कथित, [सविकल्पं] भेदोंवाले [द्रव्यस्वभावं] द्रव्यस्वभावको [जानाति] जानता है, [सः] वह [अन्य द्रव्ये] ग्रन्य द्रव्यमें [न सह्यति] मोहको प्राप्त नहीं होता।

टीका:—जो, द्रव्यको निश्चित करनेवाला, स्वलक्षणभूत स्वरूपग्रस्तित्व कहा गया है वह वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव ही है; क्योंकि द्रव्यका स्वभाव ग्रस्तित्व

१. अर्थ निश्चायक = द्रव्यका निश्चय करनेवालाः ( द्रव्यका निर्णय करनेका साधन जो स्वरूपा-स्तित्व है यह स्वपरका भेद करने में साधनभूत है, इसप्रकार इस गाथामें समकाते हैं।)

च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढ़ः परिक्रायमानः परद्रव्ये मोहमपोद्य स्वपरिवभागहेतुर्भविति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरिवभागसिद्धये प्रतिपद्मवधार्यम् । तथाहि — यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यितरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोचरव्यितरेकस्पर्शिना चेतनत्वेन स्थितियीवुचरपूर्वव्यितरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं
च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स स्वन्वयमन्यः । यचाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यितरेकलक्षणः पर्यायस्तत्त्रयात्मकं, या पूर्वोचरव्यितरेकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुचरपूर्वव्यितरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्त्रयात्मकं च स्वरूपा-

निष्पन्न (ग्रस्तित्वका बना हुग्रा) है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रौव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे 'त्रयात्मक भेद भूमिकामें ग्रारूढ़ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुग्रा, परद्रव्यके प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपग्रस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर ग्रवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये। वह इसप्रकार है:—

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व (चेतनाका विशेषप्ता) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप—अस्तित्व), तथा (१) व्यवं और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो धौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमें यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूपअस्तितत्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो धौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह

१. त्रयात्मक = तीनस्त्ररूपः तीनके समृहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्याय,—इसप्रकार तीन भेदोंवाला तथा ध्रीव्य, उत्पाद और व्यय,—ऐसे तीन भेदोंवाला है।)

२. पूर्व अर्थात् पहलेका, और उत्तर अर्थात् बादका। (चेतन पूर्व और उत्तरकी-दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है; इस अपेक्षासे प्रौठ्य है; बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेक्षासे ज्यय है।)

स्तित्वम् यस्य तु स्वभावः पुद्रलस्य स खन्वयमन्यः। नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरिव-भागः॥ १४४॥

अथात्मनोऽत्यन्तिविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयित—
अप्पा उवस्रोगप्पा उवस्रोगोणाणदंसणं भणिदो ।
सो वि सुद्दो असुद्दो वा उवस्रोगो स्रप्पणो हवदि ॥ १५५ ॥
आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो झानदर्शनं मणितः।
सोऽवि शुमोऽशुमो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५५ ॥

त्रयात्मक स्वरूपग्रस्तित्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह वास्तवमें (मुक्तसे) अन्य है। (इसलिये) मुक्ते मोह नहीं है; स्वपरका विभाग है।

भावार्थः—मनुष्य, देव इत्यादि श्रनेकद्रव्यात्मक पर्यायों में भी जीवका स्वरूपग्रस्तित्व ग्रीर प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्वथा भिन्न भिन्न है। सूक्ष्मतासे
देखने पर वहाँ जीव ग्रीर पुद्गलका स्वरूपास्तित्व ( ग्रर्थात् ग्रपने ग्रपने द्रव्यगुणपर्याय
ग्रीर ध्रीव्य-उत्पाद-व्यय ) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है। स्वपरका भेद करनेके
लिये जीवको इस स्वरूपास्तित्वको पद पद पर लक्ष्यमें लेना योग्य है। यथाः—( यह
जाननेमें ग्राता हुवा ) चेतन, द्रव्य-गुण-पर्याय ग्रीर चेतन ध्रीव्य-उत्पाद-व्यय जिसका
स्वभाव है ऐसा मैं इस ( पुद्गल ) से भिन्न रहा; ग्रीर यह श्रचेतन द्रव्य-गुण-पर्याय
तथा ग्रचेतन ध्रीव्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्गल मुभने भिन्न रहा।
इसलिये गुभे परके प्रति मोह नहीं है; स्व-परका भेद है।। १५४।।

श्रव, श्रात्माको श्रत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणका स्वरूप कहते हैं:—

### गाया १५५

अन्तयार्थः—[आत्मा उपयोगात्मा ] आत्मा उपयोगात्मक है; [उपयोगः] उपयोग [ज्ञानदर्शनं मणितः] ज्ञान-दर्शन कहा गया है; [आपि] भ्रौर [आत्मनः] आत्माका [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः मशुभः वा] शुभ श्रथवा श्रशुभ [भवति] होता है।

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणप्रुपयोगिवशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चै-तन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारिनराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य अधायप्रुपयोगो द्वेषा विभिष्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स तु विशुद्धिसंक्लेश्वरूपत्वेन द्वैविष्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽश्चमश्च ॥ १४४॥

मधात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति —

उवश्रोगो जदि हि सुहो पुण्णं जीवस्स संचयं जादि । श्रमुहो वा तथ पावं तेमिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

> उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति । अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १४६ ॥

टीका:—वास्तवमें ग्रात्माका परद्रव्यके संयोगका कारण 'उपयोगिविशेष है। प्रथम तो उपयोग वास्तवमें ग्रात्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी, (उपयोग चैतन्यका ग्रनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है। ग्रीर वह ज्ञान तथा दर्शन है, क्योंकि चैतन्य 'साकार ग्रीर विराकार—उभयरूप है। ग्रव इस उपयोगके दो भेद हैं,—शुद्ध ग्रीर ग्रशुद्ध। उसमेंसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है; ग्रीर ग्रशुद्ध सोपराग (सविकार) है। वह ग्रशुद्धोपयोग शुभ ग्रीर ग्रशुभ—दो प्रकारका है, क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप ग्रीर संक्लेशरूप दो प्रकारका है। (ग्रर्थात् विकार मन्दकषायरूप ग्रीर तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है।)

मावार्थ:—ग्रात्मा उपयोगस्वरूप है। प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं— शुद्ध ग्रीर श्रशुद्ध। ग्रीर फिर श्रशुद्धोपयोगके दो भेद हैं, शुभ तथा ग्रशुभ ॥१४४॥ श्रव यह कहते हैं कि इसमें कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है:—

### गाथा १५६

अन्वपार्थः — [ उपयोगः ] उपयोग [ यदि हि ] यदि [ शुभः ] शुभ हो तो [ जीवस्य ] जीवके [ पुण्यं ] पुण्य [ संचयं याति ] संचयको प्राप्त होता है, [ तथा वा

१. उपयोगिवशेष = उपयोगका भेद, प्रकार या अमुक प्रकारका उपयोग । (अशुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण है; यह १४६ वी गावामें कहेंगे।)

२. साकार ≐ माकार या भेदयुक्त; सविकल्प; विशेष ।

३. निराकार = आंकार रहित; भेदरहित; निर्विकल्प; सामान्य ।

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमञ्जदः । स तु विश्विद्धसंक्लेशरूपोपरागवशात् शुभाशुभत्वेनोपाचद्वेविष्यः । पुण्यपापत्वेनोपाचद्वेविष्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारणत्वेन निर्वर्त-यति । यदा तु द्विविषस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध एवावतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥ १४६ ॥

अय शुभोपयोगस्वरूपं ब्रह्मप्यति-

जो जाणादि जिणिंदे पेच्छदि मिद्धे तहेव अणगारे । जीवेसु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तस्म ॥ १५७ ॥ यो जानाति जिनेन्द्रात पश्यति मिद्धांस्तर्थवानागारात ।

अशुभः ] ग्रौर यदि ग्रज्ञुभ हो तो [ पापं ] पाप संचय होता है । [ तयोः अभावे ] उन दोनोंके ग्रभावमें [ चयः नास्ति ] संचय नहीं होता ।

जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स श्रभस्तम्य ॥ १४७ ॥

टीका:—जीवका परद्रव्यके संयोगका कारण ग्रशुद्ध उपयोग है। ग्रीर वह विश्वद्धि तथा संक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ ग्रीर ग्रशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता हुग्रा, जो पुण्य ग्रीर पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता है ऐसा जो परद्रव्य उसके संयोगके कारणरूप काम करता है। उपराग मन्दकपायरूप ग्रीर तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है, इसलिये ग्रशुद्ध उपयोग भी शुभाशुभके भेदसे दो प्रकारका है। उसमेंसे शुभोपयोग पुण्यरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है ग्रीर ग्रशुभोपयोग पापरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है।) किन्तु जब दोनों प्रकारके ग्रशुद्धोपयोगका ग्रभाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता है; ग्रीर वह परद्रव्यके संयोगका ग्रकारण ही है। (ग्रर्थात् श्रुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका न्रारण नहीं है।)॥ १५६॥

श्रब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:—

### गाया १५७

अन्वयार्थः—[यः] जो [जिनेन्द्रान्] जिनेन्द्रोंको [जानाति] जानता है, [सिद्धान् तथैव अनागारान्] सिद्धों तथा अनगारों (आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुग्रों) की [पश्यति] श्रद्धा करता है, [जीवेषु सानुकम्पः] ग्रौर जीवोंके प्रति अनुकम्पायुक्त है, [तस्य] उसके [सः] वह [श्रुमः उपयोगः] श्रुभ उपयोग है।

विशिष्टसयोपजमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुष्ट्वित परिग्रहीत शोम-मोपरागत्वात् परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे च प्रष्ट्वः श्रुम उपयोगः ॥ १४७॥

अथाशुभोषयोगस्बरूपं प्ररूपयति-

विमयकसाओगाढो दुम्सुदिदुचित्तदुदुगोद्विज्ञदो । उग्गो उम्मगगपरो उवयोगो जस्म सो यसुहो ॥ १५८॥

विषयकपायावगाटो दःश्रुतिदृश्चित्तदृष्टगोष्टियुतः । उत्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुभः ॥ १४८ ॥

विश्विष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुष्टितपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा-

टीकाः—विशिष्ट क्षयोपशमदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय ग्रीर चारित्र-मोहनीयरूप पुद्गलोंके ग्रनुसार परिणतिमें लगा होनेसे शुभ 'उपरागका ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर-ग्रह्तं, सिद्धकी ग्रीर साधुकी श्रद्धा करनेमें तथा समस्त जीवसमूहकी ग्रनुकम्पाका ग्राचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है ॥ १५७॥

ग्रब ग्रशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:-

### गाथा १४८

बन्वयार्थः—[ यस्य उपयोगः ] जिसका उपयोग [ विषयकषायावगादः ] विषय-कषायमें श्रवगाढ़ ( मग्न ) है, [ दुःश्रुतिदृश्चित्तदृष्टगोष्टियृतः ] कुश्रुति, कुविचार श्रीर कुसंगतिमें लगा हुझा है, [ उग्रः ] उग्र है तथा [ उन्मार्गपरः ] उन्मार्गमें लगा हुझा है, [ सः अश्रुभः ] उसका वह श्रशुभोषयोग है।

टीका: विशिष्ट उदयदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय-रूप पुद्रगलोंके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो (उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-ग्रहंत सिद्ध और साधुको छोड़कर

१. उपरागका अर्थ गाया १२६ के टिप्पस्में देखें।

गत्वात्परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वराईत्तिद्धसाधुम्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विषयकवायदुःश्रवण-दुराञ्चयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽश्चभोषयोगः ॥ १४८॥

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाश्चमस्यस्वति-

असुहोवओगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अग्णदिवयिष्टि । होज्जं मज्भत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं भाए॥ १५६॥

> षशुभोषयोगरहितः शुभोषयुक्तो न अन्यद्रव्ये । भवन्मध्यस्योऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ १५९ ॥

यो हि नामायं परद्रव्यसंबोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीब्रोदय-दशानिश्रान्तपरद्रव्यानुषृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेषसर्वस्मिश्रे व परद्रव्ये मध्यस्बो मवामि । एवं भवंश्वाहं परद्रव्यानुषृत्तितन्त्रत्वाभावात् श्रमेनाश्चमेन वाश्चद्वोपयोगेन

म्रन्य-उन्मार्गकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय, कषाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंग ग्रौर उग्रताका ग्राचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह ग्रशुभोपयोग है ।। १५८ ।।

ग्रब, परद्रव्यके संयोगके कारण (ग्रशुद्धोपयोग)के विनाशका ग्रभ्यास बतलाते हैं:—

# गाया १४९

अन्वयार्थः—[अन्य द्रव्ये] अन्य द्रव्यमें [मध्यस्थः] मध्यस्थ [भवन्] होता हुआ [अहम्] मैं [अशुभोपयोगरहितः] अशुभोपयोग रहित होता हुआ, (तथा) [शुभोपयुक्तः न] शुभोप(योग)युक्त नहीं होता हुआ [आनात्मकम्] ज्ञानात्मक [आत्मकं] आत्माको [ध्यायामि] ध्याता हूँ।

टीकाः—जो यह (१५६ वीं गाथामें) परद्रव्यके संयोगके कारणरूपमें कहा-गया अशुद्धोपयोग है वह वास्तवमें मन्द-तीव्र उदयदशामें रहनेवाले परद्रव्यानुसार परिणतिके आधीन होनेसे ही प्रवित्त होता है, किन्तु अन्य कारणसे नहीं। इसलिये यह मैं समस्त परद्रव्यमें मध्यस्थ होऊँ। और इसप्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं पर-द्रव्यानुसार परिणतिके आधीन न होनेसे शुभ अथवा अशुभ-अशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर, मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणतिको ग्रहण करनेसे जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसे निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्यानुष्ट्विषरिग्रहात् प्रसिद्धग्रद्धोपयोग उपयोगात्मनाश्मन्येव नित्यं निश्चलम्रुपयुक्तस्तिष्टामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाक्षास्यासः ।। १४९ ॥

'अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्यं प्रकटयति-

णाणं देहो ए मणो ए चेव वाणी ए कारणं तेसिं। कत्ता ए ए कारियदा अणुमंता ऐव कत्तीणं॥ १६०॥

नाहं देही न मनो न चैव वाणी न कारणं नेपाम्। कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्तुणाम्।। १६०॥

शरीरं च वाचं च मनश्र परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिद्दि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यद्दमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभृतमचेतन-द्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवंति मवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्य-यमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां

उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा म्रात्मामें ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ। यह मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका म्रभ्यास है।। १५६॥

म्रब, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं:-

# गाया १६०

अन्वयार्थः—[अहं न देहः] मैं न देह हूँ, [न मनः] न मन हूँ, [च एव] ग्रोर [न वाणी] न वाणी हूँ; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हूँ [कर्ता न] कर्ता नहीं हूँ; [कर्त्रणां अनुमन्ता न एव] (ग्रोर) कर्ताका ग्रनुमोदक नहीं हूँ।

टीका:—मैं शरीर, वाणी ग्रौर मनको परद्रव्यके रूपमें समभता हूँ, इसलिये मुभे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है। मैं उन सबके प्रति ग्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ। यथा:—

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी ग्रीर मनके स्वरूपका ग्राधारभूत ग्रचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तवमें ग्रपने स्वरूपको धारण करते हैं। इसलिये मैं शरीर, वाणी ग्रीर मनका पक्षपात छोड़कर ग्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ। कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्ययमत्यन्तं मध्यस्यः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतन द्रच्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयो-जकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयो-जकत्वपत्रपापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपत्तपातमपास्यास्य्ययमत्यन्तं मध्य-स्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुङ्गातृत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्ययमत्यन्तं मध्यस्यः ।। १६० ।।

विष भरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति— देहो य मणो वाणी पोग्गलद्व्वप्पग ति णिहिट्टा । पोग्गलद्व्वं हि पुणो पिंडो परमाणुद्व्वाणं ॥ १६१ ॥

ग्रीर मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण ग्रवेतन द्रव्य नहीं हूँ। मैं कारण ( हुवे ) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हैं। इसलिये उनके कारणत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं ग्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ।

श्रीर मैं स्वतंत्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं कर्ता (हुये) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं। इसलिये उनके कर्नृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ।

श्रीर मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) जो श्रचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ। मैं कारक प्रयोजक विना भी (श्रर्थात् मैं उनके कर्ताका प्रयोजक उनके करानेवाला हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं। इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ।

श्रीर मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो श्रचेतन द्रव्य है, उसका श्रनुमोदक नहीं हूँ। मैं कारक-श्रनुमोदक विना भी (उनके कर्ताका श्रनुमोदक हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं। दसलिये उनके कर्ताके श्रनुमोदकत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं श्रत्यन्त मध्यस्थ हूँ।

श्रव शरीर, वाणी श्रीर मनका परद्रव्यत्व निश्चित करते हैं:---

देहश्र मनो वाणी पुद्रलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः । पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्टः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

शरीरं च बाक् च मनश्र त्रीण्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यत्वं त् तेषां पुद्गलद्रव्यत्वं त् तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणा-मेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभृतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वैऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ।। १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वामावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति--

णाहं पोग्गलमङ्खो ण ते मया पोग्गला कया पिंडं। तम्हा हि ए देहोऽहं कत्ता वा तस्म देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुरलमयो न ते मया पुद्रलाः कृताः पिण्डम् । तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

#### गाथा १६१

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [इति निर्दिष्टाः] हैं, ऐसा (वीतरागदेवने) कहा है [अपि पुनः] भ्रौर [पुद्गल द्रव्यं] वे पुद्गल द्रव्य [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योंका पिण्ड है।

टीका:—शरीर वाणी ग्रौर मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्व्यात्मक हैं। उनके पुद्गलद्व्यत्व है, कि वे पुद्गल द्व्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्ति-त्वमें निश्चित ( रहे हुये ) हैं। उस प्रकारका 'पुद्गलद्व्य ग्रनेक परमाणुद्व्योंका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योंकि ग्रनेक परमाणुद्व्योंके स्वलक्षणभूत स्वरूपा-स्तित्व ग्रनेक होने पर भी कथंचित् ( स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बंध परिणामकी ग्रपेक्षासे एकत्वरूप ग्रवभासित होते हैं।। १६१।।

भ्रव भ्रात्माके परद्व्यत्वका भ्रभाव भ्रौर परद्व्यके कर्तृ त्वका भ्रभाव सिद्ध करते हैं:—

#### गाया १६२

अन्वयार्थः - [ अहं पुद्गलमयः न ] मैं पुद्गलमय नहीं हूँ, भ्रीर [ ते पुद्गलाः ]

यदेतत्त्रकरणनिर्घारितं पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनोद्दैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न तावद्द-मस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्विवरोघात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तृद्वारेण कर्तृत्रयोजकद्वारेण कर्तृनुमन्तृद्वारेण वा श्वरीरस्य कर्ताद्दमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्ड-पर्यायपरिणामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्तृत्वस्य सर्वथा विरो-धात् ॥ १६२ ॥

अथ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणितिरिति संदेहमपनुद्रित—
आपदेसो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसदो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुह्वदि ॥ १६३ ॥
अप्रदेशः परमाणुः प्रदेशमात्रश्र स्वयमशब्दो यः ।
स्निग्धो वा हृसो वा द्विप्रदेशादित्वमनुभवति ॥ १६३ ॥

वे पुद्गल [ मया ] मेरे द्वारा [ पिण्डं न कृताः ] पिण्डरूप नहीं किये गये हैं; [ तस्मात् हि ] इसलिये [ अहं न देहः ] मैं देह नहीं हूँ, [ वा ] तथा [ तस्य देहस्य कर्ता ] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

टीका:—प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक परदृव्य है,—जिसके भीतर वाणी और मनका समावेश होजाता है;—वह मैं नहीं हूँ; क्योंकि मुभ अपुद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमें विरोध है । और इसी-प्रकार उस (शरीर) के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्ताके प्रयोजक द्वारा या कर्ताके अपुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनेक परमाणु दृव्योंके एकपिण्ड पर्यायरूप परिणामका अकर्ता हूँ, (इसलिये) मेरे अनेक परमाणु दृव्योंके एकपिण्ड पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरका कर्ता होनेमें सर्वथा विरोध है ॥ १६२॥

श्रब इस संदेहको दूर करते हैं कि "परमाणुद्व्योंकी पिण्ड पर्यायरूप परिणति कैसे होती है ?":—

# गाथा १६३

अन्वयार्थः—[ परमाणु: ] परमाणु [ यः अप्रदेशः ] जो कि अप्रदेश है, [ प्रदेशमात्रः ] प्रदेशमात्र है, [ च ] और [ स्वयं अशब्दः ] स्वयं अशब्द है, [ स्निग्धः वा हमा वह स्निग्ध अथवा रूक्ष होता हुआ [ द्विप्रदेशादित्वम् अनुभवित ] द्विप्रदेशादित्वका अनुभव करता है।

परमाणुर्हि द्वचादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रच्यात्मकशब्दपर्यायच्यक्त्यसंभवादशब्द्य । यतश्रतःस्पर्शपञ्चरसद्विगन्धपञ्चवर्णानामवि-रोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेशा-दित्वानुभृतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ।। १६३ ।।

**अथ कीदशं तिस्नग्धरूक्षत्वं परमाणोरित्यावेदयति**—

एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खतं । परिणामादो भणिदं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

> एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् । परिणामाद्धणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥

टीका:—वास्तवमें परमाणु द्विग्रादि (दो-तीन ग्रादि) प्रदेशोंके ग्रभावके कारण ग्रप्रदेश है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, ग्रीर स्वयं ग्रनेक परमाणु द्व्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका ग्रसंभव होनेसे ग्रशब्द है। (वह परमाणु) ग्रविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गंध ग्रीर पाँच वर्णोंके सद्भावके कारण स्निग्ध ग्रथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय-परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी ग्रनुभूति होती है। इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है। १६३।।

ग्रव यह बतलाते हैं कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका होता है:—

# गाथा १६४

अन्वयार्थ:—[अणोः] परमाणुके [ परिणामात् ] परिणमनके कारण [एकादि] एक (अविभागी प्रतिच्छेद) से लेकर [एकोत्तरं] एक-एक बढ़ते हुये [यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वको (अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद-त्वको) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रुक्षत्वं] स्निग्धत्व अथवा रुक्षत्व होता है; ऐसा [भणितम्] (जिनेन्द्देवने) कहा है।

१. एक परमागुकी दूसरे एक परमागुके साथ पिण्डरूप परिणित द्विप्रदेशित्वकी अनुभूति है; एक परमागुकी अन्य दो परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिणित त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है। इसप्रकार परमागु अन्य परमागुओंके साथ पिण्डरूप परिणिमत होनेपर अनेक प्रदेशित्वका अनुभव करता है।

परमाणोर्हि ताबदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात् । ततस्तु परिणामा-दुपाचकादाचित्कवैचित्र्यं चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्येकोचरानन्ताबसानाविभागपरिच्छेद-च्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ।। १६४ ।।

अयात्र कीद्दशात्स्निग्धरूक्षत्वात्यिण्डत्विमत्यावेदयित---

णिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विसमा वा । समदो दुराधिगा जदि वज्किन्ति हि आदिपरिहीणा॥ १६५॥

सिनम्धा वा रूक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा । समतो द्वचिका यदि बध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः ॥ १६४॥

टीका:—प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है, क्योंकि वह (परिणाम) वस्तुका स्वभाव होनेसे उल्लंघन नहीं किया जासकता। श्रीर उस परिणामके कारण जो 'कादाचित्क 'विचित्रता घारण करता है ऐसा, एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुये अनन्त श्रविभागीप्रतिच्छेदों तक व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्व श्रथवा रूक्षत्व परमाणुके होता है, क्योंकि परमाणु श्रनेक प्रकारके गुणोंवाला है।

भावार्थः—परमाणु परिणमन वाला है, इसलिये उसके स्निग्धत्व ग्रीर रूक्षत्व एक ग्रविभागी- अप्रतिच्छेदसे लेकर ग्रनन्त ग्रविभागी प्रतिच्छेदों तक तरतमता-को प्राप्त होते हैं।

ग्रब यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डता होती है:— गाया १६५

अन्त्रयार्थः — [ अणुपरिणामाः ] परमाणु-परिणाम [ स्निग्धाः वा रूक्षाः वा ] स्निग्ध हों या रूक्ष हों [ समाः वा विषमाः वा ] सम ( ग्रंशवाले ) हों, या विषम (ग्रंश-

१. कादाचित्क = किसी समय हो ऐसा; ज्ञिणक; अनित्य

र विचित्रता = अनेकप्रकारता; विविधता; अनेकरूपता (चिकनापन और रूखापन परिणामके कारण चिणक अनेकरूपता — तरतमता, तारतम्यताधारण करता है)।

<sup>2.</sup> किसी गुणमें (अर्थात् गुणकी पर्यायमें) अंशकल्पना करनेपर, उसका जो छोटेसे छोटा (निरंश) अंश होता है उसे उस गुणका (अर्थात् गुणकी पर्यायका) अविभागप्रतिच्छेद कहा जाता है (बकरीसे गायके दूधमें और गायसे भैंसके दूधमें सचिक्कणताके अविभागीप्रतिच्छेद अधिक होते हैं। धूलसे राखमें और राखसे बाल्में रूचताके अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते हैं।)

समतो द्रचिकगुणाद्धि स्निग्धह्रभत्वाद्वन्य इत्युत्सर्गः, स्निग्धह्रभद्वचिकगुणत्वस्य हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात् । न खन्वेकगुणात् स्निग्धह्रभत्वाद्धन्य इत्यपवादः एकगुण-स्निग्धह्रभत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वामावेन बन्धस्यासाधनत्वात् ॥ १६४ ॥

भथ परमारानां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति-

णिद्धत्त ऐण दुगुणो चदुगुणिषद्धेण वंधमणुभवदि । लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु बज्भदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥

वाले ) हों [ यदि समतः द्वचिषकाः ] यदि समानसे दो ग्रिधिक ग्रंश वाले हों तो [ बच्यन्ते हि ] बंधते हैं, [ आदि परिहीनाः ] जघन्यांश वाले नहीं बंधते ।

टीका:- समानसे दो गुण (ग्रंश) ग्रधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है; क्योंकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताका होना परिणामक (परिणमन करानेवाला) है, इसलिये बंधका कारण है।

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, यह अपवाद है; क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिणम्य परिणामकताका अभाव होनेसे वंधके कारणत्वका अभाव है।। १६५।।

ग्रब यह निश्चित करते हैं कि परमाणुग्रोंके पिण्डत्वमें यथोक्त ( उपरोक्त ) हेतु है:—

१. परिणम्य = परिणमन करने थोग्य। [दश अंश क्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश रूचता वाले परमाणुके साथ बंधकर क्षंध बननेपर, दश अंश क्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश रूचतारूप परिणमित होजाता है, अथवा दश अंश क्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश क्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधकर क्षंध बनने पर, दश अंश क्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश क्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधकर क्षंध बनने पर, दश अंश क्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश क्निग्धताव्य परिणमित होजाता है, इसलिये कम अंशवाला परमाणु परिणम्य है और दो अधिक अंशवाला परमाणु परिणम्य है और दो अधिक अंशवाला परमाणु परिणम्य है वि अधिक अंशवाला परमाणु परिणामक तो है ही नहीं, किन्तु जबन्यभावमें वर्तित होनेसे परिणम्य भी नहीं है। इसप्रकार जधन्यभाव बंधका कारण नहीं है।

# स्निग्धत्वेन द्विगुणश्रतुर्गुणस्निग्धेन बन्धमनुभवति । रूत्तेण वा त्रिगुणितोऽणुर्वष्यते पश्चगुणयुक्तः ।। १६६ ॥

यथोदितहेतुक्रमेव परमाणूनां पिण्डत्वमवधार्यं द्विचतुर्गुणयोस्त्रिपञ्चगुणयोश्च द्वयोः स्निग्धयोः द्वयो रूक्षयोर्द्वयोः स्निग्धरूक्षयोर्वा परमाण्योर्बन्धस्य प्रसिद्धेः । उक्तं च ''णिद्धा

# गाथा १६६

अन्तयार्थः — [स्निग्धत्वेन द्विगुणः] स्निग्धरूपसे दो ग्रंशवाला परमाणु [चतुर्गुणस्निग्धेन] चार ग्रंश वाले स्निग्ध (ग्रथवा रूक्ष) परमाणुके साथ [बंधं अनुभवित] बंधका ग्रनुभव करता (प्राप्त होता) है। [बा] ग्रथवा [रूज्जेण त्रिगुणितः अणुः] रूक्षरूपसे तीन ग्रंशवाला परमाणु [पंचगुणयुक्तः] पाँच ग्रंशवालेके साथ युक्त होता हुम्रा [बध्यते] बंधता है।

टीका:—यथोक्त हेतुसे ही परमाणुग्नोंके पिण्डत्व होता है, -यह निश्चित करना चाहिये; क्योंकि दो ग्रौर चार गुणवाले तथा तीन ग्रौर पाँच गुणवाले दो स्निग्ध परमाणुग्नोंके ग्रथवा दो रूक्ष परमाणुग्नोंके ग्रथवा दो स्निग्ध-रूक्षपरमाणुग्नोंके (-एक स्निग्ध ग्रौर एक रूक्ष परमाणुके) बंधकी प्रसिद्धि है। कहा भी है कि:—

''णिद्धा णिद्धेण बज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोगाला । जिद्धलुक्खा य बज्झंति रूबारूवी य पोगाला ॥"

''णिद्धस्य णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्य लुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्य लुक्खेण हवेदि वंघो जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥"

[ ग्रर्थ: - पुद्गल 'रूपी' ग्रीर 'ग्ररूपी' होते हैं। उनमेंसे स्निग्ध पुद्गल स्थिक साथ बंधते हैं। स्निग्ध ग्रीर रूक्ष भी बंधते हैं।

१. किसी एक परमाणुकी अपेचासे विसदशजातिका समान अंशोंबाला दूसरा परमाणु 'रूपी' कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेचासे 'अरूपी' कहलाते हैं। जैसे-पांच अंश स्निग्धतावाले परमाणुको पांच अंश रूच्चतावाला दूसरा परमाणु 'रूपी' है और शेष सब परमाणु उसके लिये 'अरूपी' हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि—विसदशजातिके समान अंशवाले परमाणु परस्पर 'रूपी' हैं। और सदशजातिके अथवा असमान अंशवाले परमाणु परस्पर 'अरूपी' हैं।

णिद्धेण बन्झंति खुक्खा खुक्खा य पोग्गला । णिद्धखुक्खा य बन्झंति रूबारूवी य पोग्गला ॥" "णिद्धस्त णिद्धेण दुराहिएण खुक्खस्त खुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्त खुक्खेण हवेदि बंघो जहण्यवज्ञे विसमे समे वा ॥" ॥ १६६ ॥

यथात्मनः पुद्गलिण्डकर्तृत्वामावमवधारयति-

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा बादरा ससंठाणा । पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥१६७॥

जघन्यके अतिरिक्त सम ग्रंशवाला हो, या विषम ग्रंशवाला हो, स्निग्धका दो ग्रधिक ग्रंशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो ग्रधिक ग्रंशवाले रूक्ष परमाणुके साथ, श्रीर स्निग्धका (दो ग्रधिक ग्रंशवाले) रूक्ष परमाणुके साथ बंध होता है।

भावार्थः—दो श्रंशोंसे लेकर अनन्त श्रंश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु उससे दो ग्रंधिक ग्रंश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधकर स्कंध बनता है। जैसे:—२ ग्रंश स्निग्धतावाला परमाणु ४ ग्रंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ६१ ग्रंश स्निग्धतावाला परमाणु ६३ ग्रंश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ५३३ ग्रंश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ ग्रंश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ७००६ ग्रंश रूक्षतावाला परमाणु ७००० ग्रंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधता है। इन उदाहरणोंके अनुसार दो से लेकर अनन्त (अविभागीप्रतिच्छेदों) अंशों तक समक्ष लेना चाहिये।

मात्र एक ग्रंशवाले परमाणुमें जघन्य भावके कारण बंधकी योग्यता नहीं है, इसलिये एक ग्रंशवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन ग्रंशवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी नहीं बंधता।

इसप्रकार, (एक ग्रंशवालेके ग्रितिरिक्त) दो परमाणुग्रोंके बीच यदि दो ग्रंशोंका ग्रन्तर हो तब ही वे बंघते हैं; दो से ग्रधिक या कम ग्रंशोंका ग्रन्तर हो तो बंघ नहीं होता। जैसे:—पाँच ग्रंश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात ग्रंशोंवाले परमाणुके साथ बंधता है; परन्तु पाँच ग्रंशोंवाला परमाणु ग्राठ या छह ग्रंशोंवाले (ग्रथवा पाँच ग्रंशोंवाले) परमाणुके साथ नहीं बंधता।। १६६।।

थब, ग्रात्माके, पुद्गलोंके पिण्डके कर्नृत्वका ग्रभाव निश्चित करते हैं:--

द्विप्रदेशाद्यः स्कन्धाः स्रक्ष्मा वा बादराः सर्सस्थानाः । पृथिबीजलतेनोवायवः स्वकपरिणामैर्जायन्ते ॥ १६७॥

एवममी सम्युजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्घा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपात्तसीक्ष्म्य-स्यौन्यविशेषा विशिष्टाकारघारणशक्तिवशाद्गृहीतविवित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतुष्क-स्याविर्मावतिरोभावस्वशक्तिवशमासाद्य पृथिन्यप्तेजोवायवः स्वपरिणामैरेव जायन्ते । अतोऽवधा-र्यते द्वचणुकाद्यनन्तानन्तपुद्गलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ।। १६७ ॥

अवात्मनः पुद्रलपिण्डानेतृत्वाभावमवधारयति-

श्रोगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सञ्वदो लोगो । सुहुमेहिं वादरेहि य अप्पाश्रोग्गेहिं जोग्गेहिं ॥ १६= ॥

#### गाथा १६७

अन्वयार्थः—[ द्विप्रदेशादयः स्कंधाः ] द्विप्रदेशादिक ( दो से लेकर अनन्तप्रदेश वाले ) स्कंध [ स्वक्षाः वा वादराः ] जो कि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं, श्रौर—[ ससंस्थानाः ] संस्थानों ( ग्राकारों ) सहित होते हैं, वे [ पृथिवीजलतेजीवायवः ] पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायुरूप [ स्वकपरिणामः जायन्ते ] ग्रपने परिणामोंसे होते हैं ।

टीका:—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाले द्विप्रदेशादिक स्कंघ—जिनने विशिष्ट अवगाहनकी शक्तिके वश सूक्ष्मता और स्थूलतारूप भेद ग्रहण किये हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करनेकी शक्तिके वश होकर विचित्र संस्थान ग्रहण किये हैं वे—अपनी योग्यतानुसार स्पर्शादिचतुष्कके आविभाव और तिरोभावकी स्वशक्तिके वश होकर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुष्ट्प ग्रपने परिणामोंसे ही होते हैं। इससे निश्चित होता है कि द्वि-अणुकादि अनन्तानन्त पुद्गलोंका पिण्डकर्ता आत्मा नहीं है। १६७।।

म्रव यह निश्चित करते हैं कि म्रात्मा पुद्गलिपण्डका लानेवाला नहीं है:---

१. स्पर्शादिचतुष्क = स्पर्श, रस, गंघ और वर्ण । (स्पर्शादिकी प्रगटता और अप्रगटता पुद्रगलकी शक्ति है।)

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः।
स्रक्ष्मैर्वादरैश्राप्रायोग्यैरोग्यैः॥ १६८॥

यतो हि सक्ष्मत्वपरिणतैर्बादरपरिणतैश्वानिसक्ष्मत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिणमनशक्तियो-गिमिरतिसक्ष्मस्थूलतया तदयोगिमिश्वावगाद्दविशिष्टत्वेन परस्परमबाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव पुद्रलकायैर्गाढं निचितो लोकः। ततोऽवधार्यते न पुद्गलिपण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ १६८॥ अथात्मनः पुद्गलिपण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमबधारयति—

> कम्यत्तणपाञ्चोग्गा खंधा जीवस्म परिणइं पप्पा। गच्छति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिएमिदा ॥ १६६॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य । गच्छन्ति कर्ममावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ ॥

#### गाथा १६८

अन्वयार्थः — [ लोकः ] लोक [ सर्वतः ] सर्वतः [ सक्ष्मैः बादरैः ] सूक्ष्म तथा वादर [ च ] ग्रीर [ अप्रायोग्यैः योग्यैः ] कर्मत्वके ग्रयोग्य तथा योग्य [ पुद्गलकायैः ] पुद्गल स्कंधोंके द्वारा [ अवगाहति होकर गाढ़ (-घनिष्ट ) भरा हुग्रा है ।

टीका:—सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, ग्रतिसूक्ष्म ग्रथवा श्रति-स्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा ग्रति सूक्ष्म ग्रथवा श्रति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित—पुद्गल स्कंधोंके द्वारा, ग्रवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वतः लोक गाढ़ भरा हुग्रा है। इससे निश्चित होता है कि पुद्गलिपण्डोंका लानेवाला ग्रात्मा नहीं है।

भावार्थ:—इस लोकमें सर्वत्र जीव हैं ग्रौर कर्मबंधके योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है। जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबंध होता है। ऐसा नहीं है कि ग्रात्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर बंध करता है।। १६ ॥

म्रव यह निश्चित करते हैं कि म्रात्मा पुद्गलिपण्डोंको कर्मरूप नहीं करता:--

गाथा १६९ अन्वयार्थः—[ कर्मत्वप्रायोग्याः स्कंषाः ] कर्मत्वके योग्य स्कंध [ जीवस्यपरिणतिं यतो हि तुल्यनेत्रावगाढजीवपरिणाममात्रं बहिरक्रसाधनमाश्रित्य जीवं परिणमयितार-मन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्ममावेन परिणमन्ति । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६९ ॥

अथात्मनः कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकश्वरीरकर्तृत्वाभावमवधारयति—

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्म । संजायंते देहा देहंतरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥

ते ते कर्मत्वगताः पुद्गलकायाः पुनरपि जीवस्य । संजायन्ते देहा देहान्तरसंक्रमं प्राप्य ॥ १७० ॥

प्राप्य ] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [ कर्ममावं गच्छन्ति ] कर्मभावको प्राप्त होते हैं; [ न हि ते जीवेन परिणमिताः ] जीव उनको परिणमाता नहीं है।

टीका:— कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गल स्कंध, तुल्य (समान) क्षेत्रावगाह जीवके परिणाममात्रका—जो कि वहिरंग साधन है, उसका—ग्राध्य लेकर, जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित होते हैं। इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिण्डोंको कर्मरूप करनेवाला ग्रात्मा नहीं है।

भावार्थः—समान क्षेत्रमें रहनेवाले जीवके विकारी परिणामको निमित्तमात्र करके कार्मणवर्गणायें स्वयमेव अपनी अन्तरंगशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित होजाती हैं; जीव उन्हें कर्मरूप परिणमित नहीं करता ॥ १६६ ॥

श्रव श्रात्माके कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरके कर्तृ त्वका श्रभाव निश्चित करते हैं ( श्रथित् यह निश्चित करते हैं कि कर्मरूपपरिणतपुद्गलद्रव्यस्वरूप शरीरका कर्ता श्रात्मा नहीं है ):—

# गाया १७०

अन्वयार्थः—[ कर्मत्वगताः ] कर्मरूप परिणत [ ते ते ] वे वे [ पुद्गलकायाः ] पुद्गल पिण्ड [ देहान्तर संक्रमं प्राप्य ] देहान्तररूप परिवर्तनको प्राप्त करके [पुनः अपि] पुनः पुनः [ जीवस्य ] जीवके [ देहाः ] शरीर [ संजायन्ते ] होते हैं ।

ये ये नामामी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्म-त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकश्ररीरकर्ता पुरुषोऽस्ति ।। १७० ।।

अथात्मनः शरीरत्वामावमवधारयति—

थ्रोरालिस्रो य देही देही वेउव्विस्रो य तेजइस्रो । स्राहारय कम्मइस्रो पुग्गलदव्वष्पगा सब्वे ॥ १७१ ॥

> औदारिकश्च देही देही वैक्रियिकश्च तैजसः। आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१॥

यतो ह्यौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि । ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ।। १७१ ।।

टीका:—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं, वे जीवके ग्रनादिसंतितरूप प्रवर्तमान देहान्तर (भवांतर) रूप परिवर्तनका ग्राश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीर (शरीररूप, शरीरके होनेमें निमित्तरूप) बनते हैं। इससे निश्चित होता है कि कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता ग्रात्मा नहीं है।

भावार्थः जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं। वे पुद्गल ही अन्य भवमें शरीरके बननेमें निमित्तभूत होते हैं, श्रीर नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते हैं, इसलिये शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है। १७०॥

ग्रब ग्रात्माके शरीरत्वका ग्रभाव निश्चित करते हैं:-

#### गाथा १७१

अन्वयार्थः—[ औदारिकः च देहः ] ग्रौदारिक शरीर, [वैकियिकः देहः ] वैकियिक शरीर, [तैजसः ] तैजस शरीर, [आहारकः ] श्राहारक शरीर [च] ग्रौर [कार्मणः ] कार्मण शरीर—[सर्वे ] सब [पुद्रस्ट्रव्यात्मकाः ] पुद्गलदव्यात्मक है।

टीकाः — ग्रौदारिक, वैक्रियिक, ग्राहारक, तैजस ग्रौर कार्मण – सभी शरीर पुद्गलद्रव्यात्मक हैं। इससे निश्चित होता है कि ग्रात्मा शरीर नहीं है। १७१॥

अय किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वलक्षणमित्या-वेदयति—

> अरसमरूवमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसदः । जाण अलिंगगगहणं जीवमणिदिष्ठसंठाणं ॥ १७२ ॥ अरसमरूपमगन्धमन्यक्तं चेतनागुणमशन्दम् । जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ १७२ ॥

भात्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावत्वात्स्पर्शगुणव्यक्तयभावस्वभावत्वात् शब्द्पर्याया-भावस्वभावत्वाच्या तन्मृलाद्विङ्गग्राद्यत्वात्सर्वसंस्थानाभावस्वभावत्वाचपुद्गलद्रव्यविभागसाधनम-रसत्वमरूपत्वमगन्धत्वपव्यक्तत्वमग्रब्दत्वमिक्षङ्गग्राद्यत्वमसंस्थानत्वं चास्ति । सकलपुद्गलापुद्गला-जीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रव्यमात्राश्रितत्वेन स्व-

तब फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरद्रव्योंसे विभागका साधनभूत, श्रसाधारण स्वलक्षण क्या है, सो कहते हैं:—

# गाया १७२

अन्वयार्थः—[ जीवम् ] जीवको [ अरसम् ] रसरिहत, [ अरूपम् ] रूप रिहत, [ अगंधम् ] गन्धरिहत, [ अव्यक्तम् ] स्रव्यक्त, [ चेतनागुणम् ] चेतनागुणयुक्त, [ अशब्दम् ] शब्दरिहत, [ अलिंगग्रहणम् ] लिंग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, श्रीर [ अनिर्दिष्टसंस्थानम् ] जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा [ जानी हि ] जानो ।

टीकाः—ग्रात्मा (१) रसगुणके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (२) रूपगुणके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (३) गंधगुणके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (४) रपर्शगुणरूप व्यक्तताके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (४) शब्दपर्यायके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, तथा (६) इन सबके कारण (ग्रर्थात् रस-रूप-गंध इत्यादिके ग्रभावरूप स्वभावके कारण) लिगके द्वारा ग्रग्नाह्य होनेसे, ग्रौर (७) सर्व संस्थानोंके ग्रभावरूप स्वभाववाला होनेसे, ग्रात्माको पुद्गलद्वव्यसे विभागका साधनभूत (१) ग्ररसत्व, (२) ग्ररूपत्व, (३) ग्रगंधत्व, (४) ग्रव्यक्तता, (४) ग्रशंबद्दव, (६) ग्रिलंगग्राह्यत्व, ग्रौर (७) ग्रसंस्थानत्व है। पुद्गल तथा ग्रपुद्गल—समस्त ग्रजीव द्वयोंसे विभागका साधन तो चेतनागुणमयत्व है; ग्रौर वही, मात्र स्वजीवद्वव्याश्रित

लक्षणतां विश्राणं शेषद्रच्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तच्ये यदलिङ्गग्रहणिमिन्युक्तं तद्वहुतरार्थप्रतिपचये । तथाहि (१) न लिंगैरिन्द्रियेग्रीह्कतामापश्रस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषय-त्वस्य प्रतिपचिः । (२) न लिंगैरिन्द्रियेग्रीह्यतामापश्रस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषय-त्वस्य । (३) न लिंगादिन्द्रियगम्याद्धृमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविषय-त्वस्य । (४) न लिंगादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिंगादेव परेषां ग्रहणं यस्येत्यनुमातृनातृन्वाभावस्य । (६) न लिंगात्स्वमावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य । (७) न लिंगोनोपयोगाच्यलक्षयोन ग्रहणं क्षेयार्थालम्बनं यस्येति बहिर्श्वालम्बनज्ञानाभावस्य । (८) न

होनेसे स्वलक्षणत्वको घारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योंसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है।

जहाँ 'ग्रिलिंगग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'ग्रिलिंगग्रहण' कहा है, वह बहुतसे ग्रयोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन ) करनेके लिये है। वह इसप्रकार है:- (१) ग्राहक ( ज्ञायक ), जिसके लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण ( जानना ) नहीं होता वह ग्रलिगग्रहण है; इसप्रकार 'ग्रात्मा ग्रतीन्द्रियज्ञानमय है' इस ग्रर्थकी प्राप्ति होती है। (२) ग्राह्म (ज्ञेय), जिसका लिगोंके द्वारा श्रर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण ( जानना ) नहीं होता वह भ्रलिगग्रहण है; इसप्रकार 'भ्रात्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है। (३) जैसे धुंयेंसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य ( इन्द्रियोंसे जानने योग्य चिह्न ) द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह श्रालंगग्रहण है। इसप्रकार 'श्रात्मा इन्द्रियप्रत्यक्ष-पूर्वक भनुमानका विषय नहीं है' ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है। (४) दूसरोंके द्वारा-मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'त्रात्मा अनुमेय मात्र ( केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य ) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (५) जिसके लिगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'श्रात्मा अनुमाता मात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही ) नहीं है, ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है। (६) जिसके लिंगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'ग्रात्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे ग्रर्थकी प्राप्ति होती है। (७) जिसके लिंग द्वारा ग्रर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है भ्रर्थात् ज्ञेय पदार्थींका ग्रालम्बन नहीं है, वह ग्रालिंगग्रहण है, इसप्रकार 'म्रात्माके बाह्य पदार्थोंका भ्रालम्बनवाला ज्ञान नहीं है', ऐसे भ्रर्थकी प्राप्ति होती है।

लिंगस्योपयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं प्रत्य हरणं यस्येत्याहार्यक्षानत्वस्य । (१०) न लिंगस्यो-प्रयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं यस्येत्याहार्यक्षानत्वस्य । (१०) न लिंगे उपयोगाख्य-लक्षणे ग्रहणं स्र्य इनोपरागो यस्येति शुद्धोपयोगस्त्रमात्रस्य । (११) न लिंगादुपयोगाख्यलक्षणा-द्यहणं पौद्रलिककर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मासंप्रक्तत्वस्य । (१२) न लिंगस्य इन्द्रियेस्यो ग्रहणं विषयाणाम्रुपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तृत्वाभावस्य । (१३) न लिंगात्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाद्-ग्रहणं जीवस्य घारणं यस्येति शुकार्तवानुविधायित्वाभावस्य । (१४) न लिंगनामेहनाकारेण ग्रहणं लोक-

<sup>(</sup> द ) जो लिंगको म्रथित् उपयोग नामक लक्षणको ग्रहण नहीं करता, ग्रथित् स्वयं ( कहीं बाहरसे ) नहीं लाता, सो म्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'म्रात्मा जो कहींसे नहीं लाया जाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे म्रथंकी प्राप्ति होती है।

<sup>(</sup> ६ ) लिंगका स्रर्थात् उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण स्रर्थात् परसे हरण नहीं हो सकता, सो स्रलिंग ग्रहण है; इसप्रकार 'स्रात्माका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता', ऐसे स्रर्थकी प्राप्ति होती है ।

<sup>(</sup>१०) जिसे लिंगमें अर्थात् उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण अर्थात् सूर्यकी भाँति उपराग (मिलनता, विकार) नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा शुद्धोपयोग स्वभावी हैं' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (११) लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात् पौद्गलिक कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है, वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यकर्मसे असंयुक्त (असंबद्ध) है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१२) जिसे लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण अर्थात् विषयोंका उपभोग नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा विषयोंका उपभोक्ता नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१३) लिंग द्वारा अर्थात् मन अथवा इन्द्रियादि लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात् जीवत्वको घारण कर रखना जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा शुक और रजके अनुसार होनेवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१४) लिंगका अर्थात् मेहनाकार (पुरुषादिकी इन्द्रियका

व्याप्तिर्यस्येति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वामावस्य । (१६) न लिंगानां स्नीपुत्रपुंसक-वेदानां प्रहणं यस्येति स्नीपुत्रपुंसकद्रव्यमावामावस्य । (१७) न लिंगानां धर्मध्वजानां ब्रहणं यस्येति बहिरङ्गयतिलिंगाभावस्य । (१८) न लिंगं गुणो प्रहणमर्वावबोधो यस्येति गुण-विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (१९) न लिंगं पर्यायो प्रहणमर्वावबोधिविशेषो यस्येति पर्यायविशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (२०) न लिंगं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्प्रहणमर्वावबोधसामान्यं यस्येति द्रव्यानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । १७२ ।।

# यथ कथममूर्वस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वामावाद्यन्धो मवतीति पूर्वपक्षयति —

ग्राकार )का ग्रहण जिसके नहीं है सो भ्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार श्रात्मा लौकिक-साधनमात्र नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१५) लिंगके द्वारा अर्थात् ग्रमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण ग्रर्थात् लोकमें व्यापकत्व नहीं है सो ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'म्रात्मा पाखण्डियोंके प्रसिद्ध साधनरूप म्राकार वाला-लोक व्याप्तिवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) जिसके लिंगोंका, अर्थात् स्त्री, पुरुष ग्रीर नपुंसक वेदोंका ग्रहण नहीं है वह ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'श्रात्मा द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है', इस म्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१७) लिंगोंका प्रथित् धर्मचिह्नोंका ग्रहण जिसके नहीं है वह ग्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'म्रात्माके बहिरंग यतिर्लिगोंका म्रभाव है' इस म्रर्थकी प्राप्ति होती है। (१८) लिंग भ्रथीत् गुणरूप ग्रहण ग्रथीत् ग्रथीवबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नहीं है सो श्रलिगग्रहण है; इसप्रकार 'ग्रात्मा गुण-विशेषसे ग्रालिगित न होने वाला शुद्ध द्रव्य हैं, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (१६) लिंग अर्थात् पर्यायरूप ग्रहण, म्रथित् म्रथीवबोध विशेष जिसके नहीं है सो म्रलिंगग्रहण है; इसप्रकार भातमा पर्याय विशेषसे भ्रालिंगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है। (२०) लिंग ग्रर्थात् प्रत्यिभज्ञानका कारणरूप ग्रहण ग्रर्थात् श्रर्थावबोध सामान्य जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार आतमा द्रव्यसे नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है' ऐसे श्रर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥

भ्रव, भ्रमूर्त भ्रात्माके, स्निग्धरूक्षत्वका भ्रभाव होनेसे बंध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—

# मुत्तो रूवादिगुणो बज्मदि फासेहिं अग्णमग्णेहिं। तिवववरीदो अप्पा बज्मिदि किथ पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

मृतों रूपादिगुणो बष्यते स्पर्शेरन्योन्यैः। तद्विपरीत आत्मा बष्नाति कथं पौद्गलं कर्म ॥ १७३ ॥

मृतयोहि तावत्पुद्रलयो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषादन्यो-न्यवन्धोऽवधार्यते एव । आत्मकर्मपुद्रलयोस्तु स कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्रलस्यरूपादिगुण-युक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसंभवेऽप्यमृतस्यात्मनो रूपादिगुणयुक्तत्वामावेन यथो-दितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषासंमावनया चैकाङ्गविकल्वात् ॥ १७३॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति-

रूवादिएहिं रहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि । दव्वाणि गुणे य जधा तह वंधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥

#### गाथा १७३

अन्वयार्थः — [ मूर्तः ] मूर्त (पुद्गल ) [ रूपादिगुणः ] रूपादिगुणयुक्त होनेसे [ अन्योन्यैः स्पर्शैः ] परस्पर (वंधयोग्य ) स्पर्शोसे [ वध्यते ] वंधता है; (परन्तु ) [ तद्विपरीतः आत्मा ] उससे विपरीत (ग्रमूर्त) ग्रात्मा [ पौद्रालिकं कर्मं ] पौद्गलिक कर्मको [ कथं ] कैसे [ वध्नाति ] वांधता है ?

टीकाः—मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शिवशेष (बंधयोग्य स्पर्श) के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य
समक्षा जा सकता है, किन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलका बंध कैसे समक्षा जा सकता
है ? क्योंकि मूर्त कर्मपुद्गल रूपादिगुणयुक्त है, इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शिवशेषका असंभव होने पर भी अमूर्त आत्माके रूपादिगुणयुक्तता नहीं है
इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शिवशेषका असंभव होनेसे एक अंग विकल
है । (अर्थात् बंधयोग्य दो अंगोंमेंसे एक अंग अयोग्य है,—स्पर्शगुणरहित होनेसे
बंधकी योग्यतावाला नहीं है ।) ॥ १७३ ॥

स्रव यह सिद्धान्त निश्चित करते हैं कि स्रात्माके स्रमूर्त होने पर भी इसप्रकार बंध होता है:—

रूपादिके रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि । इन्याणि गुणांश्र यथा तथा बन्धम्तेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपॉॅंगि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिमिः कर्मपुद्गलैः किल बच्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्व पश्यति

# गाथा १७४

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [रूपादिकै: रहितः] रूपादिरहित (जीव) [रूपादीनि] रूपादिको-[द्रव्याणि गुणान् च] द्रव्योंको तथा गुणोंको (रूपी द्रव्योंको ग्रीर उनके गुणोंको)-[परयित जानाति] देखता है श्रीर जानता है [तथा] उसीप्रकार [तेन] उसके साथ (ग्ररूपीका रूपीके साथ) [वंधः जानीहि] वंध जानो।

टीका:—जैसे रूपादिरहित (जीव) रूपी दृव्योंको तथा छनके गुणोंको देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोंके साथ बँधता है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी (देखने—जाननेके संबंधमें भी) यह प्रश्न ग्रनिवार्य है कि ग्रमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

स्रीर ऐसा भी नहीं है कि यह ( ग्ररूपीका रूपीके साथ बंध होनेकी ) बात अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दार्ण्टान्तरूप बनाया है, परन्तु स्राबालगोपाल सभीको प्रगट ( ज्ञात ) हो जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समभाया गया है। यथा:—बालगोपालका पृथक् रहनेवाले मिट्टीके बैलको स्रथवा ( सच्चे ) बैलको देखने स्रीर जानने पर बैलके साथ संबंध नहीं है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बैल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका संबंध बैलके साथके संबंधरूप व्यवहारका साधक स्रवश्य है; इसीप्रकार स्रात्मा स्ररूपित्वके कारण स्पर्शशून्य है, इसिलये उसका कर्मपुद्गलोंके साथ संबंध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं ऐसे उपयोगारूढ़ रागद्वेषादिभावोंके साथका संबंध कर्मपुद्गलोंके साथके बंधरूप व्यवहारका साधक स्रवश्य है।

भावार्थः—'ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलोंके साथ कैसे बँधता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुये ग्राचार्यदेवने कहा है कि—ग्रात्माके ग्रमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोंको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बँधता है।

जानाति चेत्यत्रापि पर्यनुयोगस्यानिवार्यत्वात् । न चैतदत्यन्तदुर्घटत्वादार्ष्टान्तिकीकृतं, किन्तु द्द्रशान्तद्वारेणाबालगोपालप्रकटितम् । तबाहि—यथा बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवस्थितं मृद्बलीवर्दं बलीवर्दं वा पश्यतो जानतम् न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभावावस्थित-बलीवर्दनिमिचोपयोगाधिरूढबलीवर्दाकारदर्शनद्वानसंबंधो बलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशृत्यत्वाम कर्मपुद्गलैः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभावावस्थितकर्म-पुद्गलिमिचोपयोगाधिरूढरागद्वेषादिमावसंबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥ १७४॥

वास्तवमें ग्ररूपी ग्रात्माका रूपीपदार्थोंके साथ कोई संबंध न होनेपर भी ग्ररूपीका रूपीके साथ संबंध होनेका व्यवहार भी विरोधको प्राप्त नहीं होता। जहाँ यह कहा जाता है कि 'ग्रात्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' वहाँ परमार्थतः ग्रमूर्तिक ग्रात्माका मूर्तिक पदार्थके साथ कोई संबंध नहीं है; उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थके ग्राकाररूप होनेवाले ज्ञानके साथ ही संबंध है, ग्रीर उस पदार्थाकार ज्ञानके साथके संबंधके कारण ही 'ग्रमूर्तिक ग्रात्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' ऐसा ग्रमूर्तिक-मूर्तिकका संबंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है। इसीप्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि 'ग्रमुक ग्रात्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' वहाँ परमार्थतः ग्रमूर्तिक ग्रात्माका मूर्तिक कर्म-पुद्गलोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। ग्रात्माका तो कर्म-पुद्गल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्वेषादि भावोंके साथ ही सम्बन्ध (बंध) है, ग्रीर उन कर्म-निमित्तक रागद्वेषादि भावोंके साथ सम्बन्ध होनेसे ही 'इस ग्रात्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' ऐसा ग्रमूर्तिक-मूर्तिकका बन्धरूप व्यवहार सिद्ध होता है।

यद्यपि मनुष्यको स्त्री-पुत्र-धनादिके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे उस मनुष्यसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि स्त्री पुत्र धनादिके प्रति राग करने-वाले मनुष्यको रागका बन्धन होनेसे, और उस रागमें स्त्रीपुत्रधनादिके निमित्त होनेसे व्यवहारसे यह अवश्य कहा जाता है कि 'इस मनुष्यको स्त्रीपुत्रधनादिका बन्धन है; इसीप्रकार, यद्यपि आत्माका कर्मपुद्गलोंके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि रागद्वेषादि भाव करनेवाले आत्माको रागद्वेषादि भावोंका बन्धन होनेसे और उन भावोंमें कर्मपुद्गल निमित्त होनेसे व्यवहारसे यह अवश्य कहा जासकता है कि 'इस आत्माको कर्मपुद्गलोंका बन्धन है'॥ १७४॥

अथ भावबन्धस्वरूपं क्षावयति-

उवस्रोगमस्रो जीवो मुज्भिद रज्जेदि वा पदुस्सेदि । पष्पा विविध विसये जो हि पुणो तेहि संबंधो ॥ १७५ ॥

> उपयोगमयो जीवो मुद्धति रज्यति वा प्रदेष्टि। प्राप्य त्रिविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५॥

अयमात्मा सर्व एव तावरसविकन्पनिर्विकन्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः। तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा सप्तृपैति स नाम तैः परप्रत्य-यैरपि मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वाभीरुपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीरुपीतरक्तत्वेरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावद्वितीयत्वाद्वन्धो भवति ॥ १७५॥

ग्रव भावबंधका स्वरूप वतलाते हैं:--

#### गाथा १७४

धन्वयार्थः—[ यः हि पुनः ] जो [ उपयोगमयः जीवः ] उपयोगमय जीव [ विविधान् विषयान् ] विविध विषयोंको [ प्राप्य ] प्राप्त करके [ मुद्धाति ] मोह करता है, [ गज्यति ] राग करता है, [ वा ] भ्रथवा [ प्रद्धेष्टि ] द्वेष करता है, ( वह जीव ) [ तै: ] उनके द्वारा ( मोह-राग-द्वेषके द्वारा ) [ सम्बन्धः ] बन्धरूप है ।

टीकाः—प्रथम तो यह ग्रात्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प ग्रीर निविकल्प प्रतिभासस्वरूप है (ग्रर्थात् ज्ञान—दर्शनस्वरूप है।) उसमें जो ग्रात्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग ग्रथवा द्वेष करता है, वह काला, पीला, ग्रीर लाल 'ग्राश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन ग्रीर ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग ग्रीर द्वेषके द्वारा उपरक्त (विकारी-मिलन-कलुषित,) ग्रात्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं ग्रकेला ही बंधरूप है, क्योंकि मोह-राग-द्वेषादि भाव उसका 'द्वितीय है।। १७४।।

१. आश्रय = जिसमें स्फटिकमण् रखा हो वह पात्र।

२. द्वितीय = दूसरा [ 'बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बंधस्वरूप कैसे हो सकता है ?' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि —एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मिलनस्वभाववाला आत्मा स्वयं ही भाववंध है । ]

अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति--

भावेण जेण जीवो पेच्छिद जाणादि श्रागदं विसये । रज्जिद तेणेव पुणो बज्मिदि कम्म ति उवदेसो ॥ १७६ ॥

> भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये । रज्यति तेनैव पुनर्वभ्यते कर्मेत्युपदेशः ॥ १७६॥

वयमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैव मोहरूपेण रागरूपेण द्रेषरूपेण वा मावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरज्यत एव । योऽयग्नुपरागः स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्रलिकं कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः ।। १७६ ।।

अथ पुद्रलजीवतदुभयबन्धस्वरूपं शापयति--

ग्रब, भावबंधकी युक्ति ग्रीर द्रव्यबन्धका स्वरूप कहते हैं:-

# गाया १७६

अन्वयार्थः—[ जीवः ] जीव [ येन भावेन ] जिस भावसे [ विषये आगतं ] विषयागत पदार्थको [ परयति जानाति ] देखता है और जानता है, [ तेन एव ] उसीसे [ रज्यति ] उपरक्त होता है; [ पुनः ] भ्रौर ( उसीसे ) [ कर्म वध्यते ] कर्म वँधता है; —[ इति ] ऐसा [ उपदेशः ] उपदेश है ।

टीका:— यह स्रात्मा साकार स्रौर निराकार प्रतिभासस्वरूप (ज्ञान स्रौर दर्शनस्वरूप) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) पदार्थसमूहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है स्रौर जानता है, उसीसे उपरक्त होता है। जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें 'स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भावबंध है। स्रौर उसीसे अवश्य पौद्गलिक कर्म बँधता है। इसप्रकार यह द्रव्यबंधका निमित्त भावबंध है।। १७६॥

श्रव पुद्गलबंध, जीवबंध श्रीर उन दोनोंके बंधका स्वरूप कहते हैं:--

स्निग्धरूचत्वस्थानीय = स्निग्धता और रूचताके समान । (जैसे पुद्रलमें विशिष्ट स्निग्धता-रूचता बन्ध है, उसीप्रकार जीवमें रागद्वेषरूप विकार भाववन्य है )

फासेहिं पुग्गलाणं वंधो जीवस्स रागमादीहिं। श्रमणोगणमवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणिदो ॥ १७७ ॥

> स्पर्शेः पुद्रलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः। अन्योन्यमवगादः पुद्रलजीवात्मको भणितः॥ १७७॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमिश्यमात्रस्वेन विशिष्टतरः परस्परमवमाहः स तदुभयबन्धः ॥ १७७॥

वय द्रव्यवन्धस्य भाववन्धहेतुकत्वग्रुजीवयति-

मपदेसो सो अप्पा तेसु पदेसेसु पुग्गला काया । पविसंति जहाजोग्गं चिट्टंति य जंति वज्मंति ॥ १७= ॥

> सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्रलाः कायाः । प्रविश्वनित यथायोग्यं तिष्टन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥ १७८ ॥

#### নাথা १৬৬

अन्त्रयार्थः—[ स्पर्शेः] स्पर्शोंके साथ [पुद्रलानां संघः] पुद्गलोंका वंघ, [ रागादिभिः जीवस्य ] रागादिके साथ जीवका बंघ, श्रौर [ अन्योन्यम् अवगाहः] अन्योन्य श्रवगाह [पुद्रलजीवात्मकः मणितः ] पुद्गलजीवात्मक बंध कहा गया है।

टीका:—प्रथम तो यहाँ, कर्मोंका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोंके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबंध है; ग्रीर जीवका ग्रीपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोंके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबंध है; ग्रीर जीव तथा कर्मपुद्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतर परस्पर ग्रवगाह है सो उभयबंध है। ग्रियांत् जीव ग्रीर कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममें निमित्तमात्र होवें, ऐसा जो (विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका) उनका एकक्षेत्रावगाह संबंध है सो वह पुद्गलजीवात्मक बंध है। । १७७।

भ्रब, यह बतलाते हैं कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है:-

# गाया १७=

अन्वयार्थः—[सः आत्मा ] वह ग्रात्मा [सप्रदेशः ] सप्रदेश है; [तेषु प्रदे-

अयमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशस्वात्सप्रदेशः अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायबाङ्-मनोवर्गणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्गलकायाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः प्रविश्चन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । अस्ति चेजीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावो बच्यंतेऽपि च । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ।। १७८ ।।

अब द्रव्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भावबन्धस्य निश्चयबन्धत्वं साधयति-

रत्तो बंधिद कम्मं मुचदि कम्मेहिं रागरहिद्णा । एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ १७६ ॥ रक्तो बन्नाति कर्म मुच्यते कर्मभी रागरहितात्मा । एप बन्ध समासो जीवानां जानीहि निश्चयतः॥ १७९॥

श्रेषु ] उन प्रदेशों में [प्रद्वलाः कायाः ] पुद्गलसमूह [प्रविश्वन्ति ] प्रवेश करते हैं, [यथायोग्यं तिष्ठन्ति ] यथायोग्य रहते हैं, [यान्ति ] जाते हैं, [च] ग्रीर ] वध्यन्ते ] बंधते हैं।

टीका:—यह ग्रात्मा लोकाकाशतुल्य ग्रसंख्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेश है। उसके इन प्रदेशोंमें कायवर्गणा, वचनवर्गणा ग्रीर मनोवर्गणाका ग्रालम्बनवाला परिस्पन्द (कम्पन) जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कम्पुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्पन्द-वाले होते हुये प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं, ग्रीर जाते भी हैं; ग्रीर यदि जीवके मोह-राग-द्वेषरूप भाव हों तो बंधते भी हैं। इसलिये निश्चित होता है कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध है। १७८॥

त्रव, यह सिद्ध करते हैं कि—राग परिणाममात्र जो भावबन्ध है सो द्रव्य-बन्धका हेतु होनेसे वही निश्चयबन्ध है:—

# गाया १७९

अन्वयार्थः—[ रक्तः ] रागी ग्रातमा [ कर्म बच्नाति ] कर्म बाँधता है, [ रागरहितात्मा ] रागरहित ग्रात्मा [ कर्मिमः मुच्यते ] कर्मोंसे मुक्त होता है; —[ एषः ] यह [ जीवानां ] जीवोंके [ बंधममासः ] बन्धका संक्षेप [ निश्चयतः ] निश्चयसे [ जानीहि ] जानो ।

यतो रागपरिणत एवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अभिनवेन द्रव्यकर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराशेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाभिनवेन द्रव्यकर्मणा चिरसंचितेन पुराशेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यवन्धस्य साधकतमत्वा-द्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७९ ॥

अब परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति-

परिणामादो वंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो। असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो॥ १८०॥

परिणामाद्वन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः। अधुभौ मोहप्रदेशी धुभो वाधुभो भवति रागः॥ १८०॥

टीका:—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वैराग्यपरिणत नहीं। रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त होता है। रागपरिणत जीव संस्पर्श करने (सम्बन्धमें ग्राने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे, ग्रीर चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नहीं होता। वैराग्यपरिणत जीव संस्पर्श करने (सम्बन्धमें ग्राने) वाले नवीन द्रव्यकर्मसे ग्रीर चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बँधता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि—द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे बन्ध है।। १७६।।

ग्रव, परिणामका द्रव्यवन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट करते हैं (ग्रथित् यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यवन्धके उत्कृष्ट हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है ):—

# गाया १८०

अन्वयार्थः—[परिणामात् बंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-मोहयुतः](जो) परिणाम राग-द्वेष-मोहयुक्त है। [मोहप्रदेषौ अशुभौ] (उनमेंसे) मोह ग्रीर द्वेष ग्रशुभ है, [रागः] राग [शुभः वा अशुभः] शुभ ग्रथवा अशुभ [भवति] होता है। द्रव्यवन्थोऽस्ति ताबद्धिशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागद्वेषमोहमयत्वेन । तत्र श्रुमाश्चभत्वेन द्वैतानुवर्ति । तत्र मोहद्वेषमयत्वेनाश्चभत्वं, रागमयत्वेन तु श्चभत्वं चाश्चभत्वं च । विश्वद्धिसंक्लेशाङ्गत्वेन रागस्य द्वैविष्यात् भवति ।। १८० ॥

भय विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यम्वपर्य कार्यत्वेन निर्दिशति— सुहपरिणामा पुगणं झसुहो पाव त्ति भणियमगणेसु । परिणामो णगणगदो दुकस्वकख्यकारणं समय ॥ १८१॥

> शुभवरिणामः पुण्यमशुभः वाविनिति भणितमन्येषु । परिणामोऽनन्यगतो दःखक्षयकारणं समये ॥ १८१ ॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रवृत्तः स्वद्रव्यप्रवृत्तः । तत्र परद्रव्यप्रवृत्तः परोपरक्तत्वा-द्विशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वाद्विशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तौ द्वौ विशिष्टपरि-

टीकाः—प्रथम तो द्रव्यवन्ध विशिष्ट परिणामसे होता है। परिणामकी विशिष्टता राग-द्रेष-मोहमयताके कारण है। वह शुभत्व ग्रीर ग्रशुभत्वके कारण द्वैतका ग्रनुसरण करता है। (ग्रथित् दो प्रकारका है); उसमेंसे 'मोह-द्वेपमयतासे ग्रशुभत्व होता है, ग्रीर रागमयतासे शुभत्व तथा ग्रशुभत्व होता है, क्योंकि राग-विशुद्धि तथा संक्लेशयुक्त होनेसे दो प्रकारका होता है।। १८०॥

म्रब विशिष्ट परिणामके भेदको तथा म्रविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरूपसे बतलाते हैं:—

गावा १८१

अन्त्रयार्थः—[अन्येषु] परके प्रति [ शुभ परिणामः ] शुभ परिणाम [ पुण्यम् ] पुण्य है, श्रीर [अशुभः ] श्रशुभ परिणाम [पापम् ] पाप है, [इति भंणतम् ] ऐसा कहा है; [अनन्यगतः परिणामः ] जो दूसरेके प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा परिणाम [समये ] समय पर [दुःखक्षयकारणम् ] दुःख क्षयका कारण है।

टीकाः—प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है—परद्रव्यप्रवृत्त (-परद्रव्यके प्रति प्रवर्तमान ) ग्रौर स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनमेंसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके द्वारा उपरक्त

१. मोहमय परिणाम और द्वेषमय परिणाम अग्रुभ हैं।

२ धर्मानुराग विशुद्धिवाला होनेसे धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है। विषयानुराग संक्लेशमय होनेसे विषयानुरागमय परिणाम अशुभ है।

णामस्य विशेषी, श्रुमपरिणामोऽश्चभपरिणामध । तत्र पुण्यपुद्गलबन्धकारणत्वात् श्चमपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणत्वादश्चमपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनीकत्वा- भास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

भव जीवस्य स्वपरद्रव्यमधृत्तिनिष्ठतिसद्भये स्वपरिवागं दर्शयति— भणिदा पुढविष्यमुहा जीविणकायाध थावरा य तमा । द्यमणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो द्यमणो ॥१=२॥

> भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीवनिकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः । अन्ये ते जीवाजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२ ॥

(परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, स्रोर स्वद्रव्यप्रवृत्त परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट परिणाम है। उसमें विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—शुभपरिणाम स्रोर स्रशुभ परिणाम। उनमें, पुण्यरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, स्रोर पापरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे स्रशुभ परिणाम पाप है। स्रविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नहीं हैं। वह (स्रविशिष्ट परिणाम) यथाकाल संसार दु:खके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे संसारदु:खका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है।

भावार्थः—परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, श्रौर श्रशुभपरिणाम पापका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो शुभपरिणाम पुण्य है श्रौर श्रशुभपरिणाम पाप। स्वात्मद्रव्यमें प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो, शुद्ध परिणाम मोक्ष है।। १८१॥

ग्रब, जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति ग्रौर परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग बतलाते हैं:—

# गाथा १८२

ग्रन्ववादी:—[ मय ] श्रव [ स्थावराः च त्रसाः ] स्थावर श्रीर त्रस जो [ पृथिवीप्रसुसाः ] पृथ्वी श्रादि, [ जीव निकायाः ] जीवनिकाय [ मणिताः ] कहे गये हैं,

य एते पृथिवीषमृतयः षड्जीवनिकायास्त्रसस्थावरमेदेनाम्युपगम्यन्ते ते सम्वचेतनत्वा-दन्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेम्यः। अत्र षड्जीवनिकायात्मनः परद्रव्यमेक एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥ १८२ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारयति-

जो एवि जाणदि एवं परमप्पाएं सहावमामेज्ज । कीरदि अज्भवसाएं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १=३ ॥

> यो नैव जानात्येवं परमात्मानं स्वभावमासाद्य । कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहात् ॥ १८३ ॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्रलयोः स्वपरविभागं परयति स एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहान्नान्यः। अतो

[ते] वे [बीवात् अन्ये] जीवसे अन्य हैं, [च] ग्रीर [जीवः अपि] जीव भी [तेम्यः अन्यः] उनसे ग्रन्य है।

टीका:— जो यह पृथ्वी इत्यादि षट् जीवनिकाय त्रसस्थावरके भेद पूर्वक माने जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनत्वके कारण जीवसे अन्य हैं, और जीव भी चेतनत्वके कारण उनसे अन्य है । यहाँ (यह कहा है कि ) षट् जीवनिकाय आत्माको परद्रव्य है, आत्मा एक ही स्वद्रव्य है ।। १८२ ।।

ग्रब, यह निश्चित करते हैं कि—जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके विभागका ज्ञान है, ग्रीर परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका ग्रज्ञान है:—

# गाथा १८३

अन्वयार्थः — [यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वमात्रम् आसाद्य] स्वभावको प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [परम् आत्मानं] परको ग्रीर स्व को [न एव जानाति] नहीं जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[आहम्] यह मैं हूँ, [हदंगम] यह मेरा है' [हति] इसप्रकार [अध्यवसानं] श्रध्यवसान [कुरुते] करता है।

टीकाः—जो ग्रात्मा इसप्रकार जीव ग्रीर पुर्गलके (ग्रपन-ग्रपने) निश्चित चेतनत्व ग्रीर ग्रचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नहीं देखता, वही जीवस्य परद्रव्यप्रष्ट् चिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदामावमात्रमेव सामध्यत्स्वद्रव्यप्रष्ट् चिनिमित्तं तद्भावः ॥ १८३ ॥

मथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति-

कुव्वं सभावमादा हवदि हि कत्ता सगम्स भावस्म । पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ १=४ ॥

> कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य । पुद्रलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

भात्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथामवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः क्वर्गणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेना-

ग्रात्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमें भ्रपनेपनका ग्रध्यवसान करता है, दूसरा नहीं। इससे (यह निश्चित हुम्रा कि) जीवको परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका ग्रभावमात्र ही है, ग्रौर (कहे विना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुम्रा कि) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त उसका 'ग्रभाव है।

मार्वार्धः — जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमें ग्रहंकार — ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं। इसलिये परद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान-का ग्रभाव ही है, ग्रीर स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है।। १८३॥

भ्रव यह निरूपण करते हैं कि ग्रात्माका कर्म क्या है:-

#### गाया १८४

अन्वयार्थः—[स्वमावं कुर्वन्] ग्रपने भावको करता हुग्रा [आत्मा ] ग्रात्मा [हि ] वास्तवमें [स्वकस्य भावस्य ]ग्रपने भावका [कर्ता भवित ] कर्ता है; [तु ] परन्तु [पुद्रलद्रव्यमयानां सर्वभावानां ] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोंका [कर्ता न ] कर्ता नहीं है।

टीका:—प्रथम तो ग्रात्मा वास्तवमें स्व (ग्रपने) भावको करता है, क्योंकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये ग्रात्माको उसरूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका संभव है, ग्रतः वह (भाव) ग्रवश्यमेव ग्रात्माका कार्य है।

१. उसका अभाव = स्वपरके झानके अभावका अभाव; स्व-परके झानका सद्भाव।

प्यत्वात्तस्य कर्मावश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न त्वात्मा पुद्गलस्य भावात् करोति तेषां परघर्मत्वादात्मनस्तथाभवनश्रत्त्वयसंभवेनाकार्यत्वात् स तानकुर्वाणो न तेषां कर्ता स्यात् अक्रियमाणाश्चात्मना ते न तस्य कर्म स्युः । एवमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म ॥१८४॥

अथ कथमात्मनः पुद्रलपरिणामी न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदति-

गेगहदि ऐव ण मुंचिद करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि। जीवो पुग्गलमज्मे वट्टगणिव सन्वकालेसु॥ १८५॥

गृह्णाति नैव न मुख्यति करोति न हि पुद्रलानि कर्माणि । जीवः पुद्रलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥ १८५॥

न खन्वात्मनः पुद्रलपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशून्यत्वात्, यो हि पस्य परिणमयिता दृष्टः स न तदुपादानहानशून्यो दृष्टः, यथाग्निरयःपिण्डस्य । मात्मा तु

(इसप्रकार) वह (ग्रात्मा) उसे (स्व भावको) स्वतंत्रतया करता हुग्रा उसका कर्ता ग्रवश्य है, श्रीर स्व भाव ग्रात्माके द्वारा किया जाता हुग्रा ग्रात्माके द्वारा प्राप्य होनेसे ग्रवश्य ही ग्रात्माका कर्म है। इसप्रकार स्वपरिणाम ग्रात्माका कर्म है।

परन्तु, ग्रात्मा पुद्गलके भावोंको नहीं करता, क्योंकि वे परके धर्म हैं, इसलिये ग्रात्माके उस-रूप होनेकी शक्तिका ग्रसंभव होनेसे वे ग्रात्माका कार्य नहीं हैं। (इसप्रकार) वह (ग्रात्मा) उन्हें न करता हुग्रा उनका कर्ता नहीं होता, ग्रीर वे ग्रात्माके द्वारा न किये जाते हुये उसका कर्म नहीं हैं। इसप्रकार पुद्गल-परिणाम ग्रात्माका कर्म नहीं है।। १८४।।

ग्रब, इस संदेहको दूर करते हैं कि पुद्गल परिणाम ग्रात्माका कर्म क्यों नहीं है ?:—

# गाया १८५

अन्वयार्थः — [ जीवः ] जीव [ सर्वकालेषु ] सभी कालों में [ पुद्गलमध्ये वर्तमानः अपि ] पुद्गलके मध्यमें रहता हुआ भी [ पुद्गलानि कर्माणि ] पौद्गलिक कर्मों को [ हि ] वास्तवमें [ गृह्वाति न एव ] न तो ग्रहण करता है, [ न ग्रुंचित ] न छोड़ता है, श्रीर [ न करोति ] न करता है ।

टीका: — वास्तवमें पुद्गलपरिणाम ग्रात्माका कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित है। जो जिसका परिणमन करानेवाला देखा जाता है तुन्यचेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्रलानां कर्ममावेन परिणमियता स्यात् ॥ १८५ ॥

स्थात्मनः इतस्ति धुद्रस्कर्मिक्यादानं दानं चेति निरूपयति— स इदाणिं कत्ता सं मगपरिणामस्म दव्वजादस्स । आदीयदे कदाई विमुचदे कम्मधूलीहिं॥ १८६॥

स इदानीं कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य । आदीयने कदाचिडिग्रच्यने कर्मधूलिभिः॥ १८६॥

सोऽयमात्मा परद्रच्योपादानहानशृज्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत-परद्रच्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रच्यत्वभृतत्वात्केवस्य कुलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य

वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जैसे-ग्रग्नि लोहेके गोलेमें ग्रहण त्याग रहित होती है। ग्रात्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुग्रा भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है। इसलिये वह पुद्गलोंको कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नहीं है।। १८४॥

तब फिर (यदि ग्रात्मा पुद्गलोंको कर्मरूप परिणमित नहीं करता ) तो ग्रात्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है ग्रौर छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं:—

# गाथा १८६

अन्वयार्थः—[सः] वह [ इदानीं ] ग्रभी (संसारावस्थामें ) [ द्रव्यजातस्य ] द्रव्यसे (ग्रात्मद्रव्यसे ) उत्पन्न होनेवाले [स्वक्रपरिणामस्य ] (ग्रशुद्ध ) स्वपरिणामका [कर्ता सन् ] कर्ता होता हुग्रा [कर्मधूलिमिः ] कर्मरजसे [आदीयते ] ग्रहण किया जाता है, ग्रीर [कदाचित् विम्रुच्यते ] कदाचित् छोड़ा जाता है ।

टीका:—वह यह ग्रात्मा परद्रव्यके ग्रहण—त्यागसे रहित होता हुग्रा भी ग्रभी संसारावस्थामें, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम-मात्रका—उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे—कर्तृ त्वका ग्रनुभव करता हुग्रा, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गल-रजके द्वारा विशिष्ट ग्रवगाहरूपसे ग्रहण किया जाता है ग्रीर कदाचित् छोड़ा जाता है।

स्वपरिणामं निमित्तमात्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामाभिः पुद्रलघूलीभिर्विश्विष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदाचिन्सुच्यते च ॥ १८६ ॥

अथ किंकुतं पुद्रलकर्मणां वैचित्र्यमिति निरूपयति—

परिणमदि जदा अप्पा सुहिन्ह असुहिन्ह रागदोसजुदो । तं पविमदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहिं॥ १८७॥

परिणमति यदातमा शुभेऽशुभे रागद्वेषपृतः।
तं प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावैः।। १८७॥

बस्ति खन्वात्मनः श्वमाञ्चमपरिणामकाले स्वयमेव सद्यपाचवैचित्र्यकर्मपुद्रलपरिणामः नवघनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले सद्यपाचवैचित्र्यान्यपुद्रलपरिणामवत् । तथादि—यथा

भावार्थः — ग्रभी संसारावस्थामें जीव पौद्गलिक कर्मपरिणामको निमित्तमात्र करके ग्रपने ग्रगुद्ध परिणामका ही कर्ता होता है, (क्योंकि वह ग्रगुद्धपरिणाम स्वद्रव्यसे उत्पन्न होता है), परद्रव्यका कर्ता नहीं होता। इसप्रकार जीव ग्रपने ग्रगुद्धपरिणामका कर्ता होने पर जीवके उसी ग्रगुद्धपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मरूप परिणमित होती हुई पुद्गलरज विशेष ग्रवगाहरूपसे जीवको ग्रहण करती है, ग्रीर कभी (स्थितिके ग्रनुसार रहकर श्रथवा जीवके शुद्ध परिणामको निमित्तमात्र करके) छोड़ती है।। १८६।।

श्रब पुद्गल कर्मोंकी विचित्रता (ज्ञानावरण, दर्शनावरणादिरूप अनेक-प्रकारता) को कौन करता है ? इसका निरूपण करते हैं:—

गाथा १८७

अन्तयार्थः—[यदा] जब [आतमा] ग्रातमा [रागद्वेषयुक्तः] रागद्वेषयुक्तः होता हुग्रा [शुमे अशुमे ] शुभ ग्रीर ग्रशुभमें [परिणमति ] परिणमित होता है, तब [कर्मरजः] कर्मरज [ज्ञानावरणादिमावैः] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमें [शविश्वति] प्रवेश करती है।

टीका: - जैसे नवमेघजलके भूमिसंयोगरूप परिणामके समय ग्रन्य पुद्गल-परिणाम स्वयमेव वैचित्र्यको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार श्रात्माके शुभाशुभ परिणामके

१. कर्मपरिशतपुद्गलोंका जीवके साथ विशेष अवगाहरूपसे रहनेको ही वहाँ कर्म पुद्गलोंके द्वारा जीवका 'प्रहश होना' कहा है।

यदा नवधनाम्बुभृमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्रलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्रयैः श्राह्मलशि-लीन्ध्रश्रक्रगोपादिमावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीकृतः ग्रुमाधुभभावेन परिण-मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविश्वन्तः कर्मपुद्रलाः स्वयमेव सम्रुपाचवैचित्रयैर्क्षानावरणादिमावैः परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्रयं न पुनरात्मकृतम् ।। १८७ ॥

अर्थेक एव आत्मा बन्ध इति विमावयति-

सपदेसो सो अप्पा कसायिदो मोहरागदोसेहिं। कम्मरजेहिं मिलिट्टो बंधो त्ति परुविदो समये॥ १८८॥

मप्रदेशः म आत्मा कपायितो मोहरागद्वेपैः। कर्मरजोभिः शिलष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये।। १८८।।

समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमें स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं। वह इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (छत्ता), श्रौर इन्द्रगोप (चातुर्मासमें उत्पन्न लाल कीड़ा) श्रादिरूप परिणमित होता है, इसीप्रकार जब यह ग्रात्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुग्रा ग्रुभाग्रुभभावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोंसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते हैं।

इससे (यह निश्चित हुग्रा कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता)का होना 'स्वभावकृत है, किन्तु ग्रात्मकृत नहीं ॥ १८७॥

ग्रब यह समभाते हैं कि ग्रकेला ही ग्रात्मा बंध है:-

गाथा १८८

अन्वयार्थ:—[सप्रदेश:] प्रदेशयुक्त [सः आत्मा] वह स्रात्मा [समये] यथाकाल [मोहरागद्वेषै:] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [क्रपायितः] कषायित होनेसे [कर्मरजोमि: शिलष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुस्रा [बंध इति प्रक्रिपतः] 'बंध' कहा गया है।

१. स्वभावकृत = कर्मीके अपने स्वभावसे किया हुवा।

यथात्र सप्रदेशत्वे सित लोजादिभिः कषायितत्वात् मञ्जिष्ठरङ्गादिभिरुपश्चिष्टमेकं रक्तं दृष्टं वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सित काले मोहरागद्वेषैः कषायितत्वात् कर्मरजोमिरुपश्चिष्ट एको बन्धो दृष्टच्यः शुद्धद्रव्यविषयत्वाश्चिथ्यस्य ॥ १८८ ॥

अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति-

पसो वंधममामो जीवाणं णिच्छयेण णिहिट्टो । अरहंतेहिं जदीणं ववहारो अगणहा भणिदो ॥ १=६॥

> एप बन्धममामी जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः। अहङ्किर्यतीनां व्यवहारोऽन्यशा भाषातः॥ १८९॥

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्यपापद्वैतम् । रागपरिणामस्यैवात्मा कर्ता तस्यै-वोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रच्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः यस्तु पुद्गलपरिणाम आत्मनः कर्म स एव पुण्यपापद्वैतं पुद्गलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशुद्धद्रच्यनिरूप-

टीका:— जैसे जगतमें वस्त्र प्रदेशवान् होनेसे लोध, फिटकरी ग्रादिसे कषायित (कसैला) होता है, जिससे वह मंजीठादिके रंगसे संबद्ध होता हुग्रा ग्रकेला ही रंगा हुग्रा देखा जाता है, इसीप्रकार ग्रात्मा भी प्रदेशवान् होनेसे यथाकाल मोह-राग हेषके द्वारा कषायित (मिलन—रँगा हुग्रा) होनेसे कर्मरजके द्वारा दिलप्ट होता हुग्रा श्रकेला ही बंध है; ऐसा देखना (मानना) चाहिये, क्योंकि निश्चयका विषय शुद्ध द्रव्य है।। १८८॥

ग्रब निश्चय ग्रौर व्यवहारका ग्रविरोध बतलाते हैं:--

गाथा १८९

अन्वयार्थः—[ एषः ] यह ( पूर्वोक्त प्रकारसे ), [जीवानां ] जीवोके [बंधसमासः ] बंधका संक्षेप [निश्चयेन ] निश्चयसे [अहंद्भिः ] अर्हन्त भगवानने [यतीनां ] यतियोंसे [निर्दिष्टः ] कहा है; [ब्यवहारः ] व्यवहार [अन्यथा ] ग्रम्य-प्रकारसे [भणितः ] कहा है।

टीका:—रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप हैं त है, स्रात्मा रागपरिणामका ही कर्ता है, उसीका ग्रहण करनेवाला है स्रोर उसीका त्याग णात्मको व्यवहारनयः। उभावत्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयशा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात्। किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वानि-श्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः॥ १८९॥

अधाशुंद्धनयादशुद्धात्मलाम एवेत्यावेदयति--

ण चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेदं ति देहदविणेसु । सो मामगणं चत्ता पडिवगणो होदि उम्मग्गं ॥ १६० ॥

करनेवाला है; —यह, शुद्धद्रव्यका 'निरूपणस्वरूप निश्चयनय है। श्रौर जो पुद्गल-परिणाम श्रात्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वंत है, श्रात्मा पुद्गल परिणामका कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला श्रौर छोड़नेवाला है, —यह नय अशुद्धद्रव्यका 'निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है। यह दोनों (नय) हैं; क्योंकि शुद्धतया श्रौर अशुद्धतया—दोनों प्रकारमे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे 'ग्रहण किया गया है; (क्योंकि) साध्यके शुद्ध होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु अशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नहीं।। १८६॥

श्रव यह कहते हैं कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है: —

१-२. निश्चयनय मात्र स्वद्रव्यके परिणामको बतलाता है, इसलिये उसे शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है, और व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे अशुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है। यहाँ शुद्धद्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी अपेचासे जानना चाहिये, और अशुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्रव्यमें आरोपित करनेकी अपेचासे जानना चाहिये!

३ निश्चयनय उपाइय है और व्यवहारनय हेय है।

प्रभ:---द्रव्य सामान्यका आलम्बन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणामकी प्रहण-त्यागरूप पर्यायोंको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों कहा है ?

उत्तर:—'रागपरिगामका कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिगामका भी; अज्ञान दशा भी आत्मा स्वतंत्रतया करता है और ज्ञानदशा भी';—ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे समाविष्ट हो जाता है। यदि विशेषका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषोंको करनेवाला सामान्यका ज्ञान होना ही चाहिये। द्रव्यसामान्यके ज्ञानके विना पर्यायोंका यथार्थ ज्ञान हो ही

न त्यजित यस्तु मनतामइं ममेदमिति देइद्रविशेषु । स श्रामण्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥ १९०॥

यो हि नाम गुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षोऽग्रुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहार-नयोपज्ञनितमोहः सन् अहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममत्वं न जहाति स खलु ग्रुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामण्यारूपं मार्ग द्रादपहायाग्रुद्धात्मपरिणतिरूपमुन्मार्ग-मेव प्रतिपद्यते । अतोऽवधार्यते अग्रुद्धनयादग्रुद्धात्मलाभ एव ॥ १९०॥

अथ गुद्धनयात् गुद्धात्मलाभ एवेत्यवधारयति-

## गामा १९०

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [देहद्रविशेषु] देह-धनादिकमें [अहं मम इदम्] 'मैं यह हूँ श्रीर यह मेरा है' [इति ममतां] ऐसी ममताको [न त्यजति] नहीं छोड़ता, [सः] वह [आमण्यं त्यक्त्वा] श्रमणताको छोड़कर [उन्मार्ग प्रतिपन्नः भवति] उन्मार्गका श्राश्रय लेता है।

टीकाः—जो ग्रात्मा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप 'निश्चयनयसे निरपेक्ष रहकर ग्रशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुन्ना है ऐसा वर्तता हुन्ना 'मैं यह हूँ ग्रीर यह मेरा हैं' इसप्रकार 'ग्रात्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्यमें ममत्व नहीं छोड़ता वह ग्रात्मा वास्तवमें शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामण्यनामक मार्गको दूरसे छोड़कर श्रशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मार्गका ही ग्राश्रय लेता है। इससे निश्चित होता है कि श्रशुद्धनयसे श्रशुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है। १६०।।

ग्रब यह निश्चित करते हैं कि शुद्धनयसे शुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है:—

नहीं सकता। इसिलिये उपरोक्त निश्चयनयमें द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे समाविष्ठ हो ही जाता है। जो जीव बंधमार्गरूप पर्यायमें तथा मो समार्गरूप पर्यायमें आत्मा अकेला ही है, इसप्रकार यथार्थतया (द्रव्यसामान्यकी अपेसा सहित ) जानता है, वह जीव परद्रव्यसे संपृक्त नहीं होता, और द्रव्यसामान्यके भीतर पर्यायोंको छुबाकर, एकरूप करके सुविशुद्ध होता है। इसप्रकार पर्यायोंके यथार्थ ज्ञानमें द्रव्यसामान्यका ज्ञान अपेसित होनेसे और द्रव्य पर्यायोंके यथार्थज्ञानमें द्रव्यसामान्यका आलम्बनरूप अभिप्राय अपेसित होनेसे उपरोक्त निश्चयनयको उपादेय कहा है। [विशेष जाननेके लिये १२६ वी गायाकी टीका देखनी चाहिये।]

१. निश्चयनयसे निरपेच = निश्चयनयके प्रति उपेचावान्; उसे न गिनने-माननेवाला ।

२. आत्गीयतासे = निजरूपसे [ अज्ञानी जीव शरीर, धन इत्यादि परद्रव्यको अपना मानकर उसमें ममर् करता है | ]

णाहं होमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको । इदि जो भायदि भाएो सो अप्पाएं हवदि भादा ॥ १६१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति झानमहमेकः। इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवद्दारनयाविरोधमध्यस्यः शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापद्दस्तितमोद्दः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः
परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धृय शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय
परद्रव्यज्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिक्ये चिन्तां निरुणद्धि स खन्वेकाप्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलामः ।। १९१ ।।

## गाया १९१

अन्वयार्थः—'[ अहं परेषां न भवामि ] मैं परका नहीं हूँ, [ परे मे न सन्ति ] पर मेरे नहीं हैं, [ ज्ञानम् अहम् एकः ] मैं एक ज्ञान हूँ' [ इति यः घ्यायति ] इसप्रकार जो घ्यान करता है, [ सः आत्मा ] वह ग्रात्मा [ घ्याने ] ध्यानकालमें [ घ्याता मवति ] ध्याता होता है ।

टीकाः—जो ग्रात्मा, मात्र ग्रपने विषयमें प्रवर्तमान ग्रशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहारनयमें ग्रविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुग्रा, 'मैं परका नहीं हूँ, पर मेरे नहीं हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसम्बन्धको छोड़ कर, 'शुद्धज्ञान हो एक मैं हूँ' इसप्रकार ग्रनात्माको छोड़कर, ग्रात्माको ही ग्रात्मरूपसे ग्रहण करके, परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण ग्रात्मारूप ही एक 'ग्रग्रमें चिन्ताको रोकता है, वह एकाग्रचिन्तानिरोधक ( एक विषयमें विचारको रोकनेवाला ग्रात्मा ) उस 'एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमें शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित होता है कि ग्रुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। १६१॥

१. जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके संबंधको; स्व-स्वामि संबंध कहा जाता है।

२. अप्र = विषय; ध्येय; आलम्बन;

३. एकाप्रचिन्तानिरोध = एक ही विषयमें -ध्येयमें विचारको रोकना; [ एकाप्रचिन्तानिरोध नामक ध्यान है । ]

# अथ ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मैवोपलम्भनीय इत्युपदिशति-

एवं णाणपाणं दंसणभूदं ऋदिंदियमहत्थं । धुवमचलमणालंबं मगणे ऽहं ऋपगं सुद्धं ॥ १६२ ॥

एव ज्ञानात्मानं दर्शनभृतमतीन्द्रियमहार्थम् । भ्रवमचलमनालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥ १६२ ॥

आत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच ध्रुवो न किंच-नाप्यन्यत् । शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच ज्ञानात्मक-

म्रव यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण ग्रुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है:—

# गावा १९२

अन्वयार्थः—[ अहम् ] मैं [ आत्मकं ] ग्रात्माको [ एवं ] इसप्रकार [ ज्ञानात्मानं ] ज्ञानात्मक, [ दर्शनभूतम् ] दर्शनभूत, [ अतीन्द्रियमहार्थं ] ग्रातीन्द्रिय महापदार्थ, [ श्रुवम् ] ध्रुव, [ अचलम् ] ग्रचल, [ अनालम्बं ] निरालम्ब ग्रीर [ शुद्धम् ] शुद्ध [ मन्ये ] मानता हूँ ।

टीका:— शुद्धातमा 'सत् ग्रीर 'ग्रहेनुक होनेसे ग्रनादि-ग्रनन्त ग्रीर स्वतः सिद्ध है, इसलिये ग्रात्माके शुद्धातमा ही ध्रुव है, ( उसके ) दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है। ग्रात्मा शुद्ध इसलिये है कि उसे परद्रव्यसे विभाग (भिन्नत्व) ग्रीर स्वधमंसे ग्रविभाग है इसलिये एकत्व है। वह एकत्व ग्रात्माके (१) ज्ञानात्मकत्वके कारण, (२) दर्शनभूतत्वके कारण, (३) ग्रतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, (४) ग्रचलताके कारण, ग्रीर (४) निरालम्बत्वके कारण है।

इनमेंसे (१-२) जो ज्ञानको ही ग्रपनेमें धारण कर रखता है, ग्रौर जो स्वयं दर्शनभूत है ऐसे ग्रात्माका ग्रतन्मय (ज्ञान-दर्शन रहित ऐसा) परद्रव्यसे भिन्नत्व है ग्रौर स्वधमंसे ग्रभिन्नत्व है, इसिलये उसके एकत्व है; (३) ग्रौर जो प्रतिनिश्चित स्पर्श-रस-गंध-वर्णरूप गुण तथा शब्दरूपपर्यायको ग्रहण करनेवाली

१. सत् = विद्यमानः अस्तित्ववालाः होनेवाला ।

२. अहेतुक = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा; अकारण।

३. प्रतिनिश्चित = प्रतिनियत । [ प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने नियत विषयको प्रहण् करती है; जैसे चत्रु वर्णको प्रहण् करती है । ]

त्वाद्र्शनभूतत्वादतीन्द्रियमद्दार्थत्वाद् चलत्वाद् नालम्बत्वाच । तत्र ज्ञानमेवातमनि विभ्रतः स्वयं दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रच्यविमागेन स्वधर्माविमागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्श्वरस्गान्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिकम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह-कस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रच्यविमागेन स्पर्शोदिग्रहणात्मकस्वधर्माविमागेन चास्त्येकत्वम् । तथा भणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोभणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्यान्यात्मकपरद्रच्यविमागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्रात्मकस्वधर्माविमागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त-परिच्छेद्यद्रच्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्रात्मकस्वधर्माविमागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेद्रात्मकस्वधर्मान्विमागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिह्रपणात्मकत्वात् विमागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिह्रपणात्मकत्वात्

अनेक इन्द्रियोंका अतिक्रम (उल्लंघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गंध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पूर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत् महापदार्थ है, ऐसे आत्माका इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिक ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) और क्षण विनाशरूपसे प्रवर्तमान जेय पर्यायोंको (प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोंको ) ग्रहण करने और छोड़नेका अभाव होनेसे जो अचल है ऐसे आत्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और तिन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (५) और नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत ऐसा) ज्ञेयद्रव्योंके आलम्बनका अभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योंसे भिन्नत्व है, और तिन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधमंसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है।

इसप्रकार ग्रात्मा शुद्ध है, क्योंकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण-स्वरूप है (ग्रथित् चैतन्यमात्र शुद्धनय ग्रात्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है।) ग्रीर यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है। किसी पथिकके शरीरके ग्रंगोंके साथ संसर्गमें ग्रानेवाली मार्गके वृक्षोंकी ग्रनेक छायाके समान ग्रन्य ग्रध्युव (पदार्थों)से क्या प्रयोजन है?

भावार्थ:—ग्रात्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोंके विना ही सबको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोंका ग्रहण-त्याग न करनेसे ग्रचल, ग्रौर (५) ज्ञेय-परद्रव्योंका ग्रालम्बन न लेनेसे निरालम्ब है; इसलिये वह

१. ह्रोय पर्यायें जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे (ज्ञानस्वरूप निजधर्मसे ) आत्माकी अभिन्नता है।

मयमेक एव च ध्रुवत्वादुपलब्घव्यः किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपव्छायास्थानी-यैरध्रवैः ॥ १६२ ॥

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपलमनीयमित्युपदिशति---

देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाध सतुमित्तजणा। जीवस्स ण संति धुवा धुवोवश्रोगप्पगो श्रप्पा॥ १६३॥

देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः । जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १९३॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन चाशुद्धत्वनिबन्धनं न किंचनीप्यन्यदसद्धेतुमस्वेनाद्यन्तवस्वात्परतः सिद्धत्वाच ध्रुवमस्ति ध्रुव उपयोगात्मा शुद्ध आत्मैव। वतोऽध्रुवं शरीरादिकस्रुपलम्यमानमपि नोपलमे शुद्धात्मानस्रुपलमे ध्रुवम् ॥ १९३॥

एक है। इसप्रकार एक होनेसे वह शुद्ध है। ऐसा शुद्धातमा ध्रुव होनेसे, वही एक उपलब्ध करने योग्य है।। १६२।।

अब, यह उपदेश देते हैं कि अध्युवत्वके कारण आत्माके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है:—

### गाथा १९३

अन्वयार्थः—[देहाः वा] शरीर, [द्रविणानि वा] धन, [सुखदुः खे] सुख दुःख [वा अथ] अथवा र्वे शत्रुमित्रजनाः] शत्रुमित्रजन (यह कुछ) [जीवस्य] जीवके [अवाः न सन्ति] ध्रुव नहीं हैं; [अवः] ध्रुव तो [उपयोगात्मकः आत्मा] उपयोगात्मक आत्मा है।

टीका:—-जो परद्रव्यसे ग्रभिन्न होनेके कारण ग्रौर परद्रव्यके द्वारा 'उपरक्त होनेवाले स्वधर्मसे भिन्न होनेके कारण ग्रात्माको ग्रशुद्धपनेका कारण है, ऐसा (ग्रात्माके ग्रतिरिक्त) दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं है, क्योंकि वह ग्रमसत् ग्रौर

१. उपरक्त = मलिन; विकारी [ परद्रव्यके निमित्तसे आत्माका स्वधर्म उपरक्त होता है। ]

२. असत् = अस्तित्वरहित ( अनित्य ); [ धन देहादिक पुद्गल पर्याय हैं, इसलिये असत् हैं, इसीलिये आदि-अन्तवाली हैं | ]

मधैवं शुद्धात्मोपलम्मात्कं स्यादिति निरूपयति— जो एवं जाणित्ता भादि परं अप्पगं विसुद्धपा । सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुरगंठिं ॥ १६४ ॥

> य एवं झात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा । साकारोऽनाकारः भपयति स मोइदुर्ग्रन्थिम् ॥ १६४ ॥

अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं भ्रुवमधिगञ्जतस्त्रस्मिन्नेव प्रश्वतेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः सा

'हेतुमान् होनेमे म्रादि-म्रन्तवाला म्रौर परतः सिद्ध है; घ्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध म्रात्मा ही है। ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान म्रध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नहीं करता, म्रौर ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ॥ १६३॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह ग्रव निरूपण करते हैं:--

### गाथा १९४

अन्वयार्थः—[यः] जो [ एवं कात्वा ] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुम्रा [परमात्मानं ] परम आत्माका [ध्यायित ] ध्यान करता है, [ सः ] वह [माकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार, [ मोहदुर्प्रीधं ] मोहदुर्प्रीधका [क्षययित ] क्षय करता है।

टीका:—इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे उसीमें प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है; इसिलये ग्रनन्तशिक्तवाले विनमात्र परम ग्रात्माका प्रकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता है; ग्रौर इसिलये (उन ध्यानके कारण) साकार (सिवकल्प) उपयोगवालेको या ग्रनाकार (निविकल्प) उपयोगवालेको—दोनोंको ग्रविशेषरूपसे एकाग्रसंचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—ग्रनादि संसारसे बँधी हुई ग्रितदृढ़ मोहदुर्ग्रीथ छूट जाती है।

१. हेतुमान् = सहेतुकः, जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा। [देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसिलये वे परतः सिद्ध हैं; स्वतः सिद्ध नहीं।]

२. चिन्मात्र = चैतन्यमात्र [ परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है।

३. एक अप्रका ( विषयका, ध्येयका ) सचेतन अर्थात् अनुभवन ध्यानका लच्चण है।

कारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेणैकाय्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धदृढतरमोहदुर्प्रन्थेरुद्प्रथनं स्यात् । अतः शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहप्रन्थिमेदः फलम् ॥ १९४ ॥

अथ मोहग्रन्थिभेदार्तिक स्यादिति निरूपयति-

जो णिहदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामग्णे। होज्जं समसुहदुक्खो सो सोक्खं अक्खयं लहदि॥ १६५॥

यो निहतमोहग्रन्थी रागप्रदेशी भवितवा श्रामण्ये । मवेत् समसुखदुःस्तः म सीख्यमभयं लभते ॥ १५५ ॥

मोहय्रन्थिभपणाद्धि तन्मुलरागद्वेषभपणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलभगो श्रा-मण्ये मवनं ततोऽनाकुलत्वलभणाभयसौक्यलामः । अतो मोहय्रन्थिमेदाद्भयसीक्यं फलम् ॥ १९४॥

इससे (यह कहा गया है कि ) मोहग्रंथि भेद (दर्शनमोहरूपी गाँठका टूटना ) शुद्धात्माकी उपलब्धिका फल है ॥ १६४ ॥

ग्रब यह कहते हैं कि मोहग्रंथिके टूटनेसे क्या होता है:—

### गाथा १९४

अन्वयार्थः—[ यः ] जो [ निहतमोहग्रंथी ] मोहग्रंथिको नष्ट करके, [रागप्रदेशी क्षपित्वा ] रागद्वेपका क्षय करके, [ममसुख दुःखः ] सुख-दुःखमें समान होता हुन्ना [श्रामण्ये भवेत ] श्रमणता (मुनित्व )में परिणमित होता है, [सः ] वह [अक्षयं मीरूर्यं ] ग्रक्षय मौरूयको [लभते ] प्राप्त करता है।

टीका:— मोहग्रंथिका क्षय करनेसे, मोहग्रंथि जिसका मूल है ऐसे राग हेपका, क्षय होता है; उससे, जिसे सुख-दुःख समान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है ऐसी श्रमणतामें परिणमन होता है; ग्रीर उससे ग्रनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसे ग्रक्षय सुखकी प्राप्ति होती है।

इससे (यह कहा है कि) मोहरूपी ग्रंथिके छेदनेसे ग्रक्षय सौख्यरूप फल होता है।। १६५।।

# अथैकाप्र यसंचेतनलक्षणं ज्यानमशुद्धत्वमारमनो नावहवीति निश्चिनोति—

जो खविदमोहकलुसा विसयविरत्तो मणा णिरुं भिता। समवद्विदो सहावे सा अप्पाणं हवदि भादा॥ १९६॥

> यः क्षपितमोहकलुपो विषयविरक्तो मनो निरुध्य । ममवस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १९६ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकज्जुषस्य तन्मुलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्, ततोऽधिकरणभृतद्रव्यान्तराभावादुद्धिमध्यप्रवृत्तैकपोतपतित्रण इव अनन्यशरणस्य मनसो

भव, एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें भ्रशुद्धता नहीं लाता,—यह निश्चित करते हैं:—

### गाया १९६

अन्वयार्थः—[ यः ] जो [ क्षियतमोहकलुषः ] मोहमलका क्षय करके [ विषय विरक्तः ] विषयसे विरक्त होकर, [ मनः निरुध्य ] मनका निरोध करके, [ स्वभावे समवस्थितः ] स्वभावमें समवस्थित है, [ सः ] वह [ आत्मानं ] ग्रात्माका [ ध्याना भवति ] ध्यान करनेवाला है।

टीका:—जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे ग्रात्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी 'परद्रव्यप्रवृत्तिका ग्रभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है; उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, ग्रधिकरणभूत द्रव्यान्तरोंका ग्रभाव होनेसे जिसे ग्रन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है। श्रिथित्—जैसे समुद्रके बीचमें पहुँचे हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके ग्रतिरक्त ग्रन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका ग्राधार म होनेसे दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उड़ना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार विषयविरक्तता होनेसे मनको ग्रात्मद्रव्यके ग्रतिरक्त किन्हीं ग्रन्यद्रव्योंका ग्राधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मन निरोधको प्राप्त होता है ]; ग्रौर इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चंचलताका विलय होनेके कारण ग्रनन्त-

१. एकाप्र = जिसका एक ही विषय ( आलंबन ) हो ऐसा।

२. परद्रव्य प्रवृत्ति = परद्रव्यमें प्रवर्तन।

निरोधः स्यात् । ततस्तनमृरुचञ्चरुत्वविरुपादनन्तसङ्बचैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्थानं स्यात् । तत्तु स्वरूपप्रष्टचानाकुरुकाग्रसंचेतनत्वात् ध्यानमित्युपगीयते । अतः स्वभावावस्थान-रूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात् नाशुद्धत्वायेति ॥ १९६ ॥

अथोपलन्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी कि ध्यायतीति प्रश्नमास्त्रयति---

णिहदघणघादिकम्मो पचक्खं सब्बभावतच्वगृह् । एयंतगदो समणो भादि कमट्टं असंदेहो ॥ १६७ ॥

निद्दतघनघातिकर्मा प्रत्यक्षं सर्वभावतत्त्वज्ञः । ज्ञेयान्तगतः भ्रमणो घ्यायति कमर्थमसंदेदः ॥ १९७॥

लोको हि मोहसद्भावे इत्यक्तिप्रतिबन्धकसद्भावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षार्थत्वानविज्यन-विषयत्वाभ्यां चामिलिषतं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्वे इस्तु निहत्वन-

सहजर्चतन्यात्मक स्वभावमें 'समवस्थान होता है। वह स्वभाव समवस्थान तो स्वरूपमें प्रवर्तमान, ग्रनाकुल, एकाग्रसंचेतन होनेसे ध्यान कहा जाता है।

इससे (यह निश्चित हुम्रा कि—) ध्यान, स्वभाव समवस्थानरूप होनेके कारण स्रात्मासे स्रनन्य होनेसे स्रशुद्धताका कारण नहीं होता ॥ १६६ ॥

ग्रब, सूत्रद्वारा यह प्रश्न करते हैं कि जिनने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है ऐसे सकलज्ञानी ( सर्वज्ञ ) क्या ध्याते हैं ?:—

### गाया १९७

अन्वयार्थः — [निहितवनघातिकर्मा] जिनने घनघातिकर्मका नाश किया है, प्रत्यक्षं सर्वमावतत्वकः ] जो सर्व पदार्थोंके स्वरूपको प्रत्यक्ष जानते हैं, श्रीर [ क्षेयान्तगतः ] जो ज्ञेयोंके पारको प्राप्त हैं, [ असंदेहः श्रमणः ] ऐसे संदेहरहित श्रमण [ कम् अर्थ ] किस पदार्थको [ घ्यायति ] ध्याते हैं ?

टीका: — लोकको (१) मोहका सद्भाव होनेसे तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका सद्भाव होनेसे, (१) वह तृष्णा सहित है, तथा (२) उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं, श्रोर वह विषयको अवच्छेदपूर्वक नहीं जानता, इसलिये वह (लोक)

१. समवस्थान = स्थिरतया-दृद्तया रहना-टिकना।

२. ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानशक्तिका प्रतिबंधक अर्थात् ज्ञानके रुक्रनेमें निमित्तमूत है।

३. अवच्छेदपूर्वक - पृथकरण करके; सूक्मतासे; विशेषतासे; श्पष्टतासे; ।

घातिकर्मतया मोहाभावे श्वानशक्तिप्रतिबन्धकामावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षसर्वभावतत्त्वह्नेयान्त-गतन्वाभ्यां च नाभिलपति न जिश्वासति न संदिद्यति च कृतोऽभिलपितो जिश्वासितः संदिग्ध-मार्थः । एवं सति किं घ्यायति ।। १९७ ।।

# भर्येतदुपलन्धग्रद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युचरमाद्धत्रयति--

म्प्रिभिलिपत, जिज्ञासित ग्रीर सिंदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुग्रा दिखाई देता है; परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे (१) मोहका ग्रभाव होनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका ग्रभाव होनेसे, (१) तृष्णा नष्ट की गई है, तथा (२) समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोंका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वज्ञदेव ग्रभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, ग्रीर संदेह नहीं करते; तब फिर (उनके) ग्रभिलिषत, जिज्ञासित ग्रीर संदिग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं?

भावार्थः — लोकके ( जगत्के सामान्य जीव समुदायके ) मोहकर्मका सद्भाव होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी स्रिभलाषा होती है; श्रीर उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोंको तो जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थको जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मतासे — स्पष्टतासे नहीं जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा ( जिज्ञासा ) होती है, श्रीर अस्पष्टतया जाने हुये पदार्थके संबंधमें संदेह होता है । ऐसा होनेसे उसके स्रिभलिषत, जिज्ञासित श्रीर संदिग्ध पदार्थका ध्यान संभिवत होता है । परन्तु सर्वज्ञ भगवानके तो मोह कर्मका स्रभाव होनेसे वे तृष्णारहित हैं, इसलिये उनके अभिलाषा नहीं है; श्रीर उनके ज्ञानावरणीय कर्मका स्रभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोंको जानते हैं तथा प्रत्येक पदार्थको ग्रत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हें जिज्ञासा या सन्देह नहीं है । इसप्रकार उन्हें किसी पदार्थके प्रति श्रीभलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं होता; तब फिर उन्हें किस पदार्थका ध्यान होता है ? ॥ १६७ ॥

ग्रब, सूत्र द्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि—जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य)का ध्यान करता है:—

४. अभिलपित = जिसकी इच्छा-चाह होय वह।

४. जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा हो वह।

६. जिन जिनमें संदेह हो-संशय हो।

# मव्वावाधविज्ञतो समंतसव्वक्खसोक्खणाणड्हो। भूदो अक्खातीदो भादि अणक्खो परं मोक्खं॥ १६=॥

सर्वाबाधवियुक्तः समन्तसर्वाक्षसौरूयज्ञानाद्यः। भृतोऽसातीतो ध्यायत्यनकः परं सौरूयम् ॥ १९८॥

अयमात्मा यदैव सहज्ञसौख्यज्ञानवाघायतनानामसार्वदिकासकलपुरुषसौख्यज्ञानायतनानां चाक्षाणाममावात्स्वयमनक्षत्वेन वर्तते तदैव परेषामक्षातीतो भवन् निराबाघसहज्ञसौख्यज्ञानत्वात् सर्वावाघवियुक्तः, सार्वदिकसकलपुरुषसौख्यज्ञानपूर्णत्वात्समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढ्यम् भवति ।

### गाथा १९८

अन्वयार्थः—[ अनक्षः ] अनिन्द्रिय और [ अक्षातीतः भृतः ] इन्द्रियातीत हुआ आतमा [ सर्वावाधवियुक्तः ] सर्व बाधा रहित और [ समंतसर्वाक्षसीख्यक्रानाहयः ] सम्पूर्ण आतमामें समंत ( सर्वप्रकारके, परिपूर्ण ) सौख्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हुआ [ परं सौख्यं ] परम सौख्यका [ ध्यापति ] ध्यान करता है ।

टीकाः—जब यह ग्रात्मा, जो सहज सुख ग्रोर ज्ञानकी बाधाके 'ग्रायतन हैं (ऐसी) तथा जो 'ग्रसकल ग्रात्मामें 'ग्रसर्वप्रकारके सुख ग्रीर ज्ञानके ग्रायतन हैं ऐसी इन्द्रियोंके ग्रभावके कारण स्वयं 'ग्रतीन्द्रिय'रूपसे वर्तता है, उसी समय वह दूसरोंको 'इन्द्रियातीत' (इन्द्रियग्रगोचर) वर्तता हुग्रा निराबाध सहजसुख ग्रीर ज्ञानवाला होनेसे 'सर्वबाधा रहित' तथा सकल ग्रात्मामें सर्वप्रकारके (परिपूर्ण) सुख ग्रीर ज्ञानसे परिपूर्ण होनेसे 'समस्त ग्रात्मामें समंत सौख्य ग्रीर ज्ञानसे समृद्ध' होता है। इसप्रकारका वह ग्रात्मा सर्व ग्रभिलापा, जिज्ञासा ग्रीर संदेहका ग्रसंभव होनेपर भी ग्रपूर्व ग्रीर ग्रनाकुलत्व लक्षण परमसौख्यका ध्यान करता है; ग्रर्थात् ग्रनाकुलत्वसंगत एक 'ग्रग्र' के संचेतनमात्ररूपसे ग्रवस्थित रहता है, (ग्रर्थात् ग्रनाकुलताके साथ रहनेवाले एक ग्रात्मारूपी विषयके ग्रनुभवनरूप ही मात्र स्थित रहता है) ग्रीर ऐसा ग्रवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वभाव सिद्धत्वकी सिद्धि ही है।

१ आयतन = निवास; स्वान ।

२. असकल आत्मामें - आत्माके सर्व प्रदेशोंमें नहीं किन्तु थोड़े ही प्रदेशोंमें।

३ असर्वप्रकारके = सभी प्रकारके नहीं किन्तु अमुक ही प्रकारके; अपूर्ण [ यह अपूर्ण सुख परमार्थतः सुखामास होने पर मी, उसे 'सुख' कहनेकी अपारमार्थिक रूढ़ि है। ]

एवंभृतश्च सर्वाभिलापजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौरूयं श्यायति । अना-कुलत्वसंगतैकाप्रसंचेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईद्यमवस्थानं च सहज्ञज्ञानानन्दस्वमावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ।। १९८ ।।

अवायमेव शुद्धात्मोपलम्मलभणो मोभस्य मार्ग इत्यवघारयति-

एवं जिणा जिणिंदा सिद्धा मम्गं समुद्विदा समणा । जादा णमोत्थु तेसिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १६६ ॥

> एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः । जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

( ग्रर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान ग्रीर ग्रानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है।)

भावार्थः—१६७ वीं गाथामें प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ-भगवानको किसी पदार्थके प्रति ग्रिभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं है तब फिर वे किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामें इसप्रकार दिया गया है कि:—एक ग्रग्न (विषय)का संवेदन ध्यान है। सर्व ग्रात्मप्रदेशोंमें परिपूर्ण ग्रानन्द ग्रीर ज्ञानसे भरे हुये सर्वज्ञ भगवान परमानन्दसे ग्रिभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका संवेदन करते हैं इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, ग्रर्थात् वे परमसौख्यका ध्यान करते हैं ॥ १६८ ॥

ग्रव, यह निश्चित करते हैं कि—'यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध ग्रात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है':—

# गाथा १९९

भन्त्रपार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र ग्रीर श्रमण (ग्रर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर ग्रीर मुनि) [ एवं ] इस ( पूर्वोक्त ही ) प्रकारसे [मार्गं सम्रत्थिताः] मार्गमें ग्रारूढ़ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये [नमोऽस्तु] नमस्कार हो [तेम्पः] उन्हें [च] ग्रीर [तस्मै निर्वाण मार्गाय] उस निर्वाणमार्गको।

यतः सर्व एव सामान्यचरमञ्जरीरास्तीर्थकराः अचरमञ्जरीरा सुग्रुअवश्वासुनैव यशोदितेन शुद्धान्मतत्त्वप्रष्टृचिलक्षणेन विधिना प्रष्टुचमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा बभूवः, न पुनरन्यथापि । ततोऽवधार्यते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति । अलं च प्रपञ्चे न । तेषां शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च प्रत्यस्तिमतभाव्य-मावकविभागत्वेन नोआग्रमभावनमस्कारोऽस्तु । अवधारितो मोक्षमार्गः कृत्यमनुष्टीयते ॥१९६॥

अशोपसंपद्ये साम्यमिति पूर्वप्रतिक्षां निर्वहन् मोश्रमार्गभूतां स्वयमपि शुद्धात्मप्रवृत्तिमा-स्वयति—

> तम्हा तह जाणित्ता श्रय्पाणं जाणगं सभावेण । परिवज्जामि ममत्तिं उवद्विदो णिम्ममत्तम्मि ॥ २०० ॥

> > तस्माचया ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन । परिवर्जयामि ममतामुपस्थितो निर्ममत्वे ॥ २००॥

टीका:—सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थंकर ग्रौर ग्रचरमशरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिलक्षण विधिसे प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुये; किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधिसे भी सिद्ध हुये हों। इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं। ग्रधिक विस्तारसे पूरा पड़े। उस शुद्धात्मतत्वमें प्रवर्ते हुवे सिद्धोंको तथा उस शुद्धात्मतत्वप्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको, जिसमेंसे भाव्य—भावकका विभाग ग्रस्त होगया है ऐसा नोग्नागमभावनमस्कार हो! (इसप्रकार) मोक्षमार्ग निश्चित किया है, (ग्रौर उर्समें) प्रवृत्ति कर रहे हैं।। १६६।।

ग्रव, 'साम्यको प्राप्त करता हूँ' ऐसी (पाँचवी गाथामें की गई) पूर्व-प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुये (ग्राचार्यदेव) स्वयं भी मोक्षमार्गभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति करते हैं:—

# गाया २००

अन्वयार्थः—[ तस्मात् ] ऐसा होनेसे ( अर्थात् शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके द्वारा ही मोक्ष होता होनेसे ) [ तथा ] इसप्रकार [ आत्मानं ] आत्माको [ स्वमावेन आयकं ]

१. भाव्य = ध्येय;-भावक = ध्याता; माव्य-भावकके अर्थके लिये देखो पु० ८ में फुटनोट ।

अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वमावात्मतस्वपरिज्ञानपुरस्तरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्यान्तरस्यामावात्सर्वारम्मेण शुद्धात्मिन प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहज्ज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणाद्यः संबन्धाः। ततो मम न कचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव। अथैकस्य ज्ञायकमावस्य समस्तन्नेयमावस्वमावत्वात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमज्ञितसमा-

स्वभावसे ज्ञायक [ ज्ञात्वा ] जानकर [ निर्ममत्वे उपिथतः ] मैं निर्ममत्वमें स्थित रहता हुआ [ ममतां परिवर्जयामि ] ममताका परित्याग करता हूँ।

टीका:—मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी ग्रात्मतत्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी त्यागरूप ग्रीर निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्व ग्रारम्भ (उद्यम) से शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि ग्रन्य कृत्यका ग्रभाव है। (ग्रथात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है।) वह इसप्रकार है (ग्रथात् मैं इसप्रकार शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हूँ):—प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ; केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व (समस्तपदार्थों) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु ग्रन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं हैं; इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है।

स्रव, एक ज्ञायकभावका समस्त जेयोंको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, स्रनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, स्रगाधस्वभाव स्रौर 'गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको—मानों वे द्रव्य ज्ञायकमें उत्कीर्ण हो गये हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गये हों, कीलित हो गये हों, डूव गये हों, समा गये हों, प्रतिविम्बित हुये हों, इसप्रकार—एक क्षणमें ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, 'ज्ञेयज्ञायकलक्षण संबंधकी ग्रनिवार्यताके कारण ज्ञेय—ज्ञायकको भिन्न करना स्रशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुन्ना भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता, जो ग्रनादि संसारसे इसी स्थितिमें (ज्ञायक भावरूप

१. जिनका स्वभाव अगाघ है और जो गंभीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत, वर्तमान तथा भावीकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समयमें ही प्रत्यत्त जानना आत्माका स्वभाव है।

२. होयहायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यह अशक्य है कि होय ज्ञायकमें ज्ञात न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यद्भपताको प्राप्त होता है।

वर्तितप्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमप्रष्ट्वानन्तभृतभवद्भाविविचित्रपर्यापप्राग्मारमगाधस्वमावं गम्भीरं समस्तमिष द्रव्यजातमेकसण एव प्रत्यसयन्तं ह्रेयक्षायकलक्षणसंबन्धस्यानिवार्यत्वेनाशक्य-विचेचनत्वादुपाचवैश्वरूप्यमिष सहजानन्तशक्तिक्षायकस्वभावेनैक्यरूप्यमनुज्झन्तमासंसारमनयैव स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाष्यवस्यमानं शुद्धात्मानमेष मोहद्भुत्खाय यथास्थितमेवातिनिःप्रकम्पः संप्रतिपद्ये। स्वयमेव मवतु चास्यैवं दर्शनिवश्चिद्धमूलया सम्यग्कानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाध-रतत्वात्साधोरिष साक्षात्सिद्धभृतस्य स्वात्मनस्तथाभृतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरा-यणत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ २००॥

शालिनी छन्द 
 जैनं ब्रानं ब्रेयतत्त्वप्रयोतृ
 स्फीतं शब्द ब्रह्म सम्यग्विगाद्य ।।
 संशुद्धात्मद्रव्यमात्रेकवृत्या
 नित्यं युक्तैः स्यीयतेऽस्माभिरेवम् ।। १० ।।

ही) रहा है, श्रौर जो मोहके द्वारा दूसरे रूपमें जाना—माना जाता है उस शुद्धात्माको यह मैं मोहको उखाड़ फेंककर, श्रितिनिष्कम्प रहता हुश्रा यथास्थित (जैसाका तैसा) ही प्राप्त करता हूँ।

इसप्रकार दर्शनिवशुद्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ज्ञानमें उपयुक्तताके कारण ग्रत्यन्त ग्रव्याबाध (निर्विष्न ) लीनता होनेसे, साधु होने पर भी साक्षात् सिद्धभूत ऐसा यह निज ग्रात्माको तथा तथाभूत (-सिद्धभूत ) परमात्माग्रोंको, 'उसीमें एकपरायणता जिसका लक्षण है ऐसा भावनमस्कार सदा ही 'स्वयमेव हो ॥ २००॥

[ ग्रब श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्मके सम्यक् ग्रभ्यासका फल कहा जाता है ] —

अर्थ:—इसप्रकार जेयतत्त्वको समक्तानेवाले जैन ज्ञानमें—विशाल शब्दब्रह्म-में-सम्यक्तया श्रवगाहन करके (डुबकी लगाकर, गहराईमें उतरकर निमग्न होकर) हम मात्र शुद्ध श्रात्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे) सदा युक्त रहते हैं॥ १०॥

१. उसीमें - नमस्कार करने योग्य पदार्थमें, भाव्यमें। [ मात्र भाव्यमें ही परायण, एकाम, लीन होना भावनमस्कारका लक्षण है।]

२. स्वयमेव - [ आचार्यदेव शुद्धात्मार्गे लीन होते हैं इसलिये स्वयमेव भावमसकार हो जाता है। ]

• शालिनी छन्द \*

श्रेपीकुर्वश्रक्षसासीमविश्वं

श्रानीकुर्वन् श्रेपमाकान्तमेदम् ।

गातमीकुर्वन् श्रानमात्मान्यमासि

स्फूर्जत्यातमा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

• वसन्तितिलका छन्द •

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि

द्रव्यं मिथो द्रयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।

तस्मानसुसुन्तुरिधरोहतु मोक्षमार्गं

द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदम्रतचन्द्रस्रिविरचित्रायां **हेयतत्त्वप्रज्ञापनो** नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ ॥

[ श्रव श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना-धिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है | ]:—

अर्थ:— आत्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके असीम (अनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमें ) जैयरूप करता हुआ, भेदोंको प्राप्त जेयोंको ज्ञानरूप करता हुआ (अनेक प्रकारके जेयोंको ज्ञानमें जानता हुआ) और स्वपरप्रकाशक ज्ञानको भात्मारूप करता हुआ, प्रगट—दैदीप्यमान होता है।। ११।।

| श्रब क्लोक द्वारा, द्रव्य ग्रीर चरणका संबंध बतलाकर, ज्ञेयतत्वप्रज्ञापन नामक द्वितीयाधिकारकी ग्रीर चरणानुयोगसूचक चृलिका नामक तृतीयाधिकारकी संधि बतलाई जाती है।]:—

अर्थ:—चरण द्रव्यानुसार होता है ग्रीर द्रव्य चरणानुसार होता है। इसप्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं; इसलिये या तो द्रव्यका ग्राश्रय लेकर ग्रथवा तो चरणका ग्राश्रय लेकर मुमुक्षु (जानी, मुनि) मोक्षमार्गमें ग्रारोहण करो।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत )श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेविवरचित तत्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ब्रेयतच्व-प्रज्ञाफा' नामक द्वितीयश्रुतस्कंघ (का भाषानुवाद ) समाप्त हुग्रा ।



यथ परेषां चरणातुयोगस्चिका चूलिका।

तत्र---

इन्द्रवजा छन्द क्ष
 द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धौ ।
 खुद्घ्वेति कर्माविरताः परेऽपि
 द्रव्याविरुद्धं चरणं चरंतु ॥ १३ ॥
 इति चरणाचरखे परान् प्रयोजयित—

'एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदं घोदघाइकम्ममलं । पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स

# चरणानुयोगसूचक चूलिका

म्रब दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक ेचूलिका है।

[ उसमें, प्रथम श्री स्रमृतचन्द्राचार्यदेव क्लोकके द्वारा स्रव इस-आगामी गाथाकी उत्थानिका करते हैं। ]

[अर्थः—]द्रव्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है, श्रीर चरणकी सिद्धिमें द्रव्यकी सिद्धि है,—यह जानकर, कर्मोंसे (शुभाशुभ भावोंसे) श्रविरत दूसरे भी, द्रव्यसे श्रविरुद्ध चरण (चारित्र) का श्राचरण करो।

—इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस ग्रागामी गाथाके द्वारा) दूसरोंको चरण (चारित्र) के ग्राचरण करनेमें योजित करते (जोड़ते) हैं।

१. चूलिका = जो शासमें नहीं कहा गया है, उसका व्याख्यान करना, अथवा कथितका विशेष व्याख्यान करना या दोनोंका यथायोग्य व्याख्यान करना।

कचारं ।। सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसञ्मावे । समयो य णाणदंसणचिरचतववीरि-यायारे ।। ते ते सब्वे समगं समगं पचेगमेव पचेगं । वंदामि य वर्द्दते अरहंते माणुसे खेचे ।।'

एवं पणिमय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे । पडिवज्जदु सामगणं जिद इच्छिद दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषमान् पुनः पुनः श्रमणान् । प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किचा अरहंताणं सिद्धाणं तद्द णमो गणहराणं । अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सन्वेसिं ।। तैसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासे । उवसंप-

[ ग्रब गाथाके प्रारंभ करनेसे पूर्व उसकी संधिके लिये श्री ग्रमृतचन्द्राचार्य देवने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन ग्रिधकारकी प्रथम तीन गाथायें लिखी हैं:—

''एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदंघोदघाइकम्ममलं । पणमामि बहुमाणं तित्थंधम्मस्स कचारं ॥ सेसे पुण तित्थपरे ससम्बसिद्धे विसुद्धसन्मावे ॥ समखे य णाणदंसणविश्वतवबीरियायारे ॥ ते ते सन्वे समगं समगं पर्वेगमेव पर्वेगं ॥ वंदामि य वृष्टंते अरहंते माणुसे खेरो ॥"

[ अव, इस अधिकारकी गाथा प्रारंभ करते हैं:-- ]

गाया २०१
अन्वयार्थः—[यदि दुःखपिरमोक्षम् इच्छिति ]यदि दुःखोंसे परिमुक्त होनेकी
(छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्व-प्रज्ञापनकी
प्रथम तीन गाथाग्रोंके अनुसार) [युनः युनः ] बारंबार [सिद्धान् ] सिद्धोंको,
[जिनवरकृषभान् ] जिनवरवृषभोंको (ग्रर्हन्तोंको ) तथा [अमणान् ] श्रमणोंको
[प्रणम्य ] प्रणास करके [श्रामण्यं प्रतिपद्यताम् ] (जीव ) श्रामण्यको ग्रंगीकार करो ।

टीका:—जैसे दु:खोंसे मुक्त होनेके ग्रथीं मेरे ग्रात्माने— "किच्चा ग्ररहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं । भ्रज्भावयवग्गाणं साहूणं चेदि सब्वेसि ।। तेसि विसुद्धदंसणणाण-

१. यह, ज्ञानतत्वप्रज्ञापनकी चौथी और पाँचवीं गायायें हैं।

यामि सम्मं जचो णिव्वाणसंपत्ती ॥ इति महित्सद्भाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मक-नमस्कारपुरःसरं विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानं साम्यनाम श्रामण्यमवान्तरप्रन्थसन्दर्भोभयसंमावितसौ-स्थित्यं स्वयं प्रतिपन्नं परेषामात्मापि यदि दुःखमोभार्थी तथा तत्प्रतिपद्यतां यथानुभूतस्य सत्प्रतिपत्तिवर्त्मनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥

अब अमणो मनितुमिच्छन् पूर्वं किं किं करोतीत्युपदिशति— आपिच्छ वंधवरगं विमोचिदो गुरुकलत्तपुतेहिं। आसिज्ज णाणदंसणचरित्ततववीरियायारं।।२०२॥

> आपृच्छच बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुतैः। आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोत्रीर्याचारम्।। २०२॥

पहाणासमं समासेज्ज । उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥"
इसप्रकार ग्रर्हन्तों, सिद्धों, ग्राचार्यों, उपाध्यायों तथा साधुग्रोंको प्रणाम—वंदनात्मक नमस्कारपूर्वक विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्यनामक श्रामण्यको—जिसका इस ग्रंथमें कहे हुवे (ज्ञानतत्व—प्रज्ञापन ग्रौर ज्ञेयतत्व-प्रज्ञापन नामक ) दो ग्रधिकारोंकी रचना द्वारा सुस्थितिपन हुग्रा है उसे—स्वयं ग्रंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका ग्रात्मा भी, यदि दुःखोंसे मुक्त होनेका ग्रथीं (इच्छुक) हो तो, उसे ग्रंगीकार करे। उस (श्रामण्य) को ग्रंगीकार करनेका जो यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम यह खड़े हुये हैं।। २०१।।

ग्रब, श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं:—

### गाथा २ • २

अन्वयार्थः—(श्रामण्यार्थी) [ बन्धुवर्गम् आपृच्छय ] बंघुवर्गसे विदा माँगकर [ गुरुक्छत्रपुत्रैः विमोचितः ] बड़ोंसे तथा स्त्री ग्रौर पुत्रसे मुक्त होता हुग्रा [ ज्ञानदर्भन-चारित्रतपोवीर्याचारम् आसाद्य ] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ग्रौर वीर्याचारको ग्रंगीकार करके......

१. नमस्कार प्रणाम-वंदनमय है। (विशेषके लिये देखो पुछ १ का फुटनोट )

२. विशुद्धदर्शनक्कानप्रधान = जिसमें विशुद्ध दर्शन और क्कान प्रधान है ऐसा । [स्मम्य नामक भामस्यमें विशुद्ध दर्शन और क्कान प्रधान है । ]

३. यथानुभूत = जैसा ( इमने ) अनुभव किया 🕻 वैसा ।

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमाप्टच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेम्य आत्मानं विमोचयति, झानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि—एवं बन्धुवर्गमाप्टच्छते, अहो इदंजनम्मरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य भातमा न किंचनापि पुष्माकं भवतीति निश्च-येन यूयं जानीत तत आपृष्टा यूयं, अयमात्मा अद्योद्धिश्वम्ञानच्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादि-बन्धुम्रुपसर्पति । अहो इदंजनमरीरजनकस्यात्मन् , अहो इदंजनमरीरजनन्या आत्मन् , अस्य जनस्यात्मा न युवाम्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुख्यतं, अयमात्मा अद्योद्धिश्वम्ञानच्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनक्रमुपसपति । अहो इदंजनमरीर-

टीका:—जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंधुवर्गसे (सगे— संबंधियोंसे) विदा माँगता है, मुरुजनों (बड़ों) से तथा स्त्री ग्रीर पुत्रोंसे ग्रपनेको छुड़ाता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाँचार तथा वीर्याचारको ग्रंगीकार करता है। वह इसप्रकार है:—

बंधुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता है:—ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके बंधुवर्गमें प्रवर्तमान ग्रात्माग्रों ! इस पुरुषका ग्रात्मा किचित्मात्र भी तुम्हारा नहीं है,— इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रपने ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिबंधुके पास जारहा है ।

ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के ग्रातमा ! ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के ग्रातमा ! इस पुरुषका ग्रात्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो । इसलिये तुम इस ग्रात्माको छोड़ो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रात्मारूपी ग्रपने ग्रनादिजनकके पास जारहा है ।

ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के ग्रात्मा ! तू इस पुरुषके ग्रात्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस ग्रात्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रपनी स्वानुभूतिरूपी ग्रनादि-रमणीके पास जारहा है ।

ग्रहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके ग्रात्मा ! तू इस पुरुषके ग्रात्माका जन्य (उत्पन्न किया गया,—पुत्र ) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस ग्राह्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह ग्रात्मा ग्राज ग्रात्मारूपी रमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विम्रुञ्च, अयमात्मा अद्योद्धिसज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीप्रुपसपति । अहो इदं जनशरीरपुत्रस्यात्मन् , अस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विम्रुञ्च, अयमात्मा अद्योद्धिसङ्गानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजन्यमुपसपति । एवं गुरुकरुत्रपुत्रेम्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहोकालविनयोपघानबहुमानानिष्कवार्ष-च्यञ्चनतदुभयसंपञ्चत्वलक्षणज्ञानाचार, न गुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् गुद्धमात्मानमुपलमे । अहो निःशङ्कितत्वनिःकाङ्क्षितत्वग्रपने ग्रनादि जन्यके पास जारहा है । इसप्रकार बड़ोंसे स्त्रीसे ग्रीर पुत्रसे ग्रपनेको छुड़ाता है ।

(यहाँ ऐसा समभना चाहिये कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुम्बसे सर्वप्रकारसे विरक्त ही होता है। इसलिये कुटुम्बकी सम्मतिसे ही मुनि होनेका नियम नहीं है। इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो,—यदि कुटुम्ब किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुग्ना जासकेगा! इसप्रकार कुटुम्बको सम्मत करके ही मुनित्वके घारण करनेका नियम न होने पर भी कुछ जीवोंके मुनि होनेसे पूर्व वैराग्यके कारण कुटुम्बको समभानेकी भावनासे पूर्वोक्त प्रकारके वचन निकलते हैं। ऐसे वैराग्यके वचन सुनकर, कुटुम्बमें यदि कोई ग्रह्मसंसारी जीव हो तो वह भी वैराग्यको प्राप्त होता है।)

( ग्रव निम्नप्रकारसे पंचाचारको ग्रंगीकार करता है: )

(जिसप्रकार बंधुवर्गसे विदा ली, ग्रपनेको बड़ोंसे ग्रौर स्त्री पुत्रसे छुड़ाया) उसीप्रकार-ग्रहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, ग्रनिह्नव, ग्रर्थ, व्यंजन ग्रौर तदुभयसंपन्न ज्ञानाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू अद्धात्माका नहीं है; तथापि मैं तुभे तभी तक ग्रंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे ग्रुढ़ात्माको उपलब्ध करलूँ। ग्रहो निःशंकितत्व, निःकांक्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, ग्रौर प्रभावनास्वरूप दर्शनाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू ग्रुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुभे तबतक ग्रंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसादसे ग्रुद्धात्माको उपलब्ध करलू । ग्रहो मोक्षमार्गमें प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमहाव्रत-सहित काय-वचन-मनगुष्ति ग्रौर ईर्या-भाषा-एषण-ग्रादाननिक्षेपण-प्रतिष्ठापन समितिस्वरूप चारित्राचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू ग्रुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुभे तबतक ग्रंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे ग्रुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ।

निर्विषित्सत्वनिर्मृद्धदृष्टित्वोपश् दृणस्थितिकरणवात्सन्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यान्त्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् स्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रुपलमे । अहो मोक्षमार्गप्रशृत्तिकारणपश्चमहाव्रतोपेतकायबाङ्मनोगुप्तीर्याभाषेषणादाननिन्नेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां
तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रुपलमे । अहो अनञ्चनावमौदर्यष्ट्रत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यामविविक्तश्चय्यासनकावक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयाष्ट्रत्यस्वाच्यायध्यानच्युत्सर्गलक्षणतपआचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानप्रुपलमे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वश्चित्रमृहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध-

श्रहो श्रनशन, श्रवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान श्रौर व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है तथापि तुभे तबतक श्रंगीकार करता हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ! श्रहो समस्त इतर (वीर्याचारके श्रितिरिक्त श्रन्य) श्राचारमें प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके श्रगोपनस्वरूप वीर्याचार! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुभे तबतक श्रंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध करलूँ।—इसप्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको श्रंगीकार करता है।

(सम्यग्दृष्टि जीव ग्रपने स्वरूपको जानता है—ग्रनुभव करता है, ग्रौर ग्रपनेको ग्रन्य समस्त व्यवहारभावोंसे भिन्न जानता है। जबसे उसे स्व-परका विवेक-स्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुग्रा था तभी से वह समस्त विभावभावोंका त्वाग कर चुका है ग्रौर तभीसे उसने टंकोत्कीर्ण निजभाव ग्रंगीकार किया है। इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है ग्रौर न कुछ ग्रहण करनेको—ग्रंगीकार करनेको रहा है। स्वभावदृष्टिकी ग्रपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमें पूर्वबद्धकर्मोंके उदयके निमित्तसे ग्रनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है। इस विभावपरिणतिको पृथक् होती न देखकर वह ग्राकुल-व्याकुल भी नहीं होता, ग्रौर वह सकल विभाव परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नहीं रहता। सकल विभाव परिणतिसे रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थको गुणस्थानोंकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार उसके प्रथम ग्रशुभपरिणतिकी हानि होती है, ग्रौर फिर धीरे धीरे शुभपरिणति भी खुटती जाती है। ऐसा होनेसे वह शुभरागके उदयकी भूमिकामें गृहवासका ग्रौर

स्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां ताबदासीदामि यावस्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मा-नम्रुपलभे । एवं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥ २०२ ॥

अथातः कीहशो भवतीन्युपदिश्वति-

समणं गणि गुणड्ढं कुलरूववयोविसिट्टमिष्टदरं। समणेहि तं पि पणदो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो॥ २०३॥

श्रमणं गणिनं गुणादघं कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम् । श्रमणैस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीतः ॥ २०३ ॥

ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतोऽतुगृहीतश्च भवति । तथाहि—श्राचरिताचारितसमस्तविरति-प्रषृतिसमानात्मरूपश्रामण्यत्वात् श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणत्वात् गुणाढ्यं,

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नत्रयरूप पंचाचारको श्रंगीकार करता है। यद्यपि वह ज्ञानभावसे समस्त शुभाशुभ क्रियाश्रोंका त्यागी है तथापि पर्यायमें शुभराग नहीं छूटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है।)।। २०२॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं:---

### गाथा २०३

अन्वयार्थः—[अमणं] जो श्रमण है, [गुणाढ्यं] गुणाढ्य है, [कुलरूपवयो विशिष्टं] कुल, रूप तथा वयसे विशिष्ट है, ग्रीर [अमणें: इष्टतरं] श्रमणोंको ग्रस्त इष्ट है [तम् अपि गणिनं] ऐसे गणीको [म।म् प्रतीच्छ इति] 'मुफे स्वीकार करो' ऐसा कहकर [प्रणतः] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] ग्रीर [अनुग्रहीतः] ग्रनुग्रहीत होता है।

टीका:—पश्चात् श्रामण्यार्थी प्रणत ग्रीर ग्रनुग्रहीत होता है। वह इसप्रकारसे है कि—ग्राचरण करनेमें ग्रीर ग्राचरण करानेमें ग्रानेवाली समस्त विरितकी प्रवृत्तिके 'समान ग्रात्मरूप-ऐसे श्रामण्यपनेके कारण जो 'श्रमण' है; ऐसे श्रामण्यका ग्राचरण करनेमें ग्रीर ग्राचरण करानेमें प्रवीण होनेसे जो 'गुणाढच' है; सर्वलीकिकजनोंके द्वारा नि:शंकतया सेवा करने योग्य होनेसे ग्रीर कुलकमागत कूरतादि दोषोंसे रहित होनेसे जो 'कुलेविशिष्ट' है; ग्रंतरंग शुद्धरूपका ग्रनुमान करानेवाला बहिरंग शुद्धरूप

१. समान=तुल्य, बरावर, एकसा, मिलता हुआ। [विरतिकी प्रवृत्तिके तुल्य आत्माका रूप अर्थात् विरतिकी प्रवृत्तिसे मिलती हुई—समान जो भात्मदृशा है सो श्रामण्य है।]

सकललीकिकजनिःशङ्कसेवनीयत्वात् इलकमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वास इलविशिष्टं, अन्तरङ्गशुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्षक्यकृतवृद्धिविक्लवत्वामावाद्यौवनोद्रेकविकियाविवक्तवृद्धित्वास वयोविशिष्टं, निःश्लेषितवयोक्तश्रामण्याचरणाचारणविषयपौरुषेयदोषत्वेन सुसुज्जिभरभ्युपगततरत्वात् अमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यः
शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्धया मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोपलम्मसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ।। २०३ ।।

अथातोऽपि कीदशो भवतीत्युपदिशति-

णाहं होमि परेमिं ण मे परे णित्थ मज्कमिह किंचि । इदि णिच्छिदो जिदिंदो जादो जधजादरूवधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे नास्ति ममेह किंचित्। इति निश्चितो जिनेन्द्रियः जानो यथाजातरूपधरः ॥ २०४॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविक्लवताका स्रभाव होनेसे तथा विशिष्ट' है, सौर यथोक्त श्रामण्यका स्राचरण करने तथा स्राचरण कराने सम्बन्धी विशिष्ट' है; सौर यथोक्त श्रामण्यका स्राचरण करने तथा स्राचरण कराने सम्बन्धी विशिष्ट दोषोंको निःशेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुस्रोंके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुस्राश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोंको स्रतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट— शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिके साधक स्राचार्यके निकट-'शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिकप सिद्धिसे मुभे स्रनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुस्रा प्रणत होता है। 'इसप्रकार यह तुभे शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिकप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) 'प्राथित स्रथंसे संयुक्त किया जाता हुस्रा स्रनुगृहीत होता है।। २०३।।

श्रीर फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते हैं:-

गाथा २०४

अन्वयार्थ: [ अहं ] मैं [ परेषां ] दूसरोंका [ न भवामि ] नहीं हूँ [परे मे न ] पर मेरे नहीं हैं, [ इह ] इस लोकमें [ मम ] मेरा [ किंचित ] कुछ भी [ न अस्ति ]

१. विक्लबता = अस्थिरताः, विकलता ।

२. यौबनोद्रेक = यौबनका जोश, यौबनकी अतिशयता।

३. पौरुषेय = मनुष्यके लिये संभवित ।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मांगी गई क्स्तु।

ततोऽपि श्रामण्याची यथाजातरूपघरो मवति । तथाहि अहं तावस्न किंचिद्पि परेषां मवामि परेऽपि न किंचिद्पि मम मवन्ति, सर्वद्रच्याणां परेः सह तस्वतः समस्तसंबन्धशून्य-त्वात् । तदिह षड्द्रच्यात्मके होके न मम किंचिद्प्यात्मनोऽन्यद्स्तीति निश्चितमतिः परद्रच्य-स्वस्वामिसंबन्धनिषंघनानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पन्नात्मद्रच्य- शुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो मवति ।। २०४ ।।

अधैतस्य यथाजातरूपघरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनवाभ्यासकीश-लोपलभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं बहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्गद्वैतम्रपदिश्चति—

> जधजादरूवजादं उप्पाहिदकेसमंसुगं सुद्धं। रहिदं हिसादीदो अप्पहिकम्मं हवदि लिंगं॥ २०५॥ मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजागजागसुद्धीहिं। लिंगं ए परावेक्सं अपुणब्भवकारएं जेग्हं॥२०६॥[जुगलं]

नहीं है,—[ इति निश्चितः ] ऐसा निश्चयवान् श्रीर [ जितेन्द्रियः ] जितेन्द्रिय होता हुग्रा [ यथाजातरूपघरः ] यथाजातरूपघर ( सहजरूपघारी ) [ जातः ] होता है ।

टीका:—ग्रीर फिर तत्परचात् श्रामण्यार्थी 'यथाजातस्पघर होता है। वह इसप्रकार कि:—'प्रथम तो मैं किंचित्मात्र भी परका नहीं हूँ, पर भी किंचित्मात्र मेरे नहीं हैं, क्योंकि समस्त द्रव्य तत्वतः परके साथ समस्त सम्बन्धरहित हैं; इसलिये इस षड्द्रव्यात्मकलोक में ग्रात्मासे ग्रन्य कुछ भी मेरा नहीं है; '—इसप्रकार निश्चित मितवाला (वर्तता हुग्रा) ग्रीर परद्रव्योंके साथ स्व-स्वामि संबंध जिनका ग्राधार है ऐसी इन्द्रियों ग्रीर नो-इन्द्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुग्रा वह (श्रामण्यार्थी) ग्रात्मद्रव्यका अथानिष्पन्न शुद्धक्ष्प धारण करनेसे यथाजातक्ष्पधर होता है।। २०४।।

ग्रव, ग्रनादि संसारसे ग्रनभ्यस्त होनेसे जो ग्रत्यन्त ग्रप्रसिद्ध है ग्रीर भ्रिमनव ग्रभ्यासमें कौशल्यद्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है ऐसे इस यथा- जातरूपधरत्वके बहिरंग ग्रीर ग्रंतरंग दो लिंगोंका उपदेश करते हैं:—

१. यथाजातरूपघर = ( आत्माका ) जैसा, मृलभूत रूप है वैसा ( सहज, स्वाभाविक ) रूप धारण करनेवाला ।

२. तत्त्वतः = वास्तवमें; तत्त्वकी दृष्टिसे; परमार्थतः।

३. यथानिष्पन्न - जैसा बना हुआ है वैसा; जैसा मूलभूत है बैसा, सहज, स्वाभाविक ।

४. अभिनव = बिलकुल नया । (अनादि संसारसे अनध्यस्त यथाजातरूपघरपना अभिनव अध्यासमें प्रवीग्यताके द्वारा सिद्ध होता है।)

यथाजातरूपजातम्वत्पाटितकेशसमश्रुकं शुद्धम् ।
रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म मवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥
मृर्व्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगश्चद्धिम्याम् ।
लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [ युगलम् ]

आत्मनो हि ताबदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपघरस्य जातस्यायथाजातरूपघरत्वप्रत्य-यानां मोहरागद्वेषादिमावानां मवत्येवामावः, तदमावाचु तद्भावमाविनो निवसनभूषणधारणस्य मूर्घ-जव्यञ्जनपालनस्य सिकंचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चामावाद्यथा-

# गाथा २०४-२०६

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपजातम्] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला, [उत्पाटितकेशरमश्रुकं] सिर और डाढ़ी-मूछके बालोंका लोंच किया हुग्रा, [शुद्धं] शुद्ध (ग्रिकंचन), [हंसादितः रहितम्] हिंसादिसे रहित और [अप्रतिकर्म] प्रतिकर्म (शारीरिक शृंगार) से रहित—[िलंगं भवति] लिंग (श्रामण्यका बहिरंग चिह्न) है।

[मृर्च्<mark>कारम्भिवयुक्तम् ]</mark> मूर्च्छा (ममत्व) श्रीर श्रारम्भ रहित, [उपयोग-योगश्चिस्यां युक्तं ] उपयोग श्रीर योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं ] परकी श्रपेक्षासे रहित—ऐसा [जैनं ] जिनेन्द्रदेवकथित [लिंगम् ] (श्रामण्यका श्रंतरंग) लिंग है, [ अपुनर्भवकारणम् ] जो कि मोक्षका कारण है।

टीका:—प्रथम तो ग्रपनेसे, यथोक्तक्रमसे 'यथाजातरूपधर हुवे ग्रात्माके 'ग्रयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोंका ग्रभाव होता ही है; ग्रौर उनके ग्रभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे (१) वस्त्राभूषणका धारण, (२) सिर ग्रौर डाढ़ी मूछोंके बालोंका रक्षण, (३) असिंकचनत्व, (४) सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) ज्ञारीरिक संस्कारका करना, इन (पाँचों) का ग्रभाव होता है; जिससे (उस ग्रात्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२) सिर ग्रौर डाढ़ी मूछके बालोंका लोंच, (३) शुद्धत्व, (४) हिंसादिरहितता, तथा

१. यथाजातरूपघर = ( आत्माका ) सहजरूप घारण करनेवाला।

२. अयबाजातरूपधर = ( आत्माका ) असहज्जरूप धारण करनेवाला।

३. सिकंचन = जिसके पास कुछ भी (परिष्रह ) हो ऐसा;

जात्रह्मपत्वमुत्पाटितकेशश्मश्रुत्वंशुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वमप्रतिकर्मत्वं च भवत्येव, तदेतद्वहिरंगं लिंगम् । तथात्मनी यथाजात्रह्मप्रयत्वापसारितायथाजात्रह्मप्रयत्वप्रत्वप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनोममत्वकर्मप्रक्रमपरिणामस्य श्रुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पूर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसापेक्षत्वस्य चामावान्मूच्करिम्मवियुक्तत्वम्रुपयोगयोगशुद्धियुक्तत्वमपर।पेक्षत्वं च भवत्येव, तदेतदन्तरंगं लिंगम् ॥ २०४ । २०६ ॥

अथैतदुभयलिंगमादायैतदेतत्कृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिकियायां बन्धुवर्गप्रच्छन-कियादिशेषसकलियाणां चैककर्तृकत्वमुद्योतयिक्ययता श्रामण्यप्रतिपिचर्भवतीत्युपदिशति—

# ख्यादाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेण तं णमंसिता । सोचा सवदं किरियं उवद्विदो होदि सो समणा ॥ २०७ ॥

(५) ग्रप्रतिकर्मत्व (शारीरिक शृंगार-संस्कारका ग्रभाव) होता ही है। इसलिये यह वहिरंग लिंग है।

श्रौर फिर, श्रात्माके यथाजातरूपवरत्वसे दूर किया गया जो श्रयथाजात-रूपघरत्व, उसके कारणभूत मोहरागद्वेपादि भावोंका श्रभाव होनेसे ही जो उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे जो (१) ममत्वके श्रौर कर्मप्रक्रमके परिणाम, (२) शुभाशुभ उपरक्त उपयोग श्रौर तत्पूर्वक तथाविध योगकी श्रशुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परद्रव्यसे सापेक्षत्व; इस (तीनों) का श्रभाव होता है; इसलिये (उस श्रात्माके) (१) मूर्छा श्रौर श्रारम्भसे रहितता, (२) उपयोग श्रौर योगकी शुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परकी श्रपेक्षासे रहितता होती ही है। इसलिये यह श्रंतरंग लिंग है। २०४—२०६।।

ग्रब (श्रामण्यार्थी) इन दोनों लिगोंको ग्रहण करके, ग्रौर इतना-इतना करके श्रमण होता है,—इसप्रकार अवितिश्वियामें, बंधुवर्गसे विदा लेनेरूप क्रियासे लेकर शेष सभी क्रियाग्रोंका एक कर्ता दिखलाते हुये, इतनेसे (ग्रर्थात् इतना करनेसे) श्रामण्यकी प्राप्ति होती है, यह उपदेश करते है:—

१. कर्मप्रक्रम = कामको अपने ऊपर लेना; काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था।

२. तत्पूर्वक = उपरक्त ( मलिन ) उपयोगपूर्वक;

३. भवतिकिया = होनेरूप किया।

मादाय तद्वि लिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य । अत्वा सवतां कियासुवस्थितो भवति स श्रमणः ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो मिनतुमिच्छन् लिंगद्वैतमाद्ते गुरुं नमस्यति व्रतिक्रये शृणोति अथो-पतिष्ठते उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो मनति । तथाहि—तत इदं यथाजातरूपघर-त्वस्य गमकं बहिरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेन गुरुणा परमेणाई ब्रह्मरकेण तदात्ने च दीक्षा-चार्येण तदादानिवधानप्रतिपादकत्नेन व्यवहारतो दीयमानत्नाह्त्ममादानिक्रयया संभाव्य तन्मयो भनति । ततो भाव्यभानकभावप्रदृत्तेतरेतरसंनलनप्रत्यस्तिमतस्वपरिनभागत्नेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तर

# गाथा २०७

बन्वयार्थः—[ परमेण गुरुणा ] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [ तदिप लिंगम् ] उन दोनों लिगोंको [ आदाय ] ग्रहण करके, [ तं नमस्कृत्य ] उन्हें नमस्कार करके [ सवतां कियां श्रुन्वा ] वत सहित कियाको सुनकर [ उपस्थितः ] उपस्थित ( ग्रात्माके समीप स्थित ) होता हुम्रा [ मः ] वह [ श्रमणः भवति ] श्रमण होता है ।

टीकाः—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनों लिगोंको ग्रहण करता है, गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है; तथा उपस्थित होता हुग्रा श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है। वह इसप्रकारसे कि—

परमगुरु-प्रथम ही ग्रहंत भट्टारक ग्रीर उस समय (दीक्षा कालमें) दीक्षाचार्य—,इस यथाजातरूपधरत्वके सूचक बहिरंग तथा ग्रंतरंग लिंगके ग्रहणकी-विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले हैं। इसप्रकार उनके द्वारा दिये गये उन लिंगोंको ग्रहण कियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी) तन्मय होता है। ग्रीर फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे 'मूल ग्रीर उत्तर परमगुरुको, 'भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित \*इतरेतरिमलनके कारण जिसमेंसे स्वपरका विभाग ग्रस्त होगया है ऐसी नमस्कार कियाके द्वारा संभावित करके—सम्मानित करके अभावस्तुति वन्दनामय होता है। पश्चात् सर्व सावद्योगके प्रत्याख्यानस्वरूप

१. मूल परमगुरु अईन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीज्ञाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण आगध्य परमगुरु और आराधक निजका भेद अस्त होजाता है।

२. भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो पृष्ठ ६ का पाद टिप्परा।

इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ४ गाथाओंके टिप्पण पत्र में देखिये;

३. भावरनुतिवन्दनामय = भावरतुतिमय और भाववन्दनामय।

परमगुरुनमस्क्रियया संभाज्य भावस्तववन्द्नामयो भवति । ततः सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणै-कमहाव्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं जानन् सामायिकमधिरोहति । ततः प्रति-क्रमणालोचनप्रत्याख्यानलक्षणिकयाश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन त्रैकालिककर्मम्यो विविच्यमान-मात्मानं जानन्नतीतप्रत्युपनानुपस्थितकायवाङ्मनःकर्मविविक्तत्वमधिरोहति । ततः समस्तावद्य-कर्मायतनं कायग्रुत्सृज्य यथाजातरूपं स्वरूपमेकमेकाप्रेणालम्बय व्यवतिष्ठमान उपस्थितो भवति, उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्टित्वात्साक्षाच्छमणो भवति ॥ २०७ ॥

अथाविञ्जिश्रसामायिकाधिरुद्धोऽपि अमणः कदाचिञ्छेदोपस्थापनमईतीत्युपदिश्रति-

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सयमचेलमण्हाणं। खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ॥ २०८ ॥ एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिलवरेहिंपगणता। तेसु पमतो ममणो छेदोवद्वावगो होदि ॥ २०६ ॥ [ जुम्मं ]

एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुये ग्रात्माको जानता हुग्रा 'सामायिकमें ग्रारूढ़ होता है। पश्चात् प्रतिक्रमण-ग्रालोचना-प्रत्याख्यान-स्वरूप 'कियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा त्रैकालिक कर्मोंसे भिन्न किये जानेवाले ग्रात्माको जानता हुग्रा, ग्रतीत-ग्रनागत-वर्तमान, मन-वचन-काय संबंधी कर्मोंसे विविक्तता (भिन्नता) में ग्रारूढ़ होता है। पश्चात् समस्त सावद्य कर्मोंके 'ग्रायतनभूत कायका उत्सर्ग (उपेक्षा) करके यथाजातरूपवाले स्वरूपको, एकको एकाग्रतया ग्रवलम्बित करके रहता हुग्रा उपस्थित होता है। ग्रीर उपस्थित होता हुग्रा, सर्वत्र समदृष्टित्वके कारण साक्षात् श्रमण होता है। २०७।।

अविच्छित्र सामायिकमें आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रमण कदाचित् छेदोप-स्थापनाके योग्य है, सो यह कहते हैं:—

१. समयमें ( आत्मद्रव्यमें, निजद्रव्य स्वभावमें ) परिग्रामित होना सो सामायिक है।

२. अतीत वर्तमान अनागत काय-वचन मन संबंधी कमोंसे भिन्न निजशुद्धात्मपरिएति वो प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यानरूप क्रिया है।

३. आयतन = स्थान, निवास;

वतसिनतीन्द्रियरोघो लोचावश्यकमवेलमस्नानम् । क्षितिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥ एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रक्षप्ताः । तेषु प्रमचः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [ युग्मम् ]

सर्वसावद्योगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतस्यक्तिक्येन हिंसानृतस्तेयाव्रव्यपिष्ठहिवरत्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयो समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः षट्तयमावश्यकमचेलक्य-मस्नानं क्षितिभयनमद्नत्यावनं स्थितिभोजनमेकमक्तश्चैवं एते निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्पन्त्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिकदृत्वेनानम्यस्तविकल्पन्त्वात्श्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमात्रार्थिनः कुण्डलवलयांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान् , न

#### गाथा २०८-२०९

अन्वयार्थः—[ब्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम्] लोच, ग्रावश्यक, [अचेलत्व, [अस्तानं] ग्रस्तान, [क्षितिशयनम्] भूमिशयन, [अदंतधावनं] ग्रदंतधावन, [म्थितिभोजनम्] खड़े खड़े भोजन, [च]ग्रौर [एकभक्तं] एकवार ग्राहार-[ऐते] यह [खलु] वास्तवमें [अमणानां मूलगुणाः] श्रमणोंके मूलगुण [जिनवरें: प्रक्रपाः] जिनवरोंने कहे हैं; [तेषु] उनमें [प्रमचः] प्रमत्त होता हुग्रा [अमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः भवति] छेदोपस्थापक होता है।

टीकाः—सर्व सावद्योगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तिएं (विशेषों, प्रगटताएं) होनेसे हिंसा, ग्रसत्य, चोरी, ग्रवहा ग्रौर परिग्रहकी विरित्स्वरूप पांचप्रकारके व्रत तथा उसकी 'परिकरभूत पांच प्रकारकी सिमिति, पांचप्रकारका इन्द्रियरोध, लोच, छहप्रकारके ग्रावश्यक, ग्रेंग्रचेलकत्व, ग्रस्नान, भूमिशयन, ग्रदंतधावन (दातुन न करना), खड़े खड़े भोजन, ग्रौर एकबार ग्राहार लेना; इसप्रकार यह (ग्रहाईस) निविकल्प सामायिकसंयमके विकल्प (भेद) होनेसे श्रमणोंके मूलगुण ही हैं। जब (श्रमण) निविकल्प सामायिकसंयममें ग्रारूढ़ताके कारण जिसमें विकल्पोंका ग्रभ्यास (सेवन) नहीं है ऐसी दशामेंसे च्युत होता है, तब 'केवल

१. परिकर - अनुसरण करनेवाला समुदाय; अनुचरसमूह; [ सिमिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुण पांच व्रतोंके पीछे पीछे होते ही हैं, इसिलये सिमिति इत्यादि गुण पांच व्रतोंका परिकर अर्थात् अनुचर समृह है ]।

२. अचेलकत्व = वस्त रहितपना, दिगम्बरपना;

पुनः सर्वथा कल्याणलाम एवेति संप्रधार्य विकल्पेनात्मानग्रपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति ।। २०८ । २०९ ॥

अथास्य प्रत्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारेणोप-

लिंगग्गहणे तेसिं गुरु ति पव्वज्जदायगो होदि । खेदेसूवट्टवगा सेसा णिज्जावगा ममणा ॥ २१०॥

> लिङ्गग्रहमें तेषां गुरुगिति प्रवज्यादायको भवति । स्रेदयोरुपम्यापकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणाः ॥ २१० ॥

यतो लिक्नग्रहणकाले निर्विकन्पसामायिकसंयमप्रतिपादकत्वेन यः किलाचार्यः प्रविज्या-दायकः स गुरुः, यः पुनरनन्तरं सविकन्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेदं प्रत्युपस्थापकः

सुवर्णमात्रके स्रर्थीको कुण्डल, कंकण, श्रंगूठी स्रादिको ग्रहण करना (भी) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके ) सर्वथा स्वर्णकी ही प्राप्ति करना ही श्रेय हैं' ऐसा विचार करके वह मूलगुणोंमें विकल्परूपसे (भेदरूपसे) ग्रपनेको स्थापित करता हुग्रा छेदोपस्थापक होता है ॥२०५-२०६॥

ग्रव इनके (श्रमणके) प्रव्रज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक पर (दूसरा) भी होता है यह, श्राचार्यके भेदोंके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते हैं:—

गाया २१०

अन्वयार्थः—[ लिंगग्रहणे ] लिंगग्रहणके समय [ प्रव्रज्यादायकः भवति ] जो प्रव्रज्या (दीक्षा) दायक हैं वह [ तेषां गुरुः इति ] उनके गुरु हैं श्रीर [ छेदयोः उपस्थापकाः ] जो 'छेदद्वयमें उपस्थापक हैं (श्रथित् १-जो भेदोंमें स्थापित करते हैं तथा २—जो संयममें छेद होनेपर पुनः स्थापित करते हैं ) [ शेषाः श्रमणाः ] वे शेष श्रमण [ निर्यापकाः ] 'निर्यापक हैं।

टीका:—जो ग्राचार्य लिंगग्रहणके समय निर्विकल्प सामायिकसंयमके प्रतिपादक होनेसे प्रव्रज्यादायक हैं वे गुरु हैं; ग्रीर तत्पश्चात् तत्काल ही जो

१. छेदद्वय = दो प्रकारके छेद। [यहाँ, (१) संग्रममें जो २८ मूलगुण्ह्रप भेद होते हैं उसे भी छेद कहा है और (२) खण्डन अथवा दोषको भी छेद कहा है।]

२ नर्यापक = निर्वाह करनेवाला; सदुपदृशसे दृढ़ करनेवाला; शिक्षागुरु, अतगुरु ।

स निर्यापकः, योऽपि व्यवसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । ततरछेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ २१०॥

अय विश्वसंयमप्रतिसंधानविधानप्रुपदिशति-

पयदिन्ह समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टम्हि।
जायदि जदि तस्स पुणो ञ्चालोयणपुन्विया किरिया ॥२११॥
छेदुवजुत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदिम्ह ।
ञ्चासेज्जालोचित्ता उवदिट्टं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [जुगलं]
प्रयतायां समारव्यायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।
जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका किया ॥ २११ ॥
छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिनमते ।
आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ २१२ ॥ [जुगलं]

(ग्राचार्य) सिवकल्प छेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापित करनेवाले)' हैं वे निर्यापक हैं; उसीप्रकार जो (ग्राचार्य) 'छिन्न संयमके प्रतिसंधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे 'छेद होनेपर उपस्थापक (संयममें छेद होनेपर उसमें पुनः स्थापित करनेवाले)' हैं, वे भी निर्यापक ही हैं। इसलिये 'छेदोपस्थापक, पर भी होते हैं।। २१०॥

म्रब छिन्नसंयमके प्रतिसंघानकी विधिका उपदेश करते हैं:-

# गाथा २११-२१२

**यन्वयार्थः—[यदि]** यदि [ श्रमणस्य ] श्रमणके [ प्रयतायां ] ४प्रयत्नपूर्वक

१. जिन्न - छेदको प्राप्त; खरिडत; त्रुटित; दोष प्राप्त ।

२. प्रतिसंघान = पुनः ओड़ देना वह; दोषोंको दूर करके एकसा ( दोष रहित ) कर देना वह।

३. छेदोपस्थापकके दो अर्थ हैं: (१) जो 'छेद (भेद ) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात् जो २८ मूलगुरण्रूप भेदोंको सममाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है; तथा (२) जो 'छेदके होनेपर उपस्थापक' है, अर्थात् संयमके छिम्न (खिएडत) होनेपर उसमें पुनः स्थापित करता है, वह भी छेदोपस्थापक है।

४. मुनिके ( मुनित्वोचित ) शुद्धोपयोग अन्तरंग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग-दशामें प्रवर्तमान ( हठ रहित ) देहचेष्टादि संबन्धी शुभोपयोग बहिरंग अथवा व्यवहारप्रयत्न है। जहाँ शुद्धोपयोगद्शा नहीं होती वहाँ शुभोपयोग हठसहित होता है; वह शुभोपयोग व्यवहार-प्रयक्तको भी प्राप्त नहीं होता ।

द्विविधः किल संयमस्य छेदः, बहिरक्कोऽन्तरक्क्यः। तत्र कायचेष्टामात्राधिकृतो बहिरक्कः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरंगः। तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य अभणस्य प्रयत्नसमारच्यायाः काय-चेष्टायाः कथंचिद्वहिरंगच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वथांतरंगच्छेदवर्जितत्वादालोचनपूर्विकया क्रिययैव प्रतीकारः। यदा तु स एवोषयोगाधिकृतच्छेदत्वेन साक्षाच्छेद एवोषयुक्तो भवति तदा जिनोदित-च्यवहारविधिविदग्धअमणाश्रययालोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्टानेन प्रतिसंधानम् ॥ २११ । २१२ ॥

[ समारब्धायां ] की जानेवाली [ कायचेष्टायां ] कायचेष्टामें [ छेदः जायते ] छेद होता है तो [ तस्य पुनः ] उसे तो [ आलोचनापूर्विका क्रिया ] आलोचनापूर्वक क्रिया करना चाहिये।

[अमणः छेदोपयुक्तः] (किन्तु) यदि श्रमण छेदमें उपयुक्त हुन्ना हो तो उसे [जिनमते] जैनमतमें [व्यवहारिणं] व्यवहारकुशल [श्रमणं आसाद्य] श्रमणके पास जाकर [आलोच्य] श्रमणोचना करके (ग्रपने दोषका निवेदन करके), [तेन उपदिष्टं] वे जैसा उपदेश दें वह [कर्तव्यम्] करना चाहिये।

टीका:— संयमका छेद दो प्रकारका है; बहिरंग ग्रीर ग्रन्तरंग। उसमें मात्र कायचेष्टा संबंधी बहिरंग है ग्रीर उपयोग संबंधी ग्रन्तरंग। उसमें, यदि भलीभाँति उपर्युक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टाका कथंचित् बहिरंग छेद होता है, तो वह सर्वथा ग्रन्तरंग छेदसे रहित है इसलिये ग्रालोचनापूर्वक कियासे ही उसका प्रतीकार (इलाज) होता है। किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसंबंधी छेद होनेसे साक्षात् छेदमें ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवहारविधिमें कुशल श्रमणके ग्राश्रयसे, ग्रालोचनापूर्वक, उनसे उपदिष्ट ग्रनुष्ठान द्वारा (संयमका) प्रतिसंधान होता है।

मार्त्रायं:—यदि मुनिके स्वस्थभावलक्षण प्रयत्नसहित की जानेवाली ग्रहानशयन-गमनादिक शारीरिक चेष्टासंबंधी छेद होता है तो उस तपोधनके स्वस्थभावकी
बहिरंग सहकारीकारणभूत प्रतिक्रमणस्वरूप ग्रालोचनापूर्वक कियासे ही उसका
प्रतीकार-प्रायश्चित्त होजाता है, क्योंकि वह स्वस्थभावसे चिलत नहीं हुन्ना है।
किन्तु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदनभावनासे च्युतिस्वरूप छेद होता है, तो (उसे
जिनमतमें व्यवहारज्ञ-प्रायश्चित्तकुशल-ग्राचार्यके निकट जाकर, निष्प्रपंचभावसे
दोषका निवेदन करके, वे ग्राचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावनाके ग्रनुकूल जो कुछ
भी प्रायश्चित्त उपदिष्ट करें वह करना चाहिये।। २११-२१२।।

१. आलोचना = सूक्ष्मतासे देख लेना वह, सूक्ष्मतासे विचारना वह, ठीक ध्यानमें लेना वह।

२. निवेदन; कथन।

<sup>[</sup> २११ वीं गायामें आलोचनाका प्रथम अर्थ घटित होता है और २१२ वीं में दूसरा ]

सथ आमण्यस्य छेदायतनत्वात् परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेष्या इत्युपदिश्वति-

श्रिवासे व विवासे बेदिवहुणो भवीय सामगणे। समणो विहरदु णिञ्चं परिहरमाणो णिबंधाणि॥२१३॥

अधिवासे वा विवासे छेदविदीनो भूत्वा भामण्ये। भ्रमणो विदरतु नित्यं परिदरमाणो निवन्धान्।। २१३।।

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगीपरञ्जकत्वेन निरुपरागीपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदमाबादेवाक्षिक्षश्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुत्वेन

ग्रब, श्रामण्यके छेदके ग्रायतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिबंध निषेध करने योग्य हैं, ऐसा उपदेश करते हैं:—

# गाया २१३

अन्वयार्थः—[ अधिवासे ] अधिवासमें (आत्मवासमें अथवा गुरुश्रोंके सहवासमें) वसते हुये [बा ] या [विवासे ] विवासमें (गुरुश्रोंसे भिन्न वासमें ) वसते हुये, [नित्यं ] सदा [निबंधान् ] (परद्रव्यसम्बन्धी ) प्रतिबंधोंको [परिहरमाणः ] परिहरण करता हुआ [आमण्ये ] श्रामण्यमें [छेद विहीनः भृत्वा ] छेद विहीन होकर [अमणः विहरतु ] श्रमण विहरो ।

टीकाः—वास्तवमें सभी परद्रव्य-प्रतिबंध उपयोगके उपरंजक होनेसे विक्षित्र उपरांग उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके भ्रायतन हैं; उनके श्रभावसे ही श्रष्टिन्न श्रामण्य होता है। इसलिये श्रात्मामें ही श्रात्माको सदा ध्रिधकृत करके (ग्रात्माके भीतर) बसते हुये भ्रथवा गुरुरूपसे गुरुग्रोंको प्रधिकृत करके (ग्रुरुग्रोंके सहवासमें) निवास करते हुये या गुरुश्रोंसे विशिष्ट—भिन्नवासमें वसते हुये, सदा ही परद्रव्य-

१. परद्रव्यप्रतिबंध = परद्रव्यों में रागादिपूर्वक संबंध करना; परद्रव्यों में बँधना - रकना; लीन होनाः परद्रव्यों में रुकावट ।

२. उपरंजक = उपराग करनेवाले, मिलनता-विकार करनेवाले।

३. निरुपराग = उपरागरहितः विकाररहित ।

४. अधिकृतकरके = स्थापितं करके; रह्मकर।

४. अधिकृत करके = अधिकार देकर, स्थापित करके; अंगीकृत करके।

गुरूनिवक्तत्य वासे वा गुरुम्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेघयन् परद्रम्यप्रतिबन्धान् भामण्ये छेदनिहीनो भृत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥ २१३ ॥

अथ आमण्यस्य परिपूर्णतायतनत्वात् स्वद्रव्य एत प्रतिबन्धो विधेय इत्युपदिशति— चरदि णिबद्धो णिच्चं समणो णाणिम्म दंसणमुहिम्म । पयदो मृलगुणेसु य जो सो पिडपुरणसामरणो ॥ २१४॥

चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञानं दर्शनपुखे। प्रयतो मूलगुखेषु च यः स परिपूर्णश्रामण्यः ॥ २१४ ॥

एक एव हि स्वद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितीपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परि-पूर्णतायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूर्ण श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव क्काने दर्शनादौ च प्रतिबद्धेन मृलगुणप्रयततया चरितव्यं क्कानदर्शनस्वमावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तित्वमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्पर्यम् ॥ २१४ ॥

प्रतिबंधोंको निषेधता (परिहरण करता) हुम्रा श्रामण्यमें छेदविहीन होकर श्रमण वर्तो ॥ ११३ ॥

ग्रब, श्रामण्यकी परिपूर्णताका ग्रायतन होनेसे स्वद्रव्यमें ही प्रतिबंध ( सम्बन्ध लीनता ) करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

# गाया २१४

अन्वयार्थः—[यः अमणः] जो श्रमण [नित्यं] सदा [ क्रानेदर्शनमुखे ] ज्ञानमें श्रौर दर्शनादिमें [निबद्धः] प्रतिबद्ध [च] तथा [ मूलगुखेषु प्रयतः ] मूलगुणोंमें प्रयत (प्रयत्नशील) [चरति] विचरण करता है, [सः] वह [परिपूणश्रामण्यः] परिपूर्णश्रामण्यवान् है।

टीकाः—एक स्वद्रव्य-प्रतिबंध ही, उपयोगका मार्जन (शुद्धत्व) करनेवाला होनेसे, मार्जित (शुद्ध) उपयोगरूप श्रामण्यकी परिपूर्णताका ग्रायतन है; उसके सद्भावसे ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है। इसलिये सदा ज्ञानमें ग्रीर दर्शनादिकमें प्रतिबद्ध रहकर मूलगुणोंमें प्रयत्नशीलतासे विचरना,—ज्ञानदर्शनस्वभाव शुद्धात्म-द्रव्यमें प्रतिबद्ध-शुद्ध ग्रस्तित्वमात्ररूपसे वर्तना, यह तात्पर्य है।। २१४।।

१. प्रतिबद्ध = संबद्ध; रुका हुआ; बँधा हुआ; स्थित; स्थिर; लीन।

**गय** श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासमः स्हमपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि प्रतिवेध्य इत्युपदिशति—

> भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा । उविधिम्ह वा णिबद्धं णेच्छिद समणिम्ह विकथिम्ह ॥२१५॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा। उपधी वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम्।। २१४।।

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने मक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य-विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिसत्रणानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपे नीरंगतिस्तरंगान्त-

अब, मुनिजनको 'निकटका 'सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबंध भी, श्रामण्यके छेदका श्रायतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

### गाथा २१५

अन्वयार्थः — [ भक्ते वा ] मुनि आहारमें, [ अपसे वा ] क्षपणमें ( उपवासमें ), [ आवसथे वा ] आवासमें ( निवासस्थानमें ), [ पुनः विहारे वा ] और विहारमें, [ उपधी ] उपधिमें ( परिग्रहमें ), [ अभसे ] श्रमणमें ( ग्रन्य मुनिमें ) [ वा ] अथवा [ विकथायाम् ] विकथामें [ निवद्धं ] प्रतिबन्ध [ न इच्छित ] नहीं चाहता।

टीका:—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले ग्राहारमें (२) तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमें नीरंग ग्रीर निस्तरंग विश्रांतिकी रचनानुसार प्रवर्तमान क्षपणमें (ग्रर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न ग्राये इसप्रकार,

१. आगम विरुद्ध आहारविद्यारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबंध होना तो मुनिके लिये दूर है, किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमें मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें प्रतिबंध हो जाना संभवित होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है।

२. सुक्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्यमें सुक्म प्रतिबंध।

<sup>3.</sup> छदास्य मुनिके धार्मिक कथा-वार्त्ता करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये अंशतः मिलन होता है, अवः उस घार्मिक कथाको भी विकथा अर्थात् शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा कहा है।

४. वृत्ति = निर्वाह; टिकना।

४. तथाविध - वैसा ( श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत )

६. नीरंग = नीरागः निर्विकार।

रंगद्रच्य प्रसिद्धचर्यमच्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरप्रमृतावावसये यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमार्गणार्थमारम्य-माणे विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिष्यमाने केवलदेहमात्रे उपधी अन्योन्यबोष्यबोधकमावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्रलोक्लाससंवलनकश्मलितचिद्धि-विभागायां शुद्धात्मद्रच्यविरुद्धायां कथायां चैतेष्वपि तद्धिकन्याचित्रितचित्तभित्तितया प्रतिषेष्यः प्रतिबन्धः ।। २१४ ।।

अथ को नाम छेद इत्युपदिशति-

शुद्धात्मद्रव्यमें विकाररहित श्रौर तरंगरहित स्थिरताकी रचना की जाय, तदनुसार प्रवर्तमान श्रनशनमें ), (३) नीरंग श्रौर निस्तरंग-श्रन्तरंग द्रव्यकी प्रसिद्धि (प्रकृष्टिसिद्धि ) के लिये सेव्यमान गिरीन्द्रकन्दरादिक श्रावसथमें (उच्च पर्वतकी गुफा इत्यादि निवासस्थानमें ), (४) यथोक्त शरीरकी वृत्तिकी कारणभूत भिक्षाके लिये किये जानेवाले विहारकार्यमें, (५) श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसकी निषेध नहीं है ऐसे केवल देहमात्र परिग्रहमें, (६) मात्र ग्रन्योन्य 'बोध्यबोधकरूपसे जिनका कथंचित् परिचय पाया जाता है ऐसे श्रमण (ग्रन्य मुनि) में, श्रौर (७) शब्दरूप पुद्गलोल्लास (पुद्गलपर्याय) के साथ संबंधसे जिसमें चैतन्यरूपी भित्तिका भाग मिलन होता है, ऐसी शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथामें भी प्रतिबंध निषेध्य—त्यागने योग्य है ग्रर्थात् उनके विकल्पोंसे भी चित्तभूमिको चित्रित होने देना योग्य नहीं है।

मार्बाध:— आगमिविरुद्ध आहारिवहारादि तो मुनिने पहले ही छोड़ दिये हैं। अब संयमके निमित्तत्वकी बुद्धिसे मुनिके जो आगमोक्त आहार, अनशन, गुफादिमें निवास, विहार, देहमात्र परिग्रह, अन्य मुनियोंका परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता पाये जाते हैं, उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है, — उनके विकल्पोंसे भी मनको रँगने देना योग्य नहीं है; इसप्रकार आगमोक्त आहार-विहारादिमें भी प्रतिबंध पाना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे संयममें छेद होता है।। २१४।।

म्रब, छेद क्या है, उसका उपदेश करते हैं:--

१. बोध्य वह है जिसे समकाया जाता है अथवा जिसे उपदेश दिया जाता है। और बोधक वह है जो समकाता है, अर्थात् जो उपदेश देता है। मात्र अन्य अमर्गोसे स्वयंबोध प्रहर्ण करनेके लिये अथवा अन्य अमर्गोको बोध देनेके लिये मुनिका अन्य अमर्गके साथ परिचय होता है।

# अपयत्ता वा चरिया सयणासणठाणचंकमादीसु । समणस्स सञ्वकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ २१६॥

अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचङ्कमणादिसु । अमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततित मता॥ २१६ ॥

अशुद्धोषयोगो हि छेदः शुद्धोषयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोषयोगाविनाभाविनी श्रयनासनस्थानचंक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥ २१६ ॥

#### गाथा २१६

अनवर्षारं:—[ अमणस्य ] श्रमणके [ शयनासनस्थानचंक्रमणादिषु ] शयन, ग्रासन (बैठना), स्थान (खड़े रहना), गमन इत्यादिमें [ अप्रयता वा चर्या ] जो ग्रप्रयत चर्या है [मा] वह [सर्वकाले] सदा [संतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है।

टीका: — अशुद्धोपयोग वास्तवमें छेद है, क्योंकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है; और वही ( अशुद्धोपयोग ही ) हिंसा है, क्योंकि ( उससे ) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिंसन ( हनन ) होता है। इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके विना नहीं होती ऐसी शयन-ग्रासन-स्थान-गमन-इत्यादिमें 'अप्रयत चर्या ( ग्राचरण ) वास्तवमें उसके लिये सर्वकालमें ( सदा ) ही 'संतानवाहिनी हिंसा ही है, — जो कि छेदसे अनन्यभूत है ( अर्थात् छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है । )

भावार्थ:— प्रशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व (१) छिदता है, (२) हनन होता है इसलिये अशुद्धोपयोग (१) छेद ही है, (२) हिंसा ही है। और जहाँ सोने, बैठने, खड़े होने, चलने इत्यादिमें अप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे अशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही है।। २१६।।

१. अप्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [ अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोगके विना कभी नहीं होती । ]

२. संतानबाहिनी = संतत, सतत, निरंतर, धाराबाही, अटूट; [ जबतक अप्रयत चर्या है तब तक सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है ]

मधान्तरंगबहिरंगत्वेन छेदस्य द्वैविष्यप्रुपदिश्वति---

मरदु व जियदु जीवो अयदाचारस्य णिन्छिदा हिंसा। पयदस्स णित्थ बंधो हिंसामेत्तेण समिदस्स ॥ २१७॥

> त्रियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा । प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥ २१७॥

अशुद्धोपयोगोऽन्तरंगच्छेदः परप्राणच्यपरोपो बहिरंगः । तत्र परप्राणच्यपरोपसद्भावे तदसद्भावे वा तदविनामाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धच्यदशुद्धोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितिहंसामाव-

अब, छेदके अन्तरंग और बहिरंग, ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं:---

#### गाथा २६७

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [प्रियतां वा जीवतु वा ] मरे या जिये, [अयता-वारस्य] अप्रयत ग्राचारवालेके [हिंसा] (अंतरंग) हिंसा [निश्चिता] निश्चित है; [प्रयतस्य समितस्य] प्रयतके, सिमितिवान्के [हिंसामात्रेण] (बहिरंग) हिंसामात्रसे [बन्धः] बंध [नास्ति] नहीं है।

टीका:—ग्रशुद्धोपयोग ग्रंतरंग छेद है; परप्राणोंका व्यपरोप (विच्छेद ) विहरंगछेद है। इनमेंसे ग्रन्तरंगछेद ही विशेष बलवान है, बिहरंगछेद नहीं; क्योंकि—परप्राणोंके व्यपरोपका सद्भाव हो या ग्रसद्भाव, जो ग्रशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे अप्रयत ग्राचारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें ग्रानेवाला) ग्रशुद्धोपयोगका सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके सद्भावकी प्रसिद्ध सुनिश्चत है; ग्रीर इसप्रकार जो ग्रशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे प्रयत ग्राचारसे प्रसिद्ध होनेवाला

१. प्रयत = प्रयत्नशील, सावधान, संयमी [ प्रयत्नके अर्घके लिये देखो गाथा २११ का फुटनोट । ]

२. शुद्धात्मस्वरूपमें ( मुनित्वोचित ) सम्यक् 'इति' अर्थान् परिणित निर्चय समिति है। और इस दशामें होनेवाली ( हठ रहित ) ईर्या-भाषादि संबन्धी शुभ परिणित व्यवहारसमिति है। [ जहाँ शुद्धात्मस्वरूपमें सम्यक्परिणितिरूप दशा नहीं होती वहाँ शुभ परिणित हठ सहित होती है; वह शुभपरिणित व्यवहारसमिति भी नहीं है। ]

<sup>3.</sup> अशुद्धोपयोगके विना अप्रयत आचार कभी नहीं होता, इसलिये जिसके अप्रयत आचार पाया जाता है उसके अशुद्धउपयोग अवश्यमेव होता है। इसप्रकार अप्रयत आचारके द्वारा अशुद्ध उपयोग प्रसिद्ध (ज्ञात) होता है।

४. जहाँ अशुद्ध उपयोग नहीं होता वहीं प्रयत आचार पाया जाता है, इसलिये प्रयत आचार के द्वारा अशुद्ध उपयोगका असद्भाव सिद्ध ( ज्ञात ) होता है।

प्रसिद्धेस्तथा तद्विनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धधदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप-सद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्धधा सुनिश्चितहिंसाऽभावप्रसिद्धेश्चान्तरंग एव छेदो वलीयान् न पुनर्वहि-रंगः। एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्धहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतीय ॥ २१७॥

अथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिषेष्य इत्युपदिश्वति-

अयटाचारो समणो अस्तु वि कायेसु वधकरो ति मदो। चरदि जदं जदि णिञ्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१ = ॥

अयताचारः अमणः षट्स्वपि कायेषु वधकर इति मतः। चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः॥ २१८॥

श्रशुद्धोपयोगका श्रसद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोंके व्यपरोपके सद्भावमें भी बंधकी श्रप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके श्रभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है। ऐसा होने पर भी ( श्रर्थात् ग्रंतरंग छेद ही विशेष बलवान है बहिरंगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरंग छेद श्रंतरंगछेदका श्रायतनमात्र है, इसिलये उसे ( बहिरंगछेदको ) स्वीकार तो करना ही चाहिये श्रर्थात् उसे मानना ही चाहिये।

भावार्थः— शुद्धोपयोगका हनन होना श्रन्तरंगहिसा-श्रन्तरंग छेद है, श्रीर दूसरेके प्राणोंका विच्छेद होना बहिरंग हिसा-बहिरंगछेद है।

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन होनेसे अन्तरंग हिंसा होती ही है, और इसलिये अन्तरंग छेद होता ही है। जिसके प्रयत आचरण है उसके, परप्राणोंके व्यपरोपरूप बहिरंग हिंसाके—बहिरंग छेदके— सद्भावमें भी, शुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे अन्तरंग हिंसा नहीं होती, और इसलिये अन्तरंग छेद नहीं होता।। २१७॥

ग्रब, सर्वथा ग्रन्तरंग छेद निर्पेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:---

## गाया २१८

अन्वयार्थः—[ अयताचारः श्रमणः ] ग्रप्रयत ग्राचारवाला श्रमण [ षट्सु अपि कायेषु ] छहों काय संबंधी [ वधकरः ] वधका करनेवाला [ इति मतः ] माननेमें—कहनेमें ग्राया है; [ यदि ] यदि [ नित्यं ] सदा [ यतं चरित ] प्रयतरूपसे ग्राचरण करे तो [ जले कमलम् इव ] जलमें कमल की भांति [ निरुपलेपः ] निर्लेप कहा गया है।

यतस्तद्विवाभाविद्या अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचदशुद्धोषयोगसद्भावः वट्कायप्राणव्य-परोषप्रत्ययक्त्यप्रसिद्धक्त दिस्क एव स्यात् । यतथ तद्धिनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धचद-शुद्धोषयोगस्तद्भावः परप्रत्ययक्त्वलेशस्याप्यभावाजलदुर्ललतं कमलमिव निरुपलेपत्वप्रसिद्धेर-हिंसक एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वेः प्रकाररशुद्धोषयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेच्यो येथैंस्तदाय-तनमात्रभृतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरङ्गच्छेदो दुरादेव प्रतिषिद्धः स्यात् ॥ २१८ ॥

वयैकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वादुपिक्तद्वत्त्रतिपेष्य इत्युपदिशति— हवदि व ण हवदि वंधो मदिम्ह जीवेऽध कायचेट्टिम्ह । वंधो ध्वमुवधीदो इदि समणा छड्डिया सब्वं ॥ २१९ ॥

> भवति वा न भवति बन्धो सते जीवेऽध कायचेष्टायाम् । बन्धो ध्रुवसुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१९ ॥

टीका:—जो अशुद्धोपयोगके विना नहीं होता ऐसे अप्रयंत आचारके द्वारा प्रसिद्ध (जात) होनेवाला अशुद्धोपयोगका सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यपरोपके आश्रयसे होनेवाले बंधकी प्रसिद्धि है। और जो अशुद्धोपयोगके विना होता है ऐसे प्रयंत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असद्भाव अहिंसक ही है, क्योंकि परके आश्रयसे होनेवाले लेशमात्र भी बंधका अभाव होनेसे जलमें भूलते हुये कमलकी भाँति निर्लेप्तकी प्रसिद्धि है। इसलिये उन उन सर्वप्रकारसे अशुद्धोपयोग रूप अन्तरंग छेद निषेध्य है—त्यागने योग्य है, जिन-जिन प्रकारोंसे उसका आयतनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप बहिरंग छेद अत्यन्त निषिद्ध हो।

मार्वारं:—शास्त्रोंमें अप्रयत-श्राचारवान् अशुद्धोपयोगीको छह कायका हिसक कहा है, श्रीर प्रयत-श्राचारवान् शुद्धोपयोगीको श्रहिसक कहा है, इसलिये शास्त्रोंमें जिस जिसप्रकारसे छह कायकी हिसाका निषेध किया गया हो, उस उस समस्त प्रकारसे अशुद्धोपयोगका निषेध समभना चाहिये ॥ २१८॥

ग्रब, उपि (परिग्रह) को ऐकान्तिक ग्रन्तरंग-छेदत्व होनेसे उपिध ग्रन्तरंग छेदकी भाँति त्याज्य है, यह उपदेश करते हैं.—

## गाया २१९

बन्वयार्थः—[ अथ ] ग्रब ( उपिक संबंधमें ऐसा है कि ), [ कायचेष्टायाम् ] कायचेष्टापूर्वक [ जीवे मृते ] जीवके मरने पर [ बन्धः ] बंध [ भवति ] होता है, [ वा ]

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावासद्भावास्याम-नैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकिषष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तद्विनामावित्व-प्रसिद्धचद्वैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव। अत एव मग-

ग्रथवा [ न भवति ] नहीं होता; ( किन्तु ) [ उपधेः ] उपधिसे-परिग्रहसे [ ध्रुवम् वंधः ] निश्चय ही बंध होता है; [इति] इसलिये [ श्रमणाः ] श्रमणों (ग्रर्हन्तदेवों ) ने [ सर्व ] सर्वपरिग्रहको [ त्यक्तवन्तः ] छोड़ा है ।

टीकाः—जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव और असद्भावके द्वारा अनैकांतिक बंधरूप होनेसे छेदत्व 'अनैकांतिक माना गया है, वैसा उपिध (पिरग्रह) का नहीं है। पिरग्रह मर्वथा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता, ऐसा जो पिरग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध होनेवाले 'ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बंधरूप है, इसलिये उसे (पिरग्रह को) छेदत्व ऐकान्तिक ही है। इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोंने-परम अमणोंने स्वयं ही पहले ही सभी परिग्रहको छोड़ा है; और इसीलिये दूसरोंको भी, अन्तरंग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह (परिग्रह) अन्तरंगछेदके बिना नहीं होता।

भात्रार्थ: - ग्रशुद्धोपयोगका ग्रभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि किया होने पर परजीवोंके प्राणोंका घात होजाता है। इसलिये कायचेष्टापूर्वक पर-प्राणोंके घातसे बंध होनेका नियम नहीं है; -ग्रशुद्धोपयोगके सद्भावमें होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोंके घातसे तो बंध होता है। ग्रौर ग्रशुद्धोपयोगके ग्रसद्भावमें होनेवाले कायचेष्टापूर्वक परप्राणोंके घातसे बंध नहीं होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले परप्राणोंके घातसे बंधका होना ग्रनेकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व ग्रनेकान्तिक है, - नियमहप नहीं है।

जैसे भावके बिना भी परप्राणोंका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण होता है वहाँ ग्रशुद्धोपयोगका सद्भाव ग्रवश्य होता ही है। इसलिये परिग्रहसे बधका होना ऐकांतिक-निश्चित नियमरूप है। इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है। ऐसा होनेसे

१. अनैकान्तिक = अनिश्चित; नियमरूप न हो; एकांतिक न हो;

२. ऐकान्तिक = निश्चित; अवश्यंभावी; नियमरूप;

बन्तोऽईन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधि प्रतिषिद्धवन्तः। मत एव चापरैरप्य-न्तरङ्गच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेध्यः ॥ २१९॥

> #वक्तव्यमेव किल यचदशेषमुक्त-मेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि । व्यामोद्दजालमतिदुस्तरमेव नृतं निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥ १४ ॥

मथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायसुपधिप्रतिषेध इत्युपदिशति—

ण हि णिरवेक्स्रो चागो ण हवदि मिक्खुस्स आसयविसुद्धी। अविसुद्धस्स य चित्ते कहं णु कम्मक्ख्यो विहिश्रो॥२२०॥

न हि निरपेशस्त्यामी न भवति भिक्षोराशयविश्वद्धिः। अविश्वद्धस्य च चिचे कथं नु कर्मक्षयो विहितः॥ २२०॥

ही परमश्रमण-ग्रर्हन्त भगवन्तोंने पहलेसे ही सर्वपरिग्रहका त्याग किया है, ग्रौर ग्रन्य श्रमणोंको भी पहलेसे ही सर्व परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१६ ॥

[ अब, 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन क्लोक द्वारा किया जाता है |

[ अर्थ:—] जो कहने योग्य ही था वह सम्पूर्णतया कह दिया गया है, इतने मात्रसे ही यदि यहाँ कोई चेतजाय—समभले तो, ( अन्यथा ) वाणीका अतिविस्तार किया जाय तथापि निश्चेतन ( जड़वत्—नासमभ ) को व्यामोहका जाल वास्तवमें अति दुस्तर है।

ग्रव, इस उपि (परिग्रह) का निषेध ग्रंतरंग छेदका ही निषेध है, यह उपदेश करते हैं:—

# गाया २२०

बन्वयार्थः—[निर्पेक्षः त्यागः न हि] यदि निर्पेक्ष (किसी भी वस्तुकी श्रपेक्षासे-रहित ) त्याग न हो तो [भिक्षोः] भिक्षुके [ आश्रयविशुद्धिः] भावकी विशुद्धि [न भवति ] नहीं होती; [च] ग्रौर [चित्ते अविशुद्धस्य ] जो भावमें ग्रविशुद्ध है उसके [कर्मक्षय:] कर्मक्षय [कथं नु] कैसे [विहितः] हो सकता है ?

<sup>#</sup> वसन्ततिलका छन्द ।

न खलु बहिरक्रसंगसद्भावे तुषसद्भावे तण्डुलवताश्चद्धत्वस्येवाश्चद्धोपयोगरूपस्यान्तरक्ष्रच्छेद-स्य प्रतिषेधस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमुलस्य कैवन्यस्योपलम्भः । अतोऽश्चद्धोपयोगरूपस्यान्त-रंगच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरंगच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ।२२०।

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वप्रुपधेर्विस्तरेणोपदिश्रति-

किथ तिम्ह णित्य मुच्छा आरंभो वा अमंजमो तस्त । तथ परदव्विम्म रदो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥

> कथं तिम्मन्नान्ति मुच्छां आरम्भो वा असंयमस्तस्य । तथा परद्रच्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥

उपिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणाया मृर्च्छायास्तद्विषयक्रमेप्रक्रमपरिणामलक्षणस्या-रम्भस्य श्रद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंमावित्वाचथोपिषद्वितीयस्य परद्रच्य-

टीकाः—जैसे छिलकेके सद्भावमें चावलोंमें पाई जानेवाली (रक्ततारूप) अशुद्धताका त्याग (नाश-अभाव) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरंग संगके सद्भावमें अशुद्धोपयोगरूप अंतरंगछेदका त्याग नहीं होता और उसके सद्भावमें शुद्धोपयोगमूलक कैवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं होती। इससे (यह कहा गया है कि) अशुद्धोप-योगरूप अंतरंग छेदके निषेधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित (आदेश) किया जानेवाला उपिधका निषेध अन्तरंग छेदका ही निषेध है।। २२०॥

श्रव, 'उपिध ऐकान्तिक श्रन्तरंग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते हैं:---

## गाथा २२१

अन्तयार्थ:—[तिम्मन्] उपिधके सद्भावमें [तम्य] उस (भिक्षु) के [मृच्ह्यों] मूर्छा, [आरम्भः] ग्रारंभ [बा] या [असंयमः] ग्रसंयम [नास्ति] न हो [कथं] यह कैसे हो सकता है? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा [परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमें रत हो वह [आत्मानं] ग्रात्माको [कथं] कैसे [प्रसाधयित] साध सकता है?

टीकाः—उपिंक सद्भावमें (१) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी मूर्छा, (२) उपिं संबंधी कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रारम्भ, ग्रथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिंसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा ग्रसंयम

१. कर्मप्रक्रम = काममें युक्त होना; कामकी व्यवस्था।

रतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यवसाधकत्वामावाच ऐकान्तिकान्तरं गच्छेदत्वश्चपघेरवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविधत्वश्चपघेरवधार्यं स सर्वथा संन्यस्तव्यः ॥ २२१ ॥

मथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कथंचित्कथिदुपिवरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपगदश्चपिदशित— छेदो जेण ण विज्जिद गहणविसग्गेस सेवमाणस्स । समणो तेणिह वट्टदु कालं खेतं वियाणिता ॥ २२२ ॥

> छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य । श्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं सेत्रं विद्वाय ॥ २२२ ॥

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्गलद्रव्याभावात्सर्वएवोपिधः प्रतिविद्धइत्युत्सर्गः । अयं तु विशिष्ट-कालक्षेत्रवशात्किश्वद्वप्रतिविद्ध इत्यपवादः । यदा हि अमणः सर्वोपिधप्रतिवेधमास्थाय परमद्वपेक्षा-

अवश्यमेव होता ही है। तथा उपिध जिसका द्वितीय हो ( अर्थात् आरमासे अन्य-पिरग्रह जिसने ग्रहण किया हो) उसके परद्रव्यमें रतत्व (-लीनता) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका अभाव होता है; इससे उपिधके ऐकान्तिक अन्तरंगछेदत्व निश्चित होता ही है।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—'उपिष ऐसी है (परिग्रह भ्रन्तरंग छेद ही है), यह निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ना चाहिये।। २२१।।

श्रव, 'किसीके कहीं कभी किसी प्रकार कोई उपिध श्रनिषिद्ध भी है' ऐसा अपवाद कहते (बतलाते ) हैं:—

# गाया २२२

अन्वयार्थः—[ग्रहणविसर्गेषु]जिस उपिधके (ग्राहार-नीहारादिके) ग्रहण विसर्जनमें सेवन करनेमें [येन]जिससे [सेवमानस्य] सेवन करनेवालेके [छेदः] छेद [न विद्यते] नहीं होता [तेन] उस उपिधयुक्त, [कालं नेत्रं विश्वाय] काल क्षेत्रको जानकर, [इह] इस लोकमें [अमणः] श्रमण [वर्तताम्] भले वर्ते।

टीका:—ग्रात्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका ग्रभाव होनेसे समस्त ही उपिध निषिद्ध है—ऐसा उत्सर्ग (सामान्य नियम है); ग्रौर विशिष्ट कालक्षेत्रके वश कोई उपिध ग्रनिषिद्ध है—ऐसा ग्रपवाद है। जब श्रमण सर्व उपिधके निषेधका ग्राश्रय लेकर संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालतेत्रवशावसम्भशक्तिनं प्रतिपत्तुं भमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्वहिरङ्गसाधनमात्रद्वपिधमातिष्ठते । स त तथा स्थीयमानो न खलूपिधत्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनामावी स छेदः । अयं त आमण्यपर्यायसह-कारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभृताहारिनर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेधार्थस्यादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभृतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ।। २२२ ।।

अथाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपप्रुपदिश्चति--

अपिडिकुट्टं उन्निधं अपत्थणिज्जं अमंजदजणेहिं।
मुच्छादिजणणरिहदं गेगहदु समणो जिद नि अप्पं ॥२२३॥
अप्रतिकृष्टमुपिषमप्रार्थनीयमसंयतजनैः।
मुच्छादिजननरिहतं गृह्वातु श्रमणो यद्यपन्पम् ॥ २२३॥

परमोपेक्षा 'संयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शिक्तवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें असमर्थ होता है, तब उसमें अपकर्षण करके (अनुत्कृप्ट) संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधनमात्र उपिधका आश्रय लेता है। इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपिध उपिधपनके कारण वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप (त्यागरूप) ही है। जो उपिध अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है। किन्तु यह (संयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपिध) तो श्रामण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेनुभूत आहार-नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) संबंधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धांपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है। २२२।

ग्रब, ग्रनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते हैं:-

## गाथा २२३

अन्वयार्थः—[ यद्यपि अन्यम् ] भले ही ग्रत्य हो तथापि [ अप्रतिकृष्टम् ] जो ग्रिनिदित हो, [ असंयतजनैः अप्रार्थनीयं ] ग्रसंयतजनोंसे ग्रप्रार्थनीय हो, ग्रीर [ मृर्च्छा-

१. पर-उपेक्षा संयम - परम-उपेक्षा संयम [ उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग;—यह सब एकार्यवाची हैं।]

२. अपकर्षण = हीनता [ अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसंयम ( अल्पता-हीनता-वाला संयम ) सरागचारित्र, और शुभोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं।]

यः किलोपिं सर्वथा बन्धासाधकत्वादप्रतिकृष्टः संयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतजनाप्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणत्वान्मूच्छोदिजननरिंदस्य भवति स खन्वप्रतिषिद्धः।
अतो यशोदितस्वरूप एवोपिंचरुपादेयो न पुनरन्योऽपि यथोदितविपर्यस्तत्स्वरूपः॥ २२३॥

अथोत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद इत्युपदिश्वति-

किं किंचण ति तकं अपुणन्भवकामिणोध देहे वि। संग ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तमुहिट्टा ॥ २२४ ॥

कि किंचनिर्मित तर्कः अपुनर्भवकामिनोऽभ देहेऽपि । संग इति जिनवरेन्द्रा निःग्रतिकर्मत्वग्रहिष्टवन्तः ॥ २२४ ॥

अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिष्यमाने ऽत्यन्तसुपाचदेहेऽपि परद्रव्यत्वात्परि-प्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हः किंत्पेक्ष्य एवेत्यप्रतिकर्मत्वसुपदिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्हहेवाः । अय तत्र

दिजनन रहितं ] जो मूर्च्छादिकी जननरहित हो [ उपिं ] ऐसी ही उपिवको [ श्रमणः ] श्रमण [ गृह्वातु ] ग्रहण करो ।

टीकाः—जो उपिघ सर्वथा वंधका ग्रसाधक होनेसे ग्रानिदत है, संयतके ग्रातिरिक्त ग्रन्थत्र ग्रनुचित होनेसे ग्रसंयतजनोंके द्वारा ग्रप्रार्थनीय (ग्रानिच्छनीय) है, ग्रीर रागादिपरिणामके बिना धारण की जानेसे मूच्छादिके उत्पादनसे रहित है, वह वास्तवमें ग्रानिषद्ध है। इससे यथोक्त स्वरूपवाली उपिध ही उपादेय है, किन्तु किचित्मात्र भी यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली उपिध उपादेय नहीं है।। २२३।।

म्रब, 'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, म्रपवाद नहीं' ऐसा उपदेश करते हैं:---

पाया २२४ अन्वयार्थः— [ अथ ] जब कि [ जिनवरेन्द्रोंने [ अपुनर्भवका-मिनः ] मोक्षाभिलाषीके, [ संगः इति] 'देह परिग्रह है' यह कहकर [ देहे अपि ] देहमें भी [ निःप्रतिकर्मत्वम् ] ग्रप्रतिकर्मत्व ( संस्काररहितत्व ) [ उदिष्टवन्तः ] कहा (उपदेशा) है, तब [ कि किंचनम् इति तर्कः ] उनका यह (स्पष्ट) ग्राशय है कि उसके ग्रन्य परिग्रह तो कैसे हो सकता है ?

टीका: यहाँ, श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं किया गया है ऐसे ग्रत्यन्त 'उपात्त शरीरमें भी, 'यह ( शरीर ) परद्रव्य होनेसे परिग्रह

१. उपात्त = प्राप्त, मिला हुआ।

शुद्धात्मवस्त्रोपलम्भसंमाननरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽतुपातः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकूतः। भतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः। इदमत्र वात्पर्यं वस्तुधर्मत्वात्परमनैर्ग्रन्थ्यमेवावलम्ब्यम् ॥ २२४ ॥

मय केऽपवादविशेषा रत्युपदिश्वति---

उवयरणं जिणमग्गे लिंगं जहजादरूविमदि भणिदं। गुरुवयणं पि य विणञ्जो सुत्तज्भयणं च णिहिट्टं॥ २२५॥

उपकरणं जिनमार्गे लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् । गुरुवचनमपि च विनयः स्त्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपिषरपवादः स खलु निखलोऽपि श्रामण्यपर्यायसह-कारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभृत एव न पुनरन्यः। तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जित-

है. वास्तवमें यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही हैं ऐसा कहकर, भगवन्त अर्हन्तदेवोंने अप्रतिकर्मत्व कहा (उपदेश) है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्वोपलव्धिकी संभावनाके रिसक पुरुषोंके शेय—अन्य अनुपात्त परिग्रह बेचारा कैसे (अनुग्रह योग्य) हो सकता है ?—ऐसा उनका (अर्हन्त देवोंका) आश्रय व्यक्त ही है। इससे निश्चित होता है कि—उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं। तात्पर्य यह है कि वस्तुधर्म होनेसे परम निग्नंथत्व ही अवलम्बन योग्य है।। २२४।।

भ्रव, भ्रपवादके कौनसे विशेष ( भेद ) हैं, सो कहते हैं:---

# गाथा २२४

अन्वयार्थ:—[यथाजातरूपं लिंगं] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिंग [जिन-मार्गे] जिनमार्गमें [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचनं] गुरु के वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोंका अध्ययन [च] और [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कही गई है।

टीका:—इसमें जो ग्रनिषिद्ध उपिष ग्रपवाद है, वह सभी वास्तवमें ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण

१. अनुपात्त = अप्राप्त ।

सहजरूपापेक्षितयथाजातरूपत्वेन बहिरंगिलंगभृताः कायपुद्रलाः भ्रूयमाणतत्कालबोधकगुरुगीर्य-माणात्मतत्त्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्रलास्तथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिधनश्रद्धात्मतत्त्वद्योत-नसमर्थभृतज्ञानमाधनीभृतशब्दात्मकसूत्रपुद्रलाश्च शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जकदर्शनादिपर्यायतत्परिणत-

भूत है, दूसरा नहीं । उसके विशेष (भेद ) इसप्रकार हैं:— (१) सर्व भाहार्य रहित सहजरूपसे अपेक्षित (सर्व आहार्य रहित) यथाजातरूपत्वके कारण जो बहिरंग लिंगभूत हैं ऐसे कायपुद्गल; (२) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे तत्कालबोधक, गुरुद्वारा कहे जाने पर आतम्तत्व-द्योतक, सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गल; तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे, नित्यवोधक, अनादिनिधन शुद्ध आत्मतत्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ श्रुतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गल; और (४) शुद्ध आत्मतत्वको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, उनरूपसे परिणमित पुरुपके प्रति विनीतताका अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्गल। (अपवाद मार्गमें जिस उपकरणभूत उपधिका निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं।)

यहाँ यह तात्पर्य है कि कायकी भाँति वचन और मन भी वस्तुधर्म नहीं है।

भावार्थः—जिस श्रमणकी श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणभूत, सर्व कृतिमताग्रोंसे रहित यथाजातरूपके सम्मुख वृत्ति जाये, उसे कायका परिग्रह है; जिस श्रमणकी गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति रुके, उसे वचनपुद्गलोंका परिग्रह है; जिस श्रमणकी सूत्राध्ययनमें वृत्ति रुके उसके स्त्रपुदगलोंका परिग्रह है; श्रौर जिस श्रमणके योग्य पुरुषके प्रति विनयक्ष परिणाम हो उसके मनके पुद्गलोंका परिग्रह है। यद्यपि

१. आहार्य = बाहरसे लाया जानेवाला; कृत्रिम; औपाधिक, (सर्वकृत्रिम—औपाधिक भावोंसे रिहत मुनिके आत्माका सहजरूप वस्त्राभूषणिदि सर्व कृत्रिमताओंसे रिहत यथाजातरूपत्वकी अपेत्ता रखता है अर्थान् मुनिके आत्माका रूप-दशा-सहज होनेसे शरीर भी यथाजात ही होना चाहिये; इसलिये यथाजातरूपत्व मुनित्वका बाह्यलिंग है।]

२ तत्कालबोधक = उसी (उपदेशके) समय ही बोध देनेवाले। शास्त्र शब्द सदा बोधके निमित्तभूत होनेसे नित्यबोधक कहे गये हैं; गुरुवचन उपदेश कालमें ही बोधके निमित्तभूत होनेसे तत्कालबोधक कहे गये हैं।

३. आत्मतत्वद्योतक -- आत्मतत्वको ममभानेवाले-प्रकाशित करनेवाले ।

४. सिद्ध = सफलः, रामवाणः, अमोघः, अचूकः, [ गुरुका उपदेश निद्ध-सफलता रामवाण है।

४. विनीतता = विनयः, नम्नताः, [ सम्यग्दर्शनादिपर्यायमें परिशामित पुरुषके प्रति विनयभावसे प्रवृत्त होनेमें मनके पुद्गल निमित्तभूत हैं।]

पुरुषविनीतताभित्रायत्रवर्तकचिचपुद्गलास भवन्ति । इदमत्र तात्पर्ये, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २२४ ॥

यथाप्रतिषिद्धशरीरमात्रीपधिपालनविधानप्रुपदिशति-

इहलोगणिरवेक्लो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयिह । जुत्ताहारविहारो रहिदकमाओं हवे ममणो ॥ २२६॥

> इहलोकनिर्पेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके । युक्ताहारविहारो रहिबकपायो भवैत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादिनिधनैकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादिखलकर्मपुद्गलिवपाकात्यन्तविविक्तस्त्रमावत्वेन रहितकपायत्वात्तदात्वमनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारमहिर्भृतत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वात्तथाभवि-

यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये ग्रपवादमार्गमें उनका निषेध नहीं है, तथापि वे वस्तु धर्म नहीं है। २२५॥

अव, अनिषिद्ध शरीर मात्र उपिक पालनकी विधिका उपदेश करते हैं:—

## गाथा २२६

अन्वयार्थः — [ अमणः ] श्रमण [ रहितकपायः ] कषाय रहित होता हुआ. [ इहलोक निरपेक्षः ] इस लोकमें निरपेक्ष और [ परम्मिन् लोके ] परलोकमें [ अप्रतिबद्धः ] ग्रप्रतिबद्ध होनेसे [ युक्ताहारविहारः भवेत् ] युक्ताहार-विहारी होता है।

टीकाः—ग्रनादिनिधन एकरूप शुद्ध ग्रात्मतत्वमें परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे ग्रत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कषायरिहत होनेसे, उस (वर्तमान) कालमें मनुष्यत्वके होते हुये भी (स्वयं) समस्त मनुष्यव्यवहारसे वैहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है; तथा भविष्यमें होनेवाले देवादि भावोंके ग्रनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति ग्रप्रतिबद्ध है; इसलिये, जैसे जेयपदार्थोंके ज्ञानकी सिद्धिके लिये (घटपटादि पदार्थोंको देखनेके लिये ही) दीपकमें तेल डाला जाता है ग्रीर दीपकको हटाया जाता है,

१. युक्ताहार विहारी = (१) योग्य (उचित) आहार-विहारवाला; (२) युक्त अर्थात् योगीके आहार विहारवाला; योग पूर्वक (आत्मस्वभावमें युक्तता पूर्वक) आहार विहारवाला।

२. बहिर्भूत = बाहर, रहित, उदासीन;

ज्यद्दमर्त्यादिमात्रानुभृतितृष्णाशून्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्धत्वाच परिच्छेद्याथोंपलम्भप्रसिद्धचर्थप्रदीप-पूरणोत्सर्पणस्थानीयाभ्यां शुद्धात्मतस्वोपलम्भप्रसिद्धचर्थतच्छरीरसंभोजनसंचलनाभ्यां युक्ताहार-विहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण दिव्यश्वरीरानुरागेण वाहारविहारयोरयुक्तया प्रवर्तेत । शुद्धात्मतस्वोपलम्भसाधकश्रामण्यपर्याय-पालनायैव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात् ॥ २२६ ॥

अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिशति—
जस्स अणेसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छगा समणा।
अगुणं भिक्खमणेसणमध् तं समणा अणाहारा॥ २२७॥

यस्यानेषण ज्ञानमा तद्षि तषः तत्त्रत्येषकाः श्रमणाः । जन्यद्भैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा जनाहागः ॥२२७॥

उसीप्रकार श्रमण शुद्ध ग्रात्मतत्वकी उपलब्धिकी सिद्धिके लिये ( शुद्धात्माको प्राप्त करनेके लिये ही ) शरीरको खिलाता ग्रौर चलाता है, इसलिये युक्ताहारविहारी होता है।

यहाँ तात्पर्य यह कि:—श्रमण कषाय रहित है इसलिये वह शरीरके (वर्तमान मनुष्य शरीरके) अनुरागसे या दिव्य शरीरके भावी देव शरीरके) अनुरागसे आहार विहारमें अयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता: (किन्तु शुद्धात्मतत्वकी उपलब्धिकी साधकभूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल युक्ताहारविहारी होता है।। २२६।।

श्रव, युक्ताहारविहारी साक्षात् श्रनाहारविहारी ही है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

# गाया २२७

जनवर्गार्थः—[ यस्य आत्मा अनेषणः ] जिसका आत्मा एपणारहित है ( अर्थात् जो अनशनस्वभावी आत्माका ज्ञाता होनेसे स्वभावसे ही आहारकी इच्छासे रहित है ) [तत् अपि तपः ] उसे वह भी तप है; ( और ) [तत्प्रत्येषकाः ] उसे प्राप्त करनेके लिये (अनशनस्वभाववाले आत्माको परिपूर्णतया प्राप्त करनेके लिये ) प्रयत्न करनेवाले [अमणाः] श्रमणोंके [अन्यत् भैक्षम् ] अन्य ( स्वरूपसे पृथक् ) भिक्षा [अनेषणम् ] एषणारहित (एषणदोषसे रहित ) होती है; [अथ ] इसलिये [ते अमणाः ] वे श्रमण [अनाहाराः] अनाहारी हैं।

स्वयमनशनस्वमावत्वादेषणादोषशून्यभैक्ष्यत्वाच युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् । तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशून्यमात्मानमवशुद्भयमानस्य सकलाशनतृष्णा-शून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात् इति कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वमावं भावयन्ति अभणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषशून्यमन्यद्भैक्षं चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरभावप्रत्ययवन्धाभावात्साक्षादन्ताहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समितिशुद्धविहारत्वाच युक्तिविहारः साक्षादनिहार एव स्यात् इत्यनुक्तमिष गम्येतेति ।। २२७ ।।

अथ कृतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीत्युर्पदिश्वति-

कवलदेहो समणो देहे ए ममत्ति रहिदपरिकम्मो। आजुत्तो तं नवसा अणिगृहिय अपणो सत्ति॥ २२=॥

टीकाः— (१) स्वयं अनशनस्वभाववाला होनेसे (अपने आत्माको स्वयं अनशनस्वभाववाला जाननेसे) और (२) एषणादोषशून्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी (अमण) साक्षात् अनाहारी ही है। यथा—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको जानता हुआ समस्त अशनतृष्णारिहत होनेसे जिसका \*\*स्वयं अनशन ही स्वभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है, क्योंकि अंतरंगकी विशेष बलवत्ता है। यह समभकर जो अमण (१) आत्माको स्वयं अनशनस्वभाव भाते हैं (समभते हैं, अनुभव करते हैं) और (२) उसकी सिद्धिके लिये (पूर्ण प्राप्तिके लिये) एषणादोषशून्य अन्य (परूष्प भिक्षा आचरते हैं; वे आहार करते हैं, फिर भी मानों आहार नहीं करते हों:—ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही हैं, क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता।

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् अनाहारी ही है, यह कहा गया है उसीप्रकार ), (१) स्वयं अविहारस्वभाववाला होनेसे और (२) समितिशुद्ध (ईर्यासमितिसे शुद्ध) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी (श्रमण) साक्षात् अविहारी ही है—इसप्रकार, अनुक्त होनेपर भी (गाथामें नहीं कहनेपर भी) समभना चाहिये॥ २२७॥

ग्रब, (श्रमणके) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैं:-

<sup>\*</sup> स्वयं = अपने आप, अपतेसे; सहजतासे ( अपने आत्माको स्वयं अनशन स्वभावी जानना वही अनशन नामक तप है )

केवलदेहः श्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा । श्रायुक्तवांस्तं तपसा अनिगृह्यात्मनः शक्तिम् ॥ २२८ ॥

यतो हि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपघेः प्रसह्याप्रति-षेषकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे 'किं किंचण' इत्यादिप्राक्तनसूत्रद्योतितपरमेश्वराभिप्रायपरिप्रहे-ण न नाम ममायं ततो नानुग्रहार्हः किंत्पेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तमंस्कारत्वाद्रहितपरिकर्मा स्यात् । ततस्तन्ममत्वपूर्वकानुचिताहारग्रहणामावाद्यक्ताहारत्वं सिद्धचे त् । यतश्व समस्तामण्यात्म-शक्ति प्रकटयमन-तरस्त्रोदितेनानशनस्वभावलक्षणेन तपसा तं देहं सर्वारम्भेणाभियुक्तवान्

#### गाया २२८

अन्तयार्थः—[ केतलदेहः अमणः ] केवलदेही (जिसके देहमात्रपरिग्रह विद्यमान है, ऐसे ) श्रमणने [देहे ] शरीरमें भी [न मम इति ] भेरा नहीं हैं यह समभक्तर [रिहतपरिकर्मा] परिकर्म रहित होते हुये, [आत्मनः ] ग्रपने ग्रात्माकी [शिक्तं ] शक्ति ] छुपाये विना [तपसा ] तपके साथ [तं ] उसे (शरीरको ) [आयुक्तवान ] युक्त किया (जोड़ा ) है।

टीका:—श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें केवल देहमात्र उपिषकों श्रमण बलपूर्वक-हठसे निषेध नहीं करना इसलिये वह केवल देहवान् है; ऐसा (देहवान्) होने पर भी, 'कि किचण' इत्यादि पूर्वसूत्र (गाथा २२४) द्वारा प्रकाशित किये गये परमेश्वरके अभिप्रायका ग्रहण करके 'यह (शरीर) वास्तवमें मेरा नहीं है इसलिये यह अनुग्रह योग्य नहीं है किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' इसप्रकार समस्त शारीरिक संस्कारको छोड़ा हुआ होनेसे परिकर्मरहित हैं। इसलिये उसके देहके ममत्वपूर्वक अनुचित आहारग्रहणका अभाव होनेसे युक्ताहारित्व सिद्ध होता है। और प्रकारान्तरसे उसने (ग्रात्मशक्तिको किचित्मात्र भी छुपाये बिना) समस्त ही आत्मशक्तिको प्रगट करके, अन्तिम (गाथा २२७) सूत्र द्वारा कथित अनुचनस्वभाव-लक्षण तपके साथ उस शरीरको सर्वारम्भ (उद्यम) से युक्त किया है (जोड़ा है); इसलिये

१ परिकर्म = शोभाः शृङ्गारः, संस्कारः प्रतिकर्म ।

२ अनशनस्वभावलच्चणतप = अनशनस्वभाव जिसका लच्चण है ऐसा तप । [ जो आत्माके अनशन स्वभावको जानता है उसके अनशनस्वभावलच्चण तप पाया जाता है । ]

स्यात् । ततं आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसामावाद्युकस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धचेत् ॥ २२८ ॥

**यथ** युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति---

एकं खलु तं भत्तं श्रप्पडिपुगणोदरं जहालद्धं। चरणं भिक्ष्वेण दिवा ण रमावेक्खं ए मधुमंसं॥ २२६॥

एकः खलु स भक्तः अव्रतिपूर्णीदरी यथालब्धः। भैक्षाचरखेन दिवान रमापेक्षी न मधुर्मासः ॥ २२९॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य घारणत्वात्। अनेककालस्तु शरीरानुरागसेन्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः। शरीरानुराग-

स्राहारग्रहणके परिणामस्वरूप ैयोगध्वंसका स्रभाव होनेसे उसका स्राहार युक्त (योगी) का स्राहार है; इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है।

भावार्थ:—श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है; (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही ग्राहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी ग्रर्थात् उचित ग्राहारवाला है। ग्रीर (२) 'ग्राहारग्रहण ग्रात्माका स्वभाव नहीं है' ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त ग्रर्थात् योगी है, ग्रीर इसलिये उसका ग्राहार युक्ताहार ग्रर्थात् योगीका ग्राहार है।। २२ ॥

म्रब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते हैं:—

# गाथा २२९

श्वन्वयार्थ:—[सलु] वास्तवमें [सः भक्तः] वह ग्राहार (युक्त हार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्धः (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भैक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमें [न रसापेक्षः] रसकी ग्राप्त ग्रीर [न मधुमांसः] मधु मांस रहित होता है।

टीका:—एकबार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है। [ एकसे अधिकबार आहार लेना

१ योगध्वंस — योगका नाश [ 'आहार महण करना आत्माका स्वभाव है' ऐसं परिणामसे परिण्यामित होना योगध्वंस है। श्रमणके ऐसा योगध्वंस नहीं होता, इसलिये वह युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगी का आहार है। ]

सेवकत्वेन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णोद्र एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाप्रविहृतयोगत्वात् । प्रति-पूर्णोद्रस्तु प्रतिहृतयोगत्वेन कथंचित् हिंसायतनीभवन् न युक्तः । प्रतिहृतयोगत्वेन न च युक्तस्य । यद्यालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विशेषप्रियत्वलभणानुरागशून्यत्वात् । अयथालब्धस्तु विशेषप्रियत्वलभणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसद्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । विशेषप्रियत्वलभणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिभाचरणेनैवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भशून्यत्वात् । अभैक्षाचरणेन त्वारम्भसंभवात्प्रसिद्ध हिंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरश्चिन्नः

युक्ताहार नहीं है, यह निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता है:— ] (१) गरीरके अनुरागसे ही अनेकवार आहारका सेवन किया जाता है, इसलिये अत्यन्ततया दिसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; (अर्थात् वह युक्ताहार नहीं है); और (२) अनेकवार आहारका सेवन करनेवाला शरीरानुरागसे सेवन करनेवाला होता है इसलिये वह आहारयुक्त (योगी) का नहीं है; (अर्थात् वह युक्ताहार नहीं है।)

अपूर्णोदर आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही प्रतिहत योगरहित है।
[पूर्णोदर आहार युक्ताहार नहीं है, यह निम्निलिखत दोप्रकारसे सिद्ध होता है.]
(१) पूर्णोदर आहार प्रतिहत योगवाला होनेसे कथंचित् हिंसायतन होता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) पूर्णोदर आहार करने वाला प्रतिहत योगवाला होनेसे वह युक्त (योगी) का आहार नहीं है।

यथालब्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही (आहार) विशेषप्रियता-स्वरूप अनुरागसे शून्य है। (१) 'अयथालब्ध आहार विशेषप्रियतास्वरूप अनुरागसे सेवन किया जाता है, इसलिये आत्यंतिक हिसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; और अयथालब्ध आहारका सेवन करनेवाला विशेष प्रियतास्वरूप अनुरागके

१ हिंसायतन = हिंसाका स्थान [ एकसे अधिकबार आहार करनेमें शरीरका अनुराग होता है, इसिलये वह आहार आखंतिक हिंसाका स्थान होता है, क्योंकि शरीरका अनुराग ही स्व-हिंसा है। ]

२ युक्त = आत्मस्वभावमें लगा हुआ; योगी।

३ अपूर्णीदर = पूरा पेट न मरकर, ऊनोदर करना।

४ प्रतिहत = हनित, नष्ट, रुका हुआ, विघ्नको प्राप्त ।

४ योग = आत्मस्वभावमें जुड़ना।

६ अययालच्य = जैसा मिल जाय वैसा नहीं, किन्तु अपनी पर्सदगीका; स्वेच्छालच्य ।

त्वाक च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यगवलोकनात् । अदिवसे तु सम्यगव-लोकनामावादिनवार्यिहंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनन्यक्तान्तरश्रद्धित्वाक च युक्तस्य । अरसापेक एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःश्रद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरश्रद्ध्या प्रसद्ध हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरश्रद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाहिंसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वाक युक्तः । एवंविधाहारसेवनन्यक्तान्तरश्रद्धित्वाक च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तिहंसायतनश्र्न्य एवाहारो युक्ताहारः ॥२२९॥

द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह ग्राहार युक्त (योगी) का नहीं है।

भिक्षाचरणमें आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आरंभशून्य है। (१) अभिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित ) आहारमें आरम्भका सम्भव होनेसे हिंसायतनत्व प्रसिद्ध है, अतः वह आहार युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) ऐसे आहारके सेवनमें (सेवन करनेवालेकी) अन्तरंग अशुद्ध व्यक्त (प्रगट) होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है।

दिनका श्राहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भलीभाँति देखा जा सकता है। (१) श्रदिवस (दिनके श्रतिरिक्त समयमें) ग्राहार भलीभाँति नहीं देखा जा सकता, इमिलये उसके हिसायननत्व श्रनिवार्य होनेसे वह श्राहार युक्त (योग्य) नहीं है: श्रीर (२) ऐसे श्राहारके सेवनमें श्रन्तरंग श्रशुद्धि व्यक्त होनेसे वह श्राहार युक्त (योगी) का नहीं है।

रसकी अपेक्षाने रहित आहार ही युक्ताहार है। क्योंकि वही अन्तरंग शुद्धिसे सुन्दर है। (१) रसकी अपेक्षाने युक्त आहार अन्तरंग अशुद्धिके द्वारा आत्यंतिक हिसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) उसका सेवन करनेवाला अन्तरंग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है।

मधु मांस रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिसायतनत्वका अभाव है। (१) मधु-मांस सहित आहार हिसायतन होनेसे युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी)का नहीं है। यहाँ मधु-मांस हिसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मांस रहित आहार युक्ताहार है' इस कथनसे यह समभना चाहिये कि) समस्त हिसायतनशून्य आहार ही युक्ताहार है। २२६॥

# मथोत्सर्गापवादमैत्रीसौस्यत्यमाचरणस्योपदिशति--

वालो वा बुड्ढो वा समभिद्दो वा पुणो गिलाणो वा । चरियं चरदु मजोग्गं मूलच्छेदो जधा ण हवदि ॥ २३० ॥

> बालो वा बृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनम्लोनो वा । चर्या चरतु स्वयोग्यां मृलच्छेदो यथा न भवति ॥ २३० ॥

बालमृद्धश्रान्तग्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्मतस्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्याचथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गः । बालमृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतस्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन । मूलभृतस्य छेदो न यथा स्याचथा बालमृद्ध-श्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धेवाचरणमाचरणीयमिर्यपवादः । बालमृद्धश्रान्तग्लानेन संयमस्य शुद्धात्मतस्वसाधनत्वेन मूलभृतस्य छेदो न यथा स्याचथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमा-चरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतस्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभृतस्य छेदो न यथा स्याच

ग्रव उत्सर्ग ग्रोर ग्रपवादकी मैत्री द्वारा ग्राचरणकी सुस्थितताका उपदेश करते हैं:—

## गाथा २३•

मन्त्रयार्थः—[बालः वा] बाल [बृद्धः वा] वृद्ध [अमामिहतः वा] भात [पुनः ग्लानः वा] या ग्लान श्रमण [मूलब्लेदः] मूलका छेद [यथा न भवति] जैसे न हो उसप्रकारसे [स्वयोग्यां] ग्रपने याग्य [चर्यां चरत्] ग्राचरण ग्राचरो।

टीका:—बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान (श्रमण)को भी संयमका जो कि शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका-छेद जैसे न हो उसप्रकार संयत—श्रपने योग्य श्रति कर्कश (कठोर) श्राचरण ही श्राचरना; इसप्रकार उत्सर्ग है।

बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान (श्रमण) को शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको अपने योग्य मृदु आचरण ही आचरनाँ; इसप्रकार अपवाद है।

बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानके, संयमका—जो कि शुद्धात्मतत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका-छेद जैसे न हो उसप्रकारका संयत ऐसा अपने योग्य अति कठोर

१ भान्त = श्रमितः, परिश्रमी थका हुआ।

२ ग्लान=व्याधियस्तः, रोगीः, दुर्बल ।

तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धप्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेभ उत्सर्गः। बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य ग्रुद्धात्मतत्त्वसाधनभृतसंयमसाधनत्वेन मृलभृतस्य छेदो न यथा स्याचथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्धाचरणमाचरता संयमस्य ग्रुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मृलभृतस्य छेदो न यथा स्याचथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमप्याचरणमाचरणीयमित्यु-त्सर्गसापेभोऽपवादः। अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

अथोत्सर्गापवादविरोधदौःस्थमाचरणस्योपदिश्वति-

# आहारं व विहारं देसं कालं समं खमं उवधि । जाणित्ता ते समणा वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

म्राचरण म्राचरते हुये, ( उसके ) शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानके ( ग्रपने ) योग्य मृदु ग्राचरण भी ग्राचरना । इसप्रकार ग्रपवादसापेक्ष उत्सर्ग है।

बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानको शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु ग्राचरण ग्राचरते हुये, (उसके) संयमका—जो कि शुद्धात्म-तत्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी)—छेद जैसे न हो, उसप्रकारसे संयत ऐसा अपने योग्य ग्रांतिककंश ग्राचरण भी ग्राचरना; इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष श्रपवाद है।

इससे (यह कहा है कि) सर्वथा उत्सर्ग भीर अपवादकी मैत्री द्वारा भाचरणकी मुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३०॥

अब, उत्सर्ग और अपवादके विरोध (अमैत्री) से आचरणकी दुःस्थितता होती है, यह उपदेश करते हैं:—

१. अपबादसापेच - अपवादकी अपेचा सहित।

१. दु:स्थित = खराब स्थितिबाला; नष्ट ।

भाहारे वा विहारे देशं कालं श्रमं क्षमाष्ठ्रपिषम् । ज्ञात्वा तान् श्रमणो वर्तते यदान्यलेपी सः ॥ २३१ ॥

अत्र क्षमाग्लानत्वहेतुरुपवासः । बालष्टद्भत्वािषष्ठानं श्वरीरश्चपिः, ततो बालष्टद्भान्त-ग्लाना एव त्वाकृष्यन्ते । अथ देशकालक्षस्यािप बालष्टद्भान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य सृद्धाचरणप्रश्चत्त्वाद्वपो लेपो भवत्येव तद्वरश्चरक्षगः । देशकालक्षस्यापि बालष्टद्ध-आन्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य सृद्धाचरण प्रश्चतत्वाद्वप्य एव लेपो भवति तद्वरमपवादः । देशकालक्षस्यापि बालष्टद्धश्चान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरम्पलेपभयेना-प्रवर्तमानस्यातिकर्कशाचरणीभ्याक्रमेण शरीरं पातियत्वा सुरलोकं प्राप्योद्धान्तसमस्तसंयमासृत-भारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तस्र श्रेयानपवादिनरपेक्ष

# गाया २३१

अन्वयार्थः—[यदिः] यदि [अमणः] श्रमण [आहारे वा विहारे] ग्राहार ग्रथवा विहारमें [देशं] देश, [कालं] काल, [अमं] श्रम, [क्षमां] 'क्षमता तथा [उपिषं] उपिष, [तान् झात्वा] इनको जानकर [वर्तते] प्रवर्ते [सः अन्यलेपः] तो वह ग्रल्पलेपी होता है।

टीका:—क्षमता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है ग्रीर बाल तथा वृद्धत्वका ग्रिधिष्ठान उपिधशरीर है, इसिलये यहाँ (टीकामें) बाल-वृद्ध-श्रांत-स्लान ही लिये गये हैं। (ग्रिथित् मूल गाथामें जो क्षमा, उपिध इत्यादि शब्द हैं उनका ग्राशय खेंचकर टीकामें 'बाल, वृद्ध, श्रांत, ग्लान शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रांत ग्लानत्वके अनुरोधसे ( अर्थात् बालत्व, वृद्धत्व, श्रांतत्व अथवा ग्लानत्वका अनुसरण करके ) आहार-विहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प लेप होता ही है, ( लेपका सर्वथा अभाव नहीं होता ), इसलिये उत्मर्ग अच्छा है।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानत्वके अनुरोधमे आहार-विहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प ही लेप होता है। (विशेष लेप नहीं होता), इसलिये अपवाद अच्छा है।

१. ज्ञाना - शक्तिः, महनशक्तिः, धैर्ये।

२. देशकालक - देश-कालको जाननेवाला ।

उत्सर्गः । देशकालक्रस्यापि वालपुद्धभान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरम्पलेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृद्वाचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभृतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतया- शक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तक् श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादि वि-

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानत्वके श्रनुरोधसे, जो ग्राहार-विहार है, उससे होनेवाले ग्रल्पलेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति न करे तो (ग्रर्थात् ग्रपवादके ग्राश्रयसे होनेवाले ग्रल्पबंधके भयसे उत्सर्गका हठ करके ग्रपवादमें प्रवृत्त न हो तो ), ग्रति कर्कश ग्राचरणरूप होकर ग्रजमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका ग्रवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार ग्रज्ञक्य है ऐसा महान लेप होता है, इसलिये ग्रपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रांत-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपको न गिनकर उसमें 'यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो (अर्थात् अपवादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर अपवादमें स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो ), मृदुआचरणरूप होकर संयम विरोधीको-असंयतजनके समान हुये उसको—उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है। इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है।

इसमें (यह कहा गया है कि) उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवादके विरोधमें होनेवाले भाचरणकी दुःस्थितता सर्वधा निषेध्य (त्याज्य) है, ग्रीर इसीलिये परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग ग्रीर ग्रपवादसे जिसकी वृत्ति (ग्रस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐसा स्यादाद सर्वथा ग्रनुगम्य (ग्रनुसरण करने योग्य) है।

भावार्थः — जबतक शुद्धोपयोगमें ही लीन न हो जाया जाय तवतक श्रमणको आचरणकी मुस्थितिके लिये उत्सर्ग ग्रौर ग्रपवादकी मैत्री साधनी चाहिये। उते अपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्मर्गका ग्राग्रह रखकर केवल ग्रति कर्कश श्राचरणका हठ नहीं करना चाहिये; तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र ग्रपवादके श्राश्रयसे केवल मृदु ग्राचरणम्प शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये। किन्तु इसप्रकारका वर्तन करना चाहिये जिसमें हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन

१. यथेष्ट - श्वन्छंदत्वा, इच्हाके अतुसार ।

रोधदौस्बित्यमाचरणस्य प्रतिषेष्यं तदर्थमेव सर्वथानुगम्यम परस्परसापेभ्रोत्सर्गापवादविज्ञम्मित-वृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥

#इत्येवं चरणं पुराणपुरुषेर्जुष्टं विशिष्टादरैरुत्सर्गाद्ववादतश्च विचरद्वद्धीः पृथग्भृमिकाः ।
भाक्रम्य कमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सर्वतश्चित्सामान्यविशेषमासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम् ॥ १४ ॥
—इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

भय श्रामण्यापरनाम्नो मोश्तमार्गस्यैकाग्रलक्षणस्य प्रशापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते प्रथममागम एव व्यापारयति—

एयगगदो समणो एयगगं णिन्छिदस्स अत्थेसु । णिन्दिती आगमदो आगमचेट्टा तदो जेट्टा ॥ २३२ ॥

न हो । सर्वज्ञ भगवानका मार्ग ग्रनेकास्त है । ग्रपनी दशाकी जाँच करके जैसे भी योगतः लाभ हो उसप्रकारसे वर्तन करनेका भगवानका उपदेश है ।

ग्रपनी चाहे जो ( सबल या निर्बल ) स्थित हो, तथापि एक ही प्रकारसे वर्तनौ, ऐसा जिनमार्ग नहीं है ॥ २३१ ॥

अब श्लोक द्वारा आत्मद्रव्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर 'श्राचरणप्रज्ञापन' पूर्ण किया जाता है।

अर्थ:—इसप्रकार विशेष ब्रादरपूर्वक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित, उत्सर्ग धीर अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओं वे व्याप्त चारित्रको यति प्राप्त करके, कमशः अतुल निवृत्ति करके, चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेषरूप जिसका प्रकाश है ऐसे निजद्रव्यमें सर्वतः स्थिति करो।

# इसप्रकार 'आचरण प्रज्ञापन' समाप्त हुआ।

ग्रव, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतालक्षणवाले मोक्षमार्गका प्रज्ञापन है। उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग)के मूल साधनभूत ग्रागममें व्यापार (प्रवृत्ति) कराते हैं:—

<sup>•</sup> शाद् ल विकीदित छन्द ।

7-11-11

एकाग्रचगतः श्रमणः ऐकाग्रचं निश्चितस्य अर्थेषु । निश्चितिरागमत आगमचेष्ठा ततो ज्येष्ठा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि ताबदैकाप्रचात एव भवति । ऐकाप्रचं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः श्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खन्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयश्रृष्ठतित्रलक्षणसकलपदार्थमार्थया-यात्म्यावगमसुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाप्रचं सिद्धचेत् यतोऽनि-श्चितार्थस्य कदाचिकिश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्ततरलत्या कदाचिक्किशिज्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिस्रुकोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविज्ञम्भ-

#### गाथा २३२

अन्वयार्थः—[ श्रमणः ] श्रमण [ एकाप्रचगतः ] एकाप्रताको प्राप्त होता है; [ एकाप्रचा ] एकाप्रता [ अर्थेषु निश्चित्स्य ] पदार्थोंके निश्चयवान्के होती है; [ निश्चितिः ] ( पदार्थोंका ) निश्चय [ आगमतः ] ग्रागम द्वारा होता है; [ ततः ] इसलिये [ आगमवेष्टा ] ग्रागममें व्यापार [ ज्येष्टा ] मुख्य है।

टीका:— प्रथम तो श्रमण वास्तवमें एकाग्रताको प्राप्त ही होता है; एकाग्रता पदार्थों के निश्चयवान्क ही होती है; ग्रीर पदार्थों का निश्चय ग्रागम द्वारा ही होता है; इसलिये ग्रागममें ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है; दूसरी गित (ग्रन्यमार्ग) नहीं है। इसका कारण यह है कि:—

वास्तवमें ग्रागमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि ग्रागम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित ग्रंतरंगसे गम्भीर है (ग्रंथांत् ग्रागमका ही ग्रंतरंग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये ग्रागम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है।)

श्रीर, पदार्थोंके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती; क्योंकि, जिसे पदार्थोंका निश्चय नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे श्राकुलता-प्राप्त चित्तके कारण सर्वतः दोलायमान (डावाँडोल) होनेसे श्रत्यन्त तरलता (चंचलता) प्राप्त करता है, (२) कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता हुआ विश्वको (समस्त पदार्थोंको) स्वयं सर्जन करनेकी इच्छा करता हुआ विश्व- माणक्षोमतया कदाचिद्बुग्रुक्षामावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकल्माषितिचि-चवृत्तेरिष्टानिष्टविमागेन प्रवर्तितद्वेतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतिन्धय-निःक्रियनिर्भोगं युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतयैकं भगवन्तमात्मानमपश्यतः सततं वैयप्रचमेव स्यात् । न चैकाग्रचमन्तरेण श्रामण्यं सिद्धचेत्, यतो नैकाग्रचस्यानेकमेवेदिमिति पश्यतस्तथा-प्रत्ययामिनिविष्टस्यानेकमेवेदिमिति जानतस्तथानुभृतिभावितस्यानेकमेवेदिमितिप्रत्यर्थविकल्पच्या-वृत्तवेतसा संततं प्रवर्तमानस्य तथावृत्तिदुःस्थितस्य चैकात्मप्रतीत्यनुभृतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दर्शन-

व्यापाररूप (समस्त पदार्थोंको प्रवृत्तिरूप) परिणमित होनेसे प्रतिक्षण क्षोभकी प्रगटताको प्राप्त होता है, श्रौर (३) कदाचित् भोगनेकी इच्छासे भावित होता हुश्रा विश्वको स्वयं भोग्यरूप ग्रहण करके, रागद्वेषरूप दोषसे कलुपित चित्तवृत्तिके कारण (वस्तुश्रोंमें) इष्ट ग्रनिष्ट विभागके द्वारा द्वैतको प्रवित्त करता हुश्रा प्रत्येक वस्तुरूप परिणमित होनेसे ग्रत्यन्त ग्रस्थिरताको प्राप्त होता है, इमिनये (उपरोक्त तीन कारणोंसे) उस ग्रनिश्चयो जीवके (१) कृत निश्चय, (२) निष्त्रिय ग्रौर (३) निर्भोग ऐसे भगवान ग्रात्माको—जो कि युगपत् विश्वको पी जानेवाला होने पर भी विश्वरूप न होनेसे एक है उसे—नही देखनेसे सतत व्यग्रता ही होती है, (एकाग्रता नहीं होती)।

श्रीर एकाग्रताके विना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता; क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव (१) 'यह अनेक ही है' ऐसा देखता (श्रद्धान करता) हुन्ना उस-प्रकारकी प्रतीतिमें 'अभिनिविष्ट होता है; (२) 'यह अनेक ही है' ऐसा जानता हुन्ना उसप्रकारकी अनुभूतिसे भावित होता है, और (३) 'यह अनेक ही है' इसप्रकार प्रत्येक पदार्थके विकल्पसे खण्डित (छिन्नभिन्न) चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुन्ना उसप्रकारकी वृत्तिसे दुःस्थित होता है, इसलिये उसे एक आत्माकी प्रतीति—अनुभूति—वृत्तिस्वरूप सम्यग्दर्शन-जान-चारित्र परिणतिकृप प्रवर्तमान जो दृज्ञि (दर्शन)—ज्ञित-वृत्तिस्वरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रता है उसका अभाव होनेसे शुद्धात्मतत्व प्रवृत्तिरूप श्रामण्य ही (श्रुद्धात्मतत्त्वमें प्रवृत्तिरूप मुनित्व ही) नहीं होता।

इससे (यह कहा गया है कि) मोक्षमार्ग जिसका दूसरा नाम है ऐसे श्रामण्यकी सर्वप्रकारसे सिद्धि करनेके लिये मुमुक्षुको भगवान् ग्रहन्त सर्वजसे उपज (स्वयं जानकर

१. अभिनिविष्ट - आप्रही, हद्,।

२. वृत्ति = वर्तनाः, चारित्रः,

क्षानचारित्रपरिणतित्रवृत्तदिश्वकृष्टिवृत्तिरूपात्मतत्त्वैकात्रयामावात् शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्य-मेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये मगवद्रईत्सर्वक्षोपक्षे प्रकटा-नेकान्तकैतने शब्दब्रक्षणि निष्णातेन सुसृत्तुणा मवितव्यम् ।। २३२ ॥

अथागमहीनस्य मोक्षारूयं कर्मक्षपणं न संभवतीति प्रतिपाद्यति-

आगमहीणो ममणो एवपाएं परं वियाणादि । अविजाएंतो अट्ठे खवेदि कम्माणि किथ भिक्खू ॥ २३३॥

> आगमहीनः श्रमणो नैवानमानं परं विज्ञानाति । अविज्ञानसर्थान् सपयति कर्माणि कथं भिन्नः ॥ २३३ ॥

कथित ) शब्दब्रह्ममें — जिसका कि ग्रनेकान्तरूपी केतन (चिह्न-ध्वज-लक्षण) प्रगट है उसमें – निष्णात होना चाहिये।

भावार्थः—ग्रागमके विना पदार्थोका निश्चय नहीं होता, पदार्थोके निश्चयके विना ग्रश्नद्वाजनित तरलता, परकर्तृ त्वाभिलाषाजनित क्षोभ ग्रीर परमोक्तृत्त्वाभिलाषाजनित श्रीस्थरताके कारण एकाग्रता नहीं होती; ग्रीर एकाग्रताके विना एक ग्रात्मामें श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मुनित्व नहीं होता, इसलिये मोक्षार्थीका प्रधान कर्त्तव्य शब्दब्रह्मरूप ग्रागममें प्रवीणता प्राप्त करना है।। २३२।।

श्रव, श्रागमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नहीं होता, यह प्रतिपादन करते हैं:—

## गाथा २३३

मन्वयार्थः—[ आगमहीनः ] ग्रागमहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ आत्मानं ] ग्रात्माको ( निजको ) ग्रौर [ परं ] परको [ न एव विज्ञानाति ] नहीं जानता; [ अर्थात् अविज्ञानन् ] पदार्थोको नहीं जानता हुग्रा [ भिद्धः ] भिक्षु [ कर्माणि ] कर्मोको [ कर्थ ] किसप्रकार [ अपयति ] क्षय करे ?

१. शब्दब्रह्म = परमब्रह्मरूप वाच्यका वाचक द्रव्यश्रुत । [इन गाथाओं में सर्वक्रोपक्ष समस्त द्रव्यश्रुतको सामान्यतया आगम कहा गया है। कभी द्रव्यश्रुतको 'आगम' और 'परमागम' ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं, वहाँ जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको 'आगम' कहा जाता है, और समस्त द्रव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके प्रकाशक अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कहा जाता है।

न खन्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्, न च परात्मज्ञानशृत्यस्य परमात्मज्ञानशृत्यस्य वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्तस्यकर्मणां वा क्षपणं स्यात् । तथाहि— न ताविक्षरागमस्य निरविध्मवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलीमसस्यास्य जगतः पीतो-नमचकस्येवावकीर्णविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्मप्रदेशनिश्चितशरीरा-दिद्रव्येषूपयोगमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरिवश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावाद्यं परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धचेत् । तथा च त्रिसमयपरिपाटीप्रकटितविचित्रपर्यायप्राग्मारागाध-गम्भीरस्वभावं विश्वमेव वेयीकृत्य प्रतपतः परमात्मनिश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावात्

टीकाः—वास्तवमें स्रागमके विना ैपरात्मज्ञान या विपरमात्मज्ञान नहीं होता; स्रौर परात्मज्ञानशून्यके या परमात्मज्ञानशून्यके मोहादि द्रव्यभाव कर्मोंका या विज्ञाप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । वह इसप्रकार है कि—

प्रथम तो, आगमहीन यह जगत—िक जो निरविध (अनादि) भवसरिताके प्रवाहको बहानेवाले महामोहमलसे मिलन है वह-धत्रा पिये हुये मनुष्यकी भाँति विवेकके नाशको प्राप्त होनेसे अविविक्त ज्ञानज्योतिसे यद्यपि देखता है तथापि, उसे स्वपर निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभवके आभावके कारण, आत्मामें और आत्मप्रदेशस्थित शरीरादि द्रव्योंमें तथा उपयोगिमिश्रित मोहरागद्वेषादि भावोंमें यह पर है और यह आत्मा (स्व) हैं ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता; तथा उसे, परमात्मिनश्चायक आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, जिसके त्रिकाल परिपाटीमें विचित्र पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे आगाध-गम्भीरस्वभाव विश्वको ज्ञेयरूप करके प्रतिपित ज्ञानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता।

१. परात्मज्ञान = परका और आत्माका ज्ञानः, स्व-परका भेदज्ञान ।

२. परमात्मज्ञान = परमात्माका ज्ञान, 'मैं समस्त लोकालोकके ज्ञायक ज्ञानस्वभाववाला परम आत्मा हुँ' ऐसा ज्ञान ।

<sup>3.</sup> इपिपरिवर्तन - इप्तिका बदलना, जाननेकी क्रियाका परिवर्तन ( हानका एक झेयसे दूसरे झेयमें बदलना सो इप्ति परिवर्तनरूप कर्म है )

४. अविविक्त = अविवेकवाली, विवेकशून्य, भेद हीन, अभिन्न, एकमेक।

४. स्वपरनिश्चायक = स्वपरका निश्चय करानेवाला (आगमीपदेश स्वपरका निश्चय करानेवाला है अर्थात् स्वपरका निश्चय करानेमें निभिन्तभूत है।)

६. परमात्म निश्चायक = परमात्माका निश्चय करानेवाला (अर्बात् ज्ञानस्वभाव परमात्माका निश्चय करनेमें निमित्तभूत ।)

प्रतिपत = प्रतापवान् (ज्ञानस्वभाव परमात्मा विश्वको ज्ञेयरूप करके तपता है — प्रतापवान् वर्तता है।)

ह्मानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्ध्योत्। परात्मपरमात्मज्ञानशृत्यस्य तु द्रव्य-कर्मारब्धैः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैमींहरागद्वेषादिभावैश्वसहैक्यमाकलयतो बच्यघातकविमागाभावा-नमोहादिद्रव्यभावकर्मणां भपणं न सिद्ध्योत्। तथा च ह्रेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-णतत्वेन क्रप्तेरासंसारात्परिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया क्रप्तिपरि-

ग्रीर (इसप्रकार) जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागद्वेषादि भावोंके साथ एकताका ग्रमुभव करनेमे विध्यघातकके विभागका ग्रभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मीका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) अशेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण ग्रनादि संसारसे परिवर्तनको पानेवाली जो ज्ञप्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके ग्रतिरिक्त ग्रनिवार्य होनेसे, ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कर्मीका क्षय भी सिद्ध नहीं होता।

इसलिये कर्मक्षयाथियोंको सर्वप्रकारसे स्रागमकी पर्युपासना करना योग्य है।

मार्वार्थ:— ग्रागमकी पर्युपासनासे रहित जगतको ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नहीं होता कि—'यह जो ग्रमूर्तिक ग्रात्मा है सो मैं हूँ, ग्रीर ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर हैं' इसीप्रकार 'ये जो उपयोग है सो मैं हूँ ग्रीर ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर हैं' तथा उसे ग्रागमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नहीं होता कि—'मैं ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ।'

इसप्रकार जिसे (१) स्व-पर ज्ञान तथा (२) परमात्मज्ञान नहीं है उसे, (१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेद ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मीका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मिनिष्ठताके अभावके कारण ज्ञष्तिका परिवर्तन नहीं टलनेसे ज्ञष्तिपरिवर्तनरूप कर्मीका भी क्षय नहीं होता।

१. तत्प्रत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है ऐसे ।

२. वध्यघातक — इनन योग्य और हननकर्ता [ आत्मा वध्य है और मोहादिमावकर्म घातक हैं। मोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत होनेसे घातक कहलाते हैं।

३. क्रेयनिष्ठ = क्रेयोंमें निष्ठावाला, क्रेयपरायण, क्रेय सन्मुख [अनादि संसारमें क्रप्ति क्रेयनिष्ठ होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणिमत होनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती रहती है। परमात्मनिष्ठताके बिना क्रप्तिका वह परिवर्तन अनिवार्थ है।]

वर्तहरपक्रमणां सपणमपि न सिद्ध्ये त् । अतः कर्मसपणार्थिभिः सर्वथागमः पर्युपास्यः ।।२३३।। अथागम एवैकश्रज्जमोंसमार्गम्रुपसर्वतामित्यनुशास्ति—

श्रागमचक्ख् साह् इंदियचक्ख्णि सन्वभूदाणि । देवा य श्रोहिचक्ख् सिद्धा पुण मन्वदो चक्खु ॥ २३४ ॥

> भागमचत्तुः साधुरिन्द्रियचक्ष्ंषि सर्वभृतानि । देवाबावधिचत्तुषः सिद्धाः पुनः सर्वतबत्तुषः ॥ २३४ ॥

हह ताबद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धश्वानमयत्वात्सर्वतश्चल्लपः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भृतानि मूर्तद्रच्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचभूषि, देवास्तु ध्रक्षमत्विविश्वष्मृतद्रच्यग्राहित्वादविध-चल्लपः। अथ च तेऽपि रूपिद्रच्यमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचल्लभ्योऽविशिष्यमाणा इन्द्रियचल्लुष एव। एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोद्दोपहतत्तया ज्ञेयनिष्ठेषु सत्सु श्लाननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्व-

इसलिये मोक्षार्थी सर्वप्रकारसे सर्वज्ञकथित ग्रागमका सेवन करें ।। २३३ ।। इसलिये मोक्षार्थियोंको सर्वप्रकारसे सर्वज्ञकथित ग्रागमका सेवन करना चाहिये।२३३। ग्रब, मोक्षमार्गपर चलनेवालोंको ग्रागम ही एक चक्षु है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

## गाथा २३४

बन्वयार्थः—[साधुः] साधु [ आगमचतुः] ग्रागमचक्षु (ग्रागमरूप चक्षुवाले) हैं, [सर्वभूतानि] सर्वप्राणी [इन्द्रिय चक्षृंषि] इन्द्रिय चक्षुवाले हैं, [देवाः च] देव [अवधिचतुषः] ग्रवधिचक्षुवाले हैं [पुनः] ग्रौर [मिद्धाः] सिद्ध [मर्वतः चतुषः] सर्वतःचक्षु (सर्व ग्रोरसे चक्षुवाले ग्रर्थात् सर्वतःमप्रदेशोसे चक्षुवान्) हैं।

टीका—प्रथम तो, इस लोकमें भगवन्त सिद्ध ही शुद्धज्ञानमय होनेसे सर्वतः चक्षु हैं, श्रौर शेष 'सभी जीव इन्द्रिय चक्षु हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि मूर्त द्रव्योंमें ही लगी होती है। देव सूक्ष्मत्विवशिष्ट मूर्त द्रव्योंको ग्रहण करते हैं इसलिये वे श्रवधिचक्षु हैं; श्रथवा वे भी, मात्र रूपीद्रव्योंको देखते हैं इसलिये उन्हें इन्द्रियचक्षुवालोंसे श्रलग न किया जाय तो, इन्द्रियचक्षु ही हैं। इसप्रकार इन सभी संसारी जीवोंके मोहसे 'उपहत होनेसे कारण जैयनिष्ठ होनेसे, ज्ञाननिष्ठताका मूल जो शुद्धात्मतत्वका संवेदन उससे साध्य ऐसा सर्वतःचक्षुत्व सिद्ध नहीं होता।

१. उपहत = घायल, अशुद्ध, मलिन, भ्रष्ट ।

संवेदनसाध्यं सर्वतश्रज्ञस्त्वं न सिद्धचेत् । अय तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचज्जुषो भवन्ति । तेन श्रेयज्ञानयोरन्योन्यसंवलनेनाशक्यविषेचनत्वे सत्यपि स्वपरिवभागमारचय्य निर्मिश्रमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागम-चज्जुषैव ग्रग्नुक्षणां द्रष्टच्यम् ॥ २३४ ॥

अथागमचत्तुवा सर्वमेव दरयत एवेति समर्थयति-

सब्वे ज्ञागमिद्धा ज्ञत्था गुणपज्जएहिं चित्तेहिं। जाएंति ज्ञागमेण हि पेच्छिता ते वि ते समणा ॥ २३५ ॥

> सर्वे भागमिसद्धा अर्था गुणपर्यायैश्वित्रैः । जानन्त्यागमेन दि दृष्टा तानपि ते श्रमणाः ॥ २३४ ॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पष्टतक्रणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य

श्रव, उस ( सर्वत:चक्षुत्व )की सिद्धिके लिये भगवंत श्रमण श्रागमचक्षु होते हैं । यद्यपि ज्ञेय श्रीर ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना श्रशक्य है ( श्रर्थात् ज्ञेयोज्ञानमें ज्ञात न हों ऐसा करना श्रशक्य है ) तथापि वे उस श्रागम-चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते हैं।

इससे (यह कहा है कि ) मुमुक्षुग्रोंको सब कुछ ग्रागमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये।। २३४॥

ग्रब, यह समर्थन करते हैं कि ग्रागमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है:—

# गाया २३४

अन्वयार्थ:—[ सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [ चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र ( अनेक प्रकारकी ) गुणपर्यायों सहित [ शागमसिद्धाः ] आगमसिद्ध है । [ तान् अपि ] उन्हें भी [ ते अभणाः ] वे श्रमण [ शागमेन हि दृष्टा ] आगम द्वारा वास्तवमें देखकर [ जानति ] जानते हैं ।

टीका:- प्रथम तो, ग्रागम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय ( ज्ञेय ) होते हैं, क्योंकि सर्वद्रव्य विस्पष्ट तर्कणासे ग्रविरुद्ध हैं, (-सर्व द्रव्य ग्रागमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क

प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां ज्ञेयत्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यप्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमनात् । अतो न किंचिद्प्यागमचन्नुषामदृश्यं स्यात् ।। २३४ ।।

अधागमञ्चानतत्पूर्वतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं

नियमयति--

श्रागमपुट्या दिट्टी ण भवदि जम्सेह मंजमो तस्स । एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किथ समणो ॥२३६॥

आगमतूर्वा दृष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य । नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ २३६ ॥

उसके साथ मेलवाले हैं, ग्रर्थात् वे ग्रागमानुसार विस्पष्ट विचारमे ज्ञात हो ऐसे हैं)। ग्रीर फिर, ग्रागमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायवाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि ग्रागमको सहप्रवृत्त ग्रीर कमप्रवृत्त ग्रनेक धर्मोंमें व्यापक (ग्रनेक धर्मोंको कहने-वाला) 'ग्रनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है (ग्रर्थात् ग्रागम प्रमाणभूत सिद्ध होता है)। इससे सभी पदार्थ ग्रागम सिद्ध ही हैं। ग्रीर वे श्रमणोंको स्वयमेव जेयभूत होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्रगुणपर्यायवाले सर्वद्रव्योंमें व्यापक (सर्वद्रव्योंको जाननेवाले) ग्रनेकान्तात्मक 'श्रुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं।

इससे (यह कहा है कि ) ग्रागमचक्षुग्रोंको (ग्रागमरूपचक्षुवालोंको ) कुछ भी ग्रदृश्य नहीं है ॥ २३४ ॥

ग्रव, ग्रागमज्ञान, तत्पूर्वक तत्वार्थश्रद्धान ग्रीर तदुभयपूर्वक संयतत्वकी युगपतताको मोक्षमार्गत्व होनेका नियम करते हैं। श्रिथात् ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि—१-ग्रागमज्ञान, २-तत्पूर्वकतत्वार्थश्रद्धान ग्रीर ३-उन दोनों पूर्वक संयतत्व— इन तीनोंका एक साथ होना ही मोक्षमार्ग है। ]:—

# गाया २३६

मन्वयार्थः — [ इह ] इस लोकमें [ यस्य ] जिसकी [ आगमपूर्वा दृष्टिः ] ग्रागम पूर्वक दृष्टि (दर्शन ) [ न भवति ] नहीं है [ तस्य ] उसके [ मंयमः ] संयम

अनेकान्त = अनेक अन्त — अनेक धर्म । [ द्रव्यश्रुत अनेकान्तमय है; सर्वद्रव्योंके एक ही साथ और क्रमशः प्रवर्तमान अनेक धर्मों में व्याप्त ( उन्हें कहनेवाले ) अनेक धर्म द्रव्यश्रुतमें हैं । ]

२. श्रुतज्ञानोपयोग अनेकान्तात्मक है। सर्व द्रव्योंके अनेक धर्मोंमें व्याप्त (उन्हें जाननेवालों) अनेक धर्म भावश्रुतज्ञानमें हैं।

इह हि सर्वस्थापि स्थात्कारकेतनागमपूर्विकया तस्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरिवमागामावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयामिलाषतया षड्जीविनिकाय-घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निष्टस्यमावाच्या परमात्मक्षानामावाद् क्षेयचक्रक-माक्रमणनिर्गलक्षप्तितया क्षानरूपात्मतस्वैकाप्रचप्रवृत्त्यमावाच्च संयम एव न तावत् सिद्धचेत्। असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाप्रचगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्धचेत्। अत आगमक्षानतस्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत्।। २३६॥

[ नास्ति ] नहीं है, [ इति ] इसप्रकार [ सूत्रं मणिति ] सूत्र कहता है; ग्रौर [ असंयतः ] ग्रसंयत वह [ अमणः ] श्रमण [ कथं भवति ] कैसे हो सकता है ?

टीका:—इस लोकमें वास्तवमें, स्यात्कार चिह्नवाले ग्रागमपूर्वक 'तत्वार्थ-श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (१) स्वपरके विभागके ग्रभावके कारण काया ग्रौर कषायोंके साथ एकताका ग्रध्यवसाय करनेवाले वे जीव, 'विषयोंकी ग्रभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वत: प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये उनके सर्वत: निवृत्तिका ग्रभाव है। (ग्रर्थात् किसी भी ग्रोरसे किचित्मात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि (२) उनके परमात्मज्ञानके ग्रभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली 'निर्णल ज्ञप्ति होनेसे ज्ञानरूप ग्रात्मतत्वमें एकाग्रताकी प्रवृत्तिका ग्रभाव है। (इसप्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता) ग्रौर (इसप्रकार) जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उन्हें 'मुनिश्चत ऐकाग्रचपरिणततारूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है वही—सिद्ध नहीं होता।

इससे भ्रागमज्ञान—तत्वार्थश्रद्धान भ्रौर संयतत्वकी युगपतताको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम (सिद्ध ) होता है।। २३६॥

१. तत्वार्यश्रद्धानलच्च एवाली - तत्वार्यका श्रद्धान जिसका लच्च है ऐसी। [सम्यग्दर्शनका लच्च तत्वार्यश्रद्धान है। वह आगमपूर्वक होता है। आगमका चिह्न 'स्यात्' कार है।]

२. जिन जीवोंको स्वपरका मेदझान नहीं है उनके मले ही कदाचित् पंचेन्द्रियोंके विषयोंका संयोग दिखाई न देता हो, छह जीवनिकायकी द्रव्यहिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार संयोगसे निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कपायके साथ एकत्व माननेवाले उन जीवोंके वास्तवमें पंचेन्द्रियके विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किंचित्मात्र अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किंचित्मात्र निवृत्ति नहीं है।

३. निर्गल = निरंकुश; संयमरहित; स्वच्छन्दी।

<sup>¥.</sup> सुनिश्चित = दढ़ ( दढ़तापूर्वक एकामतामें परिणमित होना सो शामण्य है।)

# यवागमज्ञानतत्त्वार्यभद्धानसंयवत्वानामयौगपद्यस्य मोधमार्गत्वं विषटयवि— ण हि आगमेण मिज्भदि महहणं जदि वि णित्थि अत्थेसु । सहहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ २३७ ॥

न ह्यागमेन निद्धचिति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु । श्रद्धान अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ २३७॥

श्रद्धानशून्येनागमजनितेन ज्ञानेन तद्विनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न तावित्स-द्धाति । तथाहि—वागमबलेन सकलपदार्थान् विस्पष्टं तर्कपश्रपि यदि सकलपदार्थञ्चेपाकारक-रिम्बतविश्वदैकज्ञानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथो-दितमात्मानमनजुभवन् कथं नाम ज्ञेयनिमम्नो ज्ञानिविमुढो ज्ञानी स्थात् । श्रज्ञानिनश्च ज्ञेयद्योतको

भ्रब, यह सिद्ध करते हैं कि—भ्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान भौर संयतत्वके भ्रयुगपत्पनेको मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता:—

गाथा २३७

मन्वयार्थः—[ मागमेन ] ग्रागमसे [ यदि भिषे ] यदि [ अर्थेषु श्रद्धानं नास्ति ] पदार्थोंका श्रद्धान न हो तो, [ न हि सिद्ध्यति ] सिद्धि ( मुक्ति ) नहीं होती, [ अर्थान् श्रद्धानः ] पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भी [ असंयतः वा ] यदि श्रसंयत हो तो [ न निर्वाति ] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता ।

टीका:—ग्रागमजनित ज्ञानसे, यदि वह श्रद्धानजून्य हो तो सिद्धि नहीं होती; ग्रीर जो उस (ग्रागमज्ञान) के विना नहीं होता ऐसे श्रद्धानसे भी यदि वह (श्रद्धान) संयमजून्य हो तो सिद्धि नहीं होती। यथाः—

ग्रागमबलसे सकल पदार्थोंकी विस्पष्ट तर्कणा करता हुग्रा भी यदि जीव सकल पदार्थोंके जेयाकारोंके साथ मिलित होनेवाला विशद एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रात्माको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त ग्रात्माके श्रद्धानसे शून्य होनेके कारण जो यथोक्त ग्रात्माका ग्रनुभव नहीं करता ऐसा वह जेयिनमम्न

१. तर्केगा = विचारगाः; युक्ति इत्यादिके आश्रयवाला ज्ञान ।

२. मिलित होनेवाला = मिश्रित होनेवाला संबंधको प्राप्त; अर्थात् उन्हें जाननेबाला। [समस्त पदार्थीके क्षेयाकार जिसमें प्रतिविवित होते हैं अर्थात् जो उन्हें जानता है ऐसा स्पष्ट एक क्षान ही आत्माका रूप है।]

मनकायागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशृत्यादागमाकास्ति सिद्धिः । किंच—सकलपदार्थक्षेया-कारकरिवतिकादैकक्षानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवकापि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्त-यति तदानादिमोहरागद्धेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्कमणस्वैरिण्याश्चिद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थाना-किर्वासनिनःकम्पैकतत्त्वमूर्विछतचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदि-तात्मतत्त्वप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितात्मतत्त्वानुभृतिरूपं क्षानं वा किं कुर्यात् । ततः संयमशृत्यात् श्रद्धानात् क्षानाद्धाः नास्ति सिद्धः । अत आगमक्षानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयीगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटेतव ।। २३७ ।।

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्त्वानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं द्योतयति—

ज्ञान विमूह जीव कैसे जानी होगा? (नहीं होगा, वह अज्ञानी ही होगा।) श्रौर श्रज्ञानीको, जेयद्योतक होनेपर भी, श्रागम क्या करेगा? (श्रागम जेयोंका प्रकाशक होनेपर भी वह श्रज्ञानीके लिये क्या कर सकता है?) इसलिये श्रद्धानजून्य श्रागमसे सिद्धि नहीं होती।

ग्रीर, सकल पदार्थोंके जेयाकारोंके साथ मिलित होता हुग्रा विशद एक ज्ञान जिसका ग्राकार है ऐसे ग्रात्माका श्रद्धान करता हुग्रा भी, ग्रनुभव करता हुग्रा भी यदि जीव ग्रपनेमें ही संयमित होकर नहीं रहता, तो ग्रनादि मोह राग द्वेषकी वासनासे जिनत जो परद्रव्यमें भ्रमण उसके कारण जो स्वैरिणी (स्वेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी) है ऐसी चिद्वृत्ति (चैतन्यकी परिणित) ग्रपनेमें ही रहनेसे, वासनारहित निष्कंप एक तत्त्वमें लीन चिद्वृत्तिका ग्रभाव होनेसे, वह कैसे संयत होगा? (नहीं होगा, ग्रसंयत ही होगा) ग्रीर ग्रसंयतको, यथोक्त ग्रात्मतत्त्वकी प्रतीतिकृप श्रद्धान या यथोक्त ग्रात्मतत्त्वकी ग्रनुभूतिकृप ज्ञान क्या करेगा? इसलिये संयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती।

इससे भ्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके भ्रयुगपत्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता ॥ २३७ ॥

ग्रब, ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी, श्रात्मज्ञान मोक्षमार्गका साधकतम ( उत्कृष्ट साधक ) है यह बतलाते हैं:—

जं अगणाणी कम्मं खवेदि भवमयमहस्सकोडीहिं। तं णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उम्माममेत्रेण ॥ २३=॥

> यद्शानी कर्म अपयति भवशतसङ्खकोटिभिः । तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुप्तः अपयत्युच्छ्वासमात्रेण॥ २३८॥

यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाटचा बालतपोवैचित्र्योपक्रमेण च पच्यमानसुपाचरागद्वेषतया सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवश्चतसहस्रकोटीभिः कथंचन निस्तरित, तदेव क्रानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यातिसयप्रसादासादितश्रद्धकान-

#### गाथा २३८

अन्वयार्थः — [ यत् कर्म ] जो कर्म [ अज्ञानी ] अज्ञानी [ भवशतसहस्रकोटिभिः ] लक्षकोटिभवोंमें [ भपयित ] खपाता है, [ तत् ] वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ त्रिभिः गुप्तः ] तीन प्रकार ( मन वचन काय ) से गुप्त होनेसे [ उच्छ्वाममात्रेण ] उच्छ्वाममात्रमें [ भपयित ] खपा देता है ।

टीकाः—जो कर्म (ग्रज्ञानीको) क्रमपरिपाटीसे तथा ग्रनेक प्रकारके बालतपादिक्प उद्यमसे पकते हुये, रागढेपको ग्रहण किया होनेसे सुखदुःखादिविकार भावरूप परिणमित होनेसे पुनः संतानको ग्रारोपित करता जाय इसप्रकार, लक्षकोटिभवोंमें, ज्यों ज्यों करके (महा कष्टसे) ग्रज्ञानी पार कर जाता है, वही कर्म, (ज्ञानीको स्यात्कारकेतन ग्रागमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान ग्रोर संयतत्वके युगपत्पनाके ग्रतिशयप्रसादसे प्राप्त शुद्ध ग्रात्मतत्वकी ग्रनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे ज्ञानीपनके सद्भावके कारण काय-वचन-मनके कर्मोंके 'उपरमसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होनेसे प्रचण्ड उद्यमसे पकता हुग्रा, रागढेपके छोड़नेसे समस्त सुखदुःखादिविकार ग्रत्यन्त निरस्त हुग्रा होनेसे पुनः संतानको ग्रारोपित न करता जाय इसप्रकार उछ्वासमात्रमें ही, लीलामात्रसे ही जानी नष्ट कर देता है।

इससे, ग्रागमज्ञान, तत्वार्थश्रद्धान ग्रीर संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी ग्रात्मज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम संमत करना।

उपरम = विराम, अटकजाना वह, रुक जाना वह; [ ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण काय-वचन-मन संबन्धी कार्य रुक जानेसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तती है। ]

मयात्मवस्त्वानुभृतिलक्षणद्वानित्वसद्भावात्कायवाक्मनःकर्मोषरमप्रदृषित्रगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-पच्यमानमपद्दस्तितरागद्वेषतया द्रनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानसुच्छ्वास-मात्रेणैव लीलयेव पातयति । वत भागमद्वानतस्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मद्वानमेव मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यस् ॥ २३८ ॥

मद्यात्मज्ञानशून्यस्य सर्वागमज्ञानतस्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिचित्कर-

मित्यजुशास्ति--

परमाणुपमाणं वा सुच्छा देहादिएसु जम्म पुणो । विज्जिद जिद्द सो सिद्धि ए लहिंद मव्वागमधरो वि ॥२३६॥ परमाणुप्रमाणं वा सूर्च्छा देहादिकेषु पम्य पुनः । विवते पदि म मिद्धि न समते मर्वागमधरोऽपि ॥ २३९॥

भावार्थ:— अज्ञानीके कमशः तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, और जानीके 'ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते हैं; इसलिये अज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहस्र- कोटि भवोंमें महाकष्टसे उल्लंघन (पार) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उछ्वासमात्रमें ही, कौतुकमात्रमें ही नष्ट कर डालता है। और अज्ञानीके वह कर्म, सुखदुःखादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः नूतनकर्मरूप संततिको छोड़ता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदुःखादिविकाररूप परिणमन न होनेसे वह कर्म पुनः नूतनकर्मरूप संततिको नहीं छोड़ता जाता।

इसलिये ग्रात्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है ॥ २३८ ॥

श्रव, यह उपदेश करते हैं कि-ग्रात्मज्ञानशून्यके सर्व श्रागमज्ञान, तत्वार्थ-श्रद्धान तथा संयतत्वका युगपतता भी ग्रिकिचित्कर है, ग्रर्थात् कुछ भी नहीं कर सकती:—

#### वाचा २३९

अन्वयार्थः—[ पुनः ] भीर [ यदि ] यदि [ यस्य ] जिसके [ देहादिकेषु ] शरीरादिके प्रति [ परमाणुप्रमाणं वा ] परमाणुमात्र भी [ मुर्च्छो ] मूर्च्छो [ विद्यते ]

१. क्वानीपन = आगमक्कान-तत्वार्धश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमध् आत्मतत्वकी अनुभूति क्वानीपनका लक्कण है।

२ शत-सहस्र-कोटि = १००×१०००×१००००००

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतमबद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमश्चेष-द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्धानः संयमयंश्वागमज्ञानतत्त्वार्यश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽपि मनाङ्मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा श्ररीरादिमुच्छोंपरक्ततया निरुपरागोपयोग-परिणतं कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककीलिकाकीलितैः कर्मभिरविद्युच्यमानो न सिद्धचित । अत आत्मज्ञानशृत्यमागमज्ञानतत्त्वार्यश्रद्धानसंयतत्वयौग-पद्यमप्यकिचित्करमेव ।। २३९ ।।

## अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं साघयति-

पाई जाय तो [ सः ] वह [ सर्वागमधरः अपि ] भले ही सर्वागमका घारी हो तो भी [ मिद्धि न लभते ] सिद्धिको प्राप्त नहीं होता।

टीकाः—सकल ग्रागमके सारको हस्तामलकवत् करनेसे (हथेलीमें रक्खे हुये ग्रांवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे) जो पुरुष भूत-वर्तमान-भावी 'स्वोचित पर्यायोंके साथ ग्रशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले ग्रात्माको जानता है, श्रद्धान करता है भौर संयमित रखता है, उस पुरुषके ग्रागमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ता होनेपर भी, यदि वह किंचित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति (तत्संबंधी) मूर्च्छासे 'उपरक्त रहनेसे, 'निरुपराग उपयोगमें परिणत करके ज्ञानात्मक ग्रात्माका ग्रनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने (कुछ) मोहमलकलंकरूप कीलेके साथ बँधे हुये कर्मोंसे न छूटता हुग्रा सिद्ध नहीं होता।

इसलिये ग्रात्मज्ञानशून्य ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना भी ग्रिकिचित्कर ही है।। २३६।।

स्रब स्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पनाके साथ श्रात्मज्ञानके युगपत्पनाको साधित करते हैं; (स्रर्थात् स्रागमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, स्रीर संयतत्व इस त्रिक (तीनों) के साथ स्रात्मज्ञानके युगपत्पनाको सिद्ध करते हैं):—

१. स्वोचित - अपनेको उचिन, अपने २ योग्य । [आत्माका स्वभाव त्रिकालकी स्वोचितपर्यायों महित समस्त द्रव्योंको जानना है । ]

२, उपरक्त-मलिनः विकारी।

निरुपराग - उपराग गहित; निर्मेल; निर्विकार; शुद्ध ।

पंचमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंबुडो जिदकसाञ्चो । दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥ २४० ॥

> पञ्चममिनिख्यमः पंचेन्द्रियसंब्रेनी जितकपायः । दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः॥ २४०॥

यः खन्यनेकान्तकेतनागमज्ञानयलेन सकलपदार्थन्नेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमा-त्मानं अद्यानोऽनुमबंबात्मन्येव नित्यनिश्वलां वृत्तिमिच्छन् समितिपश्चकाङक्रशितप्रवृत्तिप्रवर्तित-संयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्रलनिरुद्धपंचेन्द्रियद्वारतया सम्रपरतकायवाङमनोव्यापारो भृत्वा चिदुवृत्तेः परद्रव्यचङक्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना सममन्योन्यसंबलनादेकीभृतमपि स्व-भावभेदात्वरत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मच्च इव सुनिर्भरं निष्पीडच निष्पीडच कषायचकम-क्रमेण जीवं त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशून्योऽपि विश्वद्वदृशिव्वप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था-

#### गाथा २४•

अन्वपार्थः — [ पंचमितः ] पाँचमितियुक्त, [ पंचेन्द्रियसंवृतः ] पांच इन्द्रियों-का संवरवाला [ त्रिगुप्तः ] तीन गुप्ति सहित, [ जितकषायः ] कषायोंको जीतनेवाला, [ दर्शनज्ञानमप्रः ] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [ श्रमणः ] जो श्रमण [ सः ] वह [ संयतः ] संयत [ भिणतः ] कहा गया है।

टीका:--जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थीके जेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे भारमाका श्रद्धान भौर भनुभव करता हुआ भारमामें ही नित्यनिश्चल वृत्तिको इच्छता हुन्ना, संयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पाँचसमितियोसे स्रंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हथा, कमशः पंचेन्द्रियोंके निक्चल निरोध द्वारा जिसके काय-वचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमें भ्रमणका निमित्त जो कषायसमूह वह ग्रात्माके साथ ग्रन्योन्य मिलनके कारण ग्रत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके स्रात्मासे ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त 'मर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमें, सकल परद्रव्यसे शुन्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव-

१. मर्टन कर करके = दबा दबाके, कचर कचरके, दमनकरके, २. आत्मतस्वका स्वभाव विशुद्ध दर्शन-ज्ञान मात्र है।

पितास्मतस्वोपञ्चातनित्यनिश्वलष्ट्रचितवा साक्षात्संयत एव स्यात् । तस्यैव चागमज्ञानतस्वार्थ-श्रद्धानसंयतस्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं सिद्ध्यति ॥ २४० ॥

अधास्य सिद्धाममञ्चानतस्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मञ्चानयौगपद्यसंयतस्य श्रीदग्लक्षण-मित्वतुत्रास्ति—

समसत्तुवंधवरगो समसुहदुक्खा पसंमणिदममा । ममलोट् ठुकंचणो पुण जीविदमरणे समो ममणो ॥ २४१ ॥

> समञ्जूबन्धुवर्गः समसुखद्ःखः प्रशंसानिन्दासमः । समङाष्टकाञ्चनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥ २४१॥

संयमः सम्यग्दर्शनक्कानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहशोभिवहीनः आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम् । तत्र श्रृष्ठुवर्ग्योः सुखदुःखयोः प्रशंसा-निन्दयोः । लोष्टकाञ्चनयोजीवितमरणयोश्य समम् अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाहादोऽयं परि-

रूपसे रहनेवाले आत्मतत्व (स्वद्रव्य)में नित्यनिश्चल परिणति उत्पन्न होनेसे, साक्षात् संयत ही है। और उसे ही आगमज्ञान-तत्वार्यश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पना-के साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध होती है।। २४०।।

ग्रब, ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पनाके साथ श्रात्मज्ञानका युगपत्पना जिसे सिद्ध हुन्ना है ऐसे इस संयतका क्या लक्षण है सो कहते हैं:—

#### गाया २४१

अन्वयार्थ:—[समशतुबन्धुवर्गः] जिसे शत्रु श्रोहें बन्धु वर्ग समान है, [समसुखदुःखः] सुख दुख समान है, [श्रांसानिन्दाममः] प्रशंसा श्रीर निन्दाके प्रति जिसको समता है, [समलोष्टकाञ्चनः] जिसे लोष्ठ (मिट्टीका ढेला) श्रीर सुवर्ण समान है, [पुनः] तथा [बीक्तिमरशेसमः] जीवन-मरणके प्रति जिसको समता है, वह [श्रमणः] श्रमण है।

टीका:—संयम, सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है; चारित्रधर्म है; धर्म साम्य है; साम्य मोहक्षोभ रहित ब्रात्मपरिणाम है। इसलिये संयतका, साम्यलक्षण है।

वहाँ, (१) शत्रु-बंधुवर्गमें, (२) मुख-दु:खमें (३) प्रशंसा-निन्दामें, (४) मिट्टीके ढेले श्रौर सोनेमें, (४) जीवित-मरणमें एक ही साथ (१) 'यह मेरा पर (शत्रु) है, यह स्व (स्वजन) है;' (२) 'यह झाङ्काद है, यह परिताप है,' (३)

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिद्मपकर्षणमयं ममाकिश्चित्कर इद्युपकारकमिदं ममात्मधारणमय-मत्यन्तिविनाश इति मोद्दाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमपि विशुद्धदृष्टिक्कप्तिस्वभाव-मात्मानमनुभवतः भन्नुबन्धुसुखदुःखप्रश्नंसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव श्लेय-त्वेनाकम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतस्वार्यश्रद्धानसंय-तत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतस्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाग्रचलक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंसणणाणत्रस्तिसु तीसु जुगवं समुद्धिदो जो दु । एयगगदो ति मदो मामगणं तम्स पडिपुगणं ॥ २४२ ॥

दर्शनक्षानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्ममुत्थितो यस्तु । एकाप्रगत इति मतः आमण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ १४२ ॥

'यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,' (४) 'यह मुक्ते अकिचित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,' (५) 'यह मेरा स्थायित्व है, यह अत्यन्त विनाश है' इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका देत प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है, और (इसप्रकार) शत्रु-बन्धु, सुख-दु:ख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्टकांचन और जीवित-मरणको निर्विशेषतया ही (अन्तरके विना ही) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामें जिसकी परिणति अचलित हुई है; उस पुरुषको वास्तवमें जो सर्वतः साम्य है सो (साम्य) संयतका लक्षण समभना चाहिये—िक जिस संयतके आगमज्ञान-तत्वार्थ-श्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानको युगपत्ता सिद्ध हुई है ॥ २४१ ॥

ग्रब, यह समर्थंन करते हैं कि ग्रागमज्ञान-तत्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्-पनाके साथ ग्रात्मज्ञानके युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह संयतता है वही मोक्षमार्ग है, जिसका ग्रपर नाम एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य है:—

#### गाया २४२

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [दर्शनज्ञानसित्रेषु] दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्र-[त्रिषु] इन तीनोंमें [युगपत्] एक ही साथ [सप्रुत्थितः] ग्रारूढ़ है, वह [एकाग्रगतः]

क्षेयक्कातृतत्त्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण क्षेयक्कातृतत्त्वतथानुभृतिलक्षणेन क्वानपर्यायेण ब्रेयब्रातक्रियान्तरनिवृत्तिसूत्र्यमाणद्रष्टज्ञातृतस्त्ववृत्तिलक्षणेन चारित्रपर्यायेण च त्रिभिरपि यौगपद्येन भाव्यभावकभावविज्ञम्भितातिनिर्भरेतरेतरसंवलनबलादङ्गाङ्गभावेन परिणतस्यात्मनो यदात्मनि-ष्ट्रत्वे सति संयत्त्वं तत्पानकवदनेकात्मकस्यैकस्यानुभूयमानतायामपि समस्तपरद्रव्यपरावर्तत्वा-दभिव्यक्तैकाग्रचलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गे एवावगन्तव्यः । तस्य तु सम्यग्दर्शनज्ञान-एकाग्रताको प्राप्त है [इति] इसप्रकार [मतः] (शास्त्रमें) कहा है। [तस्य]

उसके [ श्रामण्यं ] श्रामण्य [ परिपूर्णम् ] परिपूर्ण है ।

टीका:- ज्ञेयतत्त्व भीर जातृतत्त्वकी तथाप्रकार ( जैसी है वैसी ही, यथार्थ ) प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है; ज्ञेयतत्व ग्रीर जातृतत्वकी तथा-प्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह ज्ञानपर्याय है; ज्ञेय और ज्ञाताकी 'क्रियांतरसे निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृतत्वमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र पर्याय है। इन पर्यायोंके ग्रीर ग्रात्माके भाव्यभावकताके द्वारा उत्पन्न ग्रति गाढ इतरेतर मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायक्ष यूगपत् अंग-अंगी भावसे परिणत आत्माके, म्रात्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है वह संयतता, एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमार्ग ही है-ऐसा समभना चाहिये, क्योंकि वहाँ ( संयतत्वमें ) <sup>3</sup>पेयकी भाँति <sup>४</sup>ग्रनेकात्मक एकका श्रनुभव होने पर भी, समस्त परद्रव्यसे निवृत्ति होनेसे एकाग्रता ग्रभिव्यक्त (प्रगट ) है।

वह (संयतत्त्वरूप ग्रथवा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग) भेदात्मक है, इसलिये 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है' इसप्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका

१. क्रियांतर = अन्य क्रिया; ि होय और ज्ञाना अन्य क्रियासे विभावक्रियासे नियुत्त होवे उसके कारण रचित होती हुई जो हुए। हाता आत्मतत्वमें परिणित वह चारित्रपर्यायका लच्चण है। |

२. भावक अर्थात होनेवाला, और भावक जिसरूप हो सो भाव्य है। आत्मा भावक है और सम्यन्दरीनादि पर्यायें भाव्य हैं। भावक और भाव्यका परस्पर अति गाढ़ मिलन ( एकमेकता ) होता है। भावक आत्मा अंगी है और भावबरूप सम्यग्दर्शनादि पर्यायें उसका अंग है।

पेय = पीनेकी वस्तु, जैसे ठंडाई। | ठंडाईका स्वाद अनेकात्मक एक होता है; क्योंकि अभेदसे उसमें ठंडाईका ही स्वाद आता है, और भेदसे उसमें दूध, शकर, सोंफ, कालीमिर्च तथा बादाम आदि अनेक वस्तुओंका स्वाद आता है।]

४. यहाँ अनेकात्मक एकके अनुभवमें जो अनेकात्मकता है वह परद्रव्यमय नहीं है। वहाँ परद्रव्योंसे तो निवृत्ति ही है, मात्र सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप स्व-अंशोंके कारण ही अनेकारमकता है। इमलिये वहाँ, अनेकात्मकता होनेपर भी एकामता ( एक-अमता ) है,

चारित्राणि मोक्तमार्ग इति मेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्रचं मोक्तमार्ग इत्यमेदात्मकत्वादृब्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि मेदामेदात्मकत्वाचदुमयमिति प्रमाणेन प्रक्षप्तिः ॥ २४२ ॥

> \*इत्येवं प्रतिपत्तुराश्चयवश्चादेकोऽप्यनेकीमवंन स्त्रैलक्षण्यमथैकताम्रुपगतो मार्गोऽपवर्गस्य यः । इष्ट्रश्चातृनिबद्धष्टत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनोल्लसन्त्याश्चितेः ॥ १६ ॥

## अथानैकाप्रचस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति-

प्रज्ञापन है; वह ( मोक्षमार्ग ) ग्रभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे उसका प्रज्ञापन है; समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, इसलिये 'वे दोनों ( सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता ) मोक्षमार्ग है' इसप्रकार प्रमाणसे उसका प्रजापन है।। २४२।।

[ ग्रब क्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामें लीनता करनेको कहा जाता है ! ]

भर्थ:— इसप्रकार, प्रतिपादकके ग्राशयके वश, एक होनेपर भी ग्रनेक होता हुग्रा (ग्रभेदप्रधान निश्चयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुग्रा भी वक्ताके ग्रभिप्रायानुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे ग्रनेक भी—दर्शनज्ञानचारित्ररूप भी—होता होनेसे) एकता (एकलक्षणता)को तथा 'त्रिलक्षणताको प्राप्त जो ग्रपवर्ग (मोक्ष) का मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामें परिणति बांधकर (लीन करके) ग्रचलरूपसे ग्रवलम्बन करे, जिससे वह (लोक) उल्लिसित चेतनाके ग्रतुल विकासको ग्रल्पकालमें प्राप्त हो।

ग्रव यह दिखाते हैं कि—ग्रनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता (ग्रर्थात् ग्रनेकाग्रता मोक्षमार्ग नहीं है ):—

<sup>\*</sup>शाद् ल विकीदित छन्द ।

१. द्रव्यप्रधाननिश्चयनयसे मात्र एकामता ही एक मोत्तमार्गका लक्त्या है।

२. पर्यायप्रधान व्यवद्वारतयसे दर्शनक्कानच।रित्ररूप त्रिक मोक्कमार्गका लक्षण है।

मुज्मदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा दव्वमण्णमासेज्ज। जदि समणो अण्णाणी वज्मदि कम्मेहिं विविहेहिं॥ २४३॥

सुद्धति वा रज्यति वा देष्टि वा द्रव्यमन्यदासाद्य । यदि श्रमणोऽज्ञानी वध्यते कर्मभिविविधेः ॥ २४३ ॥

यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावपति सोऽवर्थं क्षेयभूतंद्रव्यमन्यदासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भ्रष्टः स्वयमज्ञानीभृतो सुद्धाति वा रज्यति वा द्वेष्टि वा तथाभूतम् बच्यत एव न तु विसुच्यते । सत् अनैकाप्रयस्य न मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥ २४३ ॥

मधैकाप्रचस्य मोभमार्गत्वमवधारयन्तुपसंहरति-

श्रद्धेसु जो ण सुन्मदि ण हि रज्जदि ऐव दोसमुवयादि । समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥२४४॥

अर्थेषु यो न मुद्यति न हि रज्यति नैव हेपमुपयाति । श्रमणो यदि स नियतं भपयति कमोणि विविधानि ॥ २४४ ॥

#### गाथा ३८३

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः]श्रमण, [अन्यत् द्रव्यम् आसाद्य] अन्यद्रव्यका आश्रय करके [अज्ञानी] अज्ञानी होता हुआ, [सुद्धति वा] मोह करता है, [रज्यित वा] राग करता है, [द्वेष्टि वा] अथवा द्वेष करता है, तो वह [विविधैः कर्मिमः] विविध कर्मोंसे [बध्यते] बंधता है।

टीका:—जो वास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को नहीं भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय करता है, श्रीर उसका आश्रय करके, ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे भ्रष्ट वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, अथवा द्वेष करता है; श्रीर ऐसा (मोही रागी अथवा द्वेषी) होता हुआ बंधको ही प्राप्त होता है, परन्तु मुक्त नहीं होता।

इससे अनेकाग्रताको मोक्षमार्गत्व सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥ अब, एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (आचार्य महाराज) निश्चित करते हुँ (मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका) उपसंहार करते हैं:—

#### धावा ५८८

मन्त्रयार्थः -- [ यदि यः अमणः ] यदि श्रमण [ अर्थेषु ] पदार्थोमें [ न सुस्रति ]

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न होयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाय च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठक ग्रुद्धति न रज्यति न द्वेष्टि तथाभृतः सन् श्रुच्यत एव न तु बच्यते । अत ऐकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्धचेत् ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनम् ॥

भथ श्रमोषयोगप्रज्ञापनम् । तत्र श्रमोषयोगिनः भमणत्वेनान्वाचिनोति— समणा सुद्धुवजुत्ता सहोवजुत्ता य होति समयिष्ट् । तस्य वि सुद्धुवजुत्ता द्यणासवा सासवा सेसा ॥ २४५ ॥ अमणाः श्रद्धोपयुक्ताः श्रमोषयुक्ताश्र भवन्ति समये। तेष्विष श्रद्धोपयुक्ताः अनास्त्राः सासवाः शेषाः ॥ २४५ ॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] ग्रीर न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [सपयति] खपाता है।

टीका:—जो ज्ञानात्मक ग्रात्मारूप एक ग्रग्न (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत ग्रन्य द्रव्यका ग्राश्र्य नहीं करता; ग्रीर उसका ग्राश्र्य नहीं करके ज्ञानात्मक ग्रात्मज्ञानसे ग्रञ्जष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुग्ना मोह नहीं करता, राग नहीं करता; द्वेष नहीं करता, भीर ऐसा वर्तता हुग्ना (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥ इसप्रकार मोक्षमार्गप्रजापन समाप्त हुग्रा !

भव, शुभोपयोगका प्रजापन करते हैं। उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको श्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं:—

#### गाथा २४४

अन्वयार्थः—[समये] शास्त्रमें (ऐसा कहा है कि), [शुद्धोपयुक्ताः अमणाः] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [शुभोपयुक्ताः च मवन्ति] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ताः अनासवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सासवाः] शेष सास्रव हैं, (अर्थात्—शुभोपयोगी आस्रव सहित हैं।)

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायापि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिष्ट् चिप्रष्ट्रचसुविशुद्धदृशिक्षप्तिस्वभावात्मतत्त्ववृत्तिरूपां शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोद्धं न क्षमन्ते । ते तदुपकण्ठिनिविष्टाः कषायकुण्ठीकृतशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठुलमनसः श्रमणाः किं भयेयुर्ने वेत्यत्राभि धीयते । 'धम्मेण परिणद्प्पा अप्पा जिद् सुद्धसंपयोगजुदो । पाविद णिव्वाणसुद्धं सुद्दोवजुतो व
सगासुद्धं इति स्वयमेव निरूपितत्वाद्दित तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सद्दैकार्थसमवायः । ततः
शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेयुः श्रमणाः किंतु तेषां शुद्धोपयोगिक्षः समं समकाष्टत्वं न

टीका:—जो वास्तवमें श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कषाय-कणके जीवित होनेसे, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरूपसे प्रवर्तमान जो 'सुविशुद्ध दर्शन-ज्ञान स्वभाव ग्रात्मतत्वमें परिणतिरूप शुद्धोपयोगभूमिका उसमें ग्रारोहण करनेको ग्रसमर्थ हैं; वे (शुभोपयोगी) जीव—जो कि शुद्धोपयोगभूमिकाके उपकंठ निवास कर रहे हैं, ग्रीर कषायने जिनकी शक्ति कुण्ठित की है, तथा जो ग्रत्यन्त उन्कण्ठित (ग्रात्र) मनवाले हैं, वे-श्रमण हैं या नहीं, यह यहां कहा जारहा है:—

ैधम्मेण परिणदप्पा ग्रप्पा जिंद सुद्धसंपयोगजुदो। पाविद णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥ इसप्रकार (भगवान कुन्दकुन्दाचार्यने ११ वीं गाथामें) स्वयं ही निरूपण किया है, इसिलये शुभोपयोगका धर्मके साथ 'एकार्थसमवाय है। इसिलये शुभोपयोगी भी, उनके धर्मका सद्भाव होनेसे, श्रमण हैं। किन्तु वे शुद्धोपयोगियोंके साथ समान कोटिके नहीं हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोंको निरस्त किया होनेसे निरास्रव ही हैं ग्रौर ये शुभोपयोगी तो कषायकणके विनष्ट न होनेसे सास्रव ही हैं। ग्रौर ऐसा होनेसे ही शुद्धोपयोगियोंके साथ इन्हें (शुभोपयोगियोंको) एकतिन नहीं लिया (वर्णन किया) जाता, मात्र पीछेसे (गौणक्षमें ही) लिया जाता है।

मार्वारं-परमागममें ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण हैं श्रौर शुभोपयोगी भी गौणतया श्रमण हैं। जैसे निश्चयसे शुद्ध बुद्ध-एक-स्वभाववाले सिद्ध ,जीव ही जीव कहलाते हैं श्रौर व्यवहारसे चतुर्गति परिणत ग्रशुद्ध जीव भी जीव कहे

१. आत्मतत्वका स्वभाव सुविशुद्ध दर्शन और ज्ञान है।

२. उपकंट = तलहटी; पड़ोस; नजदीकका भाग; निकटता

अर्थ—धर्मपरिएत स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त हो तो मोक्तसुखको पाता है।
 और यदि शुभोपयोगमें युक्त हो तो स्वर्गसुखको ( कंथको ) पाता है।

४. एकार्थसमवाय=एक पदार्थमें साथ रहसकनेरूप संबंध (आत्मपदार्थमें धर्म और ग्रुभोपयोग एकसाथ हो सकता है इसलिये ग्रुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय है।)

भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकपायत्वादनास्त्रता एव । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणत्वा-त्सास्त्रवा एव । यत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुचीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ।। २४४ ॥

## अय शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमाद्भयति-

अरहंतादिसु भत्ती वच्छलदा पवयणाभिजृत्तेसु । विज्जदि जदि मामरणं मा सुहजुत्ता भवं चरिया ॥२४६॥

> बर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनामियुक्तेषु । विद्यते यदि श्रामण्ये मा शुभयुक्ता भवेश्वर्या ॥ २४९ ॥

सकलसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रे-णावस्थातुमञक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वईदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति-

जाते हैं, उमीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोंकी मुख्यता है ग्रौर शुभोपयोगी जीवोंकी गौणता है; क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेसे निरास्रव ही हैं, ग्रौर शुभोपयोगियोंके मिध्यात्वविषय-कषायरूप श्रशुभास्रवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त हैं ॥ २४५ ॥

भव, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते हैं:-

#### गाया २४६

अन्वयार्थः [ श्रामण्ये ] श्रामण्यमें [ यदि ] यदि [ अईदादिषु भक्तिः ] अर्हन्तादिके प्रति भक्ति तथा [ प्रत्रचनाभियुक्तेषु वत्मलता ] प्रवचनरत जीवोंके प्रति वात्सल्य [ विद्यते ] पाया जाता है तो [ सा ] वह [ शुभयुक्ता चर्या ] शुभयुक्त चर्या ( शुभोपयोगी चारित्र ) [ भवेत् ] है।

टीका:—सकल संगके सन्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायांश ( ग्रत्पकषाय ) के ग्रावेशके वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमें स्वयं ग्रशक्त है, ऐसा श्रमण, पररूप (१) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले ग्रहन्तादिक तथा (२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोंके प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चंचल है उस (श्रमण) के, मात्र उतने

पादकेषु प्रवचनाभियुक्तेषु च मक्तया वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मात्ररागप्रवर्तितवरद्रव्यप्र-षृष्ठिसंबलितशुद्धात्मवृत्तेः शुमोपयोगि चारित्रं स्यात् । अतः शुभोपयोगिश्रमणानां शुद्धात्मानुराग-योगि चारित्रत्वलक्षणम् ॥ २४६ ॥

वय श्रमोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिसुपदर्शयति-

वंदणणमंसऐहिं अञ्भुद्वाणाणुगमणपिडवत्ती । समऐस समावणञ्चो ण णिंदिदा रायचरियम्हि ॥ २४७॥

बन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः । श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिना रागचर्यायाम् ॥ २४७ ॥

रागसे प्रवर्तमान परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणतिमिलित होनेसे, शुभोपयोगी चारित्र है।

इससे (यह कहा गया है कि) शुद्धात्माका अनुरागयुक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणोंका लक्षण है।

भावार्थ:—मात्र शुद्धातमपरिणतिरूप रहनेमें स्रसमर्थ होनेके कारण जो श्रमण, पर जो स्राह्मन्तादि, उनके प्रति भक्तिसे तथा पर जो स्रागमपरायण जीव, उनके प्रति वात्सल्यसे चंचल (स्रस्थिर) हैं उनके शुभोपयोगी चारित्र है, क्योंकि शुद्धातमपरिणति परद्रव्य प्रवृत्ति (परद्रव्यमें प्रवृत्ति)के साथ मिली हुई है, स्रर्थात् वह शुभभावके साथ मिश्रित है।। २४६।।

ग्रब, शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:---

गाया २४७

भन्वयार्थः—[अमणेषु ] श्रमणोंके प्रति [वन्दननमस्करणाभ्यां ] वन्दन— नमस्कार सहित [ मभ्युत्थानानुगमनप्रतिपिषः ] 'ग्रभ्युत्थान ग्रौर 'ग्रनुगमनरूप 'विनीत प्रवृत्ति करना तथा [अमापनयः ] उनका श्रम दूर करना [रागचर्यायाम् ] रागचर्यामें [न निन्दिता ] निन्दित नहीं है ।

१. अभ्यत्यान = मानार्घ खड़ा होजाना वह ।

२. अनुगमन = पीछे चलना वह ।

३. विनीत = विनययुक्त, सन्मानयुक्त, विवेकी, सभ्य ।

शुमोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु बन्दननमस्करणाम्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तिश्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्तिश्र न दुष्येत् ॥ २४७ ॥

## मन् श्रमोपयोणनाभे नैवं विद्याः प्रकाशे सम्बन्धि विप्रित्या द्वारित । चरिया हि सरागाणं जिणिंदपू जोवदसो य ॥ २४ = ॥

दर्शनज्ञानीपदेशः शिष्यग्रहणं च पीषणं तेषाम् । चर्या हि मरागाणां जिनेन्द्रपूजीपदेशश्च ॥ २४८ ॥

अनुजिन्नुक्षापूर्वकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तत्योषणप्रवृत्तिजिनेन्द्रपूजो-पदेशप्रवृत्त्व शुभोपयोगिनामेव मवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४८ ॥ अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति—

टीका:— शुनोपयोगियों के शुद्धात्मा अनुरागयुक्त चारित्र होता है, इसलिये जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणों प्रित जो वन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-अनुगमनरूप विनीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो श्रम दूर करनेकी (वैयावृत्यरूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियों के लिये दूषित (दोपरूप, निन्दित) नहीं है। (अर्थात् शुभोपयोगी मुनियों के ऐसी प्रवृत्तिका निषेध नहीं है)।। २४७।।

मब यह प्रतिपादन करते हैं कि शुभीपयोगियों के ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं:--

अन्तयार्थ:—[दर्भनद्वानोपदेश:] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन श्रौर सम्यग्ज्ञानका) उपदेश, [शिष्यग्रहणं] शिष्योंका ग्रहण, [च] तथा [तेषाम् पोषणं] उनका पोषण, [च] श्रौर [जिनेन्द्रपूजोपदेश:] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [ह] वास्तवमें [सरागाणांचर्या] सरागियोंकी चर्या है।

टीका:—ग्रनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनजानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति ग्रीर जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं ॥ २४८ ॥

मब, यह निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैं:--

# उवकुणदि जो वि णिचं चादुव्वरणस्स समणसंघम्स । कायविराधणरहिदं मो वि सरागणधाणो से ॥ २४६ ॥

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वेर्णस्य श्रमणसंघस्य । कायविराधनरदितं मोऽपि मरागप्रधानः स्यात् ॥ २४६ ॥

प्रतिक्षातसंयमत्वात् पट्कायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ता चातुर्व-र्णस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् श्रभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४९ ॥

अथ प्रशृत्तेः संयमिवरोधित्वं प्रतिषेधयति-

#### गाया २४९

अन्वयार्थः—[ यः अपि ] जो कोई (श्रमण) [ नित्यं ] सदा [ कायविराधन-रहितं ] (छह) कायकी विराधनासे रहित [ चातुर्वर्णस्य ] चारप्रकारके [ श्रमणसंघम्य ] श्रमण संघका [ उपकरोति ] उपकार करता है, [ सः अपि ] वह भी [ सरागप्रधानः स्पात् ] रागकी प्रधानतावाला है।

टीकाः—संयमकी प्रतिज्ञा की होनेसे पट्कायके विराधनसे रहित जो कोई भी, शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत, वारप्रकारके श्रमणसंघका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रधानताके कारण शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके कदापि नहीं ।। २४६ ।।

ग्रब प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं ( ग्रथीत् शुभोपयोगी श्रमणके संयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये,-यह कहते हैं ):—

१. श्रमणसंघको द्युद्धात्मपरिणतिके रत्त्रणमें निमित्तभूत जो उपकार प्रवृत्ति द्युभोपयोगी श्रमण करते हैं वह छह कायको विराधनासे रहित होती है, क्योंकि उन ( शुभोपयोगी श्रमणों ) ने संयमको प्रतिज्ञा ली है।

२. श्रमणके ४ प्रकार यह हैं:-(१) ऋषि, (२) मुनि, (३) यति और (४) अनगार। ऋदिप्राप्त श्रमण ऋषि हैं, अवधि, मनःपर्यय अथवा केवलझानवाले श्रमण मुनि हैं, उपशमक या चपकश्रेणीमें आरूद श्रमण यनि हैं और सामान्य साधु अनगार हैं। इसप्रकार चतुर्विध श्रमण संघ है।

जदि कुणदि कायखेदं वेज्जावचत्थमुज्जदोः ममणो।
ण हवदि हवदि अगारी धम्मो मो सावयाणं से ॥ २५०॥

यदि करोति कायखेदं नैयावृत्त्यर्थग्रुद्यतः श्रमणः। न भवति मबत्यगारी धर्मः स भावकाणां स्यात्॥ २४०॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृचित्राणाभित्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयति स गृहस्थधर्मानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृच्चिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातच्या । प्रवृचाविष संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २४० ॥

#### काषा २४०

बन्तयार्थ:—[यदि] यदि (श्रमण) [वैयावृत्यर्थम् उद्यतः] वैयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुग्रा [कायखेदं] छह कायको पीड़ित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवि ]श्रमण नहीं है, [श्रागरी भवि ] गृहस्थ है; (वयोंकि) [सः] वह (छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति) [श्रावकाणां धर्मः स्यात्] श्रावकोंका धर्म है।

टीका:—जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणितकी रक्षा हो,—इस ग्रभिप्रायसे वैयावृत्यकी प्रवृत्ति करता हुग्रा ग्रपने संयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश कररहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है। इससे (यह कहा है कि) जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयमके साथ विरोध न ग्राये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमें भी संयम ही साध्य है।

भावार्थः — जो श्रमण छह कायको विराधना सहित वैयावृत्यादि प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश करता है; इसलिये श्रमणको वैयावृत्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाहिये कि जिससे संयमकी विराधना न हो।

यहाँ इतना विशेष समभना चाहिय कि—जो स्व शरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्यादिमें भी सावद्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये,—यही शोभास्पद है। किन्तु जो अन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वैयावृत्यादि धमंकायंमें सावद्यको न चाहे उसके तो सम्यक्त्व ही नहीं है। २४०॥

मथ प्रवृतेर्विषयविभागे दर्शयित—
जागहाणं णिरवेक्स्वं मागारणगारचरियजुत्ताणं।
श्रणुकंपयोवयारं कुव्वदु लेवा जिद वि श्रप्पो॥२५१॥
जैनानां निर्पेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्।
अनुकम्पयोपकारं करोत लेपो यद्यप्यन्यः॥२५१॥

या किलानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्तिः सा खन्त्रनेकान्तमैत्रीपवित्रितचिचेषु छुद्धेषु जैनेषु छुद्धान्मकानदर्शनप्रवृत्तवृत्तितया साकारानाकारचर्यागुक्तेषु छुद्धान्मोपलम्भेतरसकल-

ग्रब प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग बतलाते हैं ( ग्रथीत् ग्रब यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है ग्रीर किसके प्रति नहीं ):—

#### गाया २५१

बन्वयार्थः—[यद्यपि अन्यः लेपः] यद्यपि अन्य लेप होता है तथापि [ साकारानाकारचर्यायुक्तानाम् ] साकार-ध्रनाकार चर्यायुक्त [ जैनानां ] जैनोंका [अनुकम्पासे [निरपेक्षं ] निरपेक्षतया [उपकारं करोतु ] (शुभोपयोगसे ) उपकार करो।

टीका:— जो अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे यद्यपि अल्प लेप तो होता है, तो भी अनेकान्तके साथ मैत्रीसे जिनका चित्त पवित्र हुआ है ऐसे शुद्ध जैनोंके प्रति— जां कि शुद्धात्माके ज्ञान-दर्शनमें प्रवर्तमान ैवृत्तिके कारण साकार- अनाकार चर्यावाले हैं उनके प्रति,—शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किये विना ही, उस प्रवृत्तिके करनेका निपेध नहीं है; किन्तु अल्पलेप-वाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारसे वह प्रवृत्ति अनिषद्ध हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ ( अर्थात् यदि सबके प्रति सभी प्रकारसे की जाय तो ) उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे परके और निजके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकती ।

भावार्थः — यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकां रस्वरूप प्रवृत्तिसे श्रल्पलेप तो होता है, तथापि यदि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूप चर्यावाले शुद्ध जैनोंके प्रति, तथा

१ वृत्ति - परिण्तिः, वर्तनः, वर्तना वह ।

२. ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है।

निरपेशतयैवाम्पलेपाप्पप्रतिषिद्धा न पुनरन्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिषिद्धा, तत्र तथा-प्रष्टस्याग्रद्धात्मवृत्तित्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥

मथ प्रवृत्तेः कालविमागं दर्शयति-

रीगेण वा छुधाए तगहाए वा ममेण वा रूढं। दिद्रा ममणं साह पडिवज्जदु आदमतीए॥ २५२॥

रोगेण वा ज्ञुत्रया तृष्णया वा अमेण वा रूढम् । इष्ट्रा श्रमणं माधुः प्रतिपद्मतामात्मशक्तया ॥ २५२ ॥

## यदा हि समिषातशुद्धात्मवृत्तेः अमणस्य तत्प्रच्याक्महेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः

(२) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके उसका निषेध नहीं है। परन्तु, यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोंके अतिरिक्त दूसरोंके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योंकि इसप्रकारसे परको या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ॥ २४१॥

स्रव, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते हैं ( स्रर्थात् यह बतलाते हैं कि— शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है स्रौर किस समय नहीं ):—

#### गाया २५२

अन्त्रसार्थः — [ रोगेण वा ] रोगसे, [ ज्ञुधया ] क्षुधासे, [ तृष्णया वा ] तृषासे [ अमेण वा ] अथवा श्रमसे [ रूड्म् ] आकांत [ अमणं ] श्रमणको [ दृष्ट्वा ] देखकर [ साधुः ] साधु [ आत्मशक्त्या ] अपनी शक्तिके अनुसार [ प्रतिपद्यताम् ] वैयावृत्यादि करो ।

टीका:—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण—कोई भी उपसर्ग—ग्राजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको ग्रपनी शक्तिके श्रनुसार प्रतिकार करनेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है; ग्रीर उसके श्रतिरिक्तका काल श्रपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है।

१. प्रतिकार = उपाबः सहावः

स्यात् स शुभोषयोगिनः स्वशक्तया प्रतिचिकीर्षो प्रष्टृ विकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः सम-घिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ २५२ ॥

यथ लोकसंभाषणप्रवृत्तिं सनिमित्तविमागं दर्भपति---

वेज्जावचिणिमित्तं गिलाणगुरुवालवुहममणाणं। लोगिगजणमंभामा ण णिदिदा वा सुद्दोवजुदा ॥ २५३ ॥

वैयावृत्यनिमित्तं गलानगुरुषालबृद्धश्रमणानाम् । लोक्तिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोषयदा ॥ २५३ ॥

समिष्यतशुद्धात्मष्ट्वीनां ग्लानगुरुषालष्टद्धश्रमणानां वैयाष्ट्रस्यनिमिचमेव शुद्धात्मष्ट्वि-शून्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमिचमपि ॥ २५३ ॥

भावार्थः जब शुद्धातमपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वम्थ भावका नाश करनेवाला रोगादिक श्राजाय तब उस समय शुभोपयोगी माधुको उनकी मेवाकी इच्छारूप प्रवृत्ति होती है, श्रौर शेप कालमें शुद्धातमपरिणतिको प्राप्त करनेक लियं निज श्रमुष्ठान होता है।। २५२॥

अब लोगोंके साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी श्रमणको लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस निमित्तसे करना योग्य है और किस निमित्तमे नहीं, सो कहते है ):—

#### माथा २५३

अन्वयार्थः—[वा] और [ग्लानगुरुवालष्ट्रद्वश्रमणानाम्] रोगी, गुरु (पूज्य, बड़े), बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी [वैयाष्ट्रत्यिनिमित्तं] सेवाके निमित्तसे, [शुभोषयुता] शुभोषयोगयुक्त [लोकिकजनसंभाषा] लौकिक जनोंके साथको वातचीत [न निन्दिता] निन्दित नहीं है।

टीका: - शुद्धातमपरिणितको प्राप्त रोगी, गुरु, बाल श्रीर वृद्ध श्रमणोंकी सेवाके निमित्तसे ही (शुभोपयांगी श्रमणको) शुद्धातमपरिणितशून्य लोगोंके साथ बातचीत प्रसिद्ध है (-शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं है), किन्तु श्रन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो हैसा नहीं है।। २५३॥

## अधेवमुक्तस्य भुभोषयोगस्य गौजमुख्यविभागं दर्शयति-

एमा पमत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरत्थाणं। चरिया परेत्ति भणिदा नाएव परं लहदि मोक्खं॥ २५४॥

एपा प्रज्ञम्तभृता श्रमणानां वा पुनगृहिस्थानाम् । चर्या परेति भणिता तर्येव परं लभते सीस्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रश्नस्तचर्याह्य उपवर्णितः शुभोपयोगः तद्यंशुद्धात्मप्रकाशिकां समस्तविरतिष्ठपेयुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मष्ट्रचि विरुद्धरागसंगतत्वाद्गौणः श्रमणा-नां, गृहिणां तु समस्तविरतेरमावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्पत्

श्रव इसप्रकारसे कहं गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते हैं; (श्रथत् यह बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है श्रौर किसके मुख्य होता है ।):—

गाथा २५४ अन्वयार्थः—[एपा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [अमणानां] श्रमणोंके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] ग्रौर गृहस्थोंके तो [परा] मुख्य होती है, [इति मणिता] ऐसा (शास्त्रोंमें) कहा है; [तया एव] उसीसे [परं सीख्यं लभने] (परम्पराते) गृहस्थ परम सौख्यको प्राप्त होता है।

टीकाः — इमप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरितिको प्राप्त श्रमणोंके कपायकणके सद्भावके कारण प्रवितित होता हुआ, गौण होता है; क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणितसे विरुद्धरागके साथ संबंधवान है; और वह शुभोपयोग गृहस्थोंके तो, सर्वविरितिके अभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कषायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योंकि — जैसे ईधनको स्फिटिकके संपर्कसे सूर्यके तेजका अनुभव होता है (और इसलिये वह कमशः जल उठता है) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, और (इसलिये वह शुभोपयोग) कमशः परम निर्वाणसौक्ष्यका कारण होता है।

श. चारित्रदशामें प्रवर्तमान उप शुद्धात्माप्रकाशनको हो यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है; सम्यग्दष्टिगृह-स्थके उसका अभाव है। शेष, दर्शनापेज्ञासे तो सम्यग्द्ष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका प्रकाशन है हो।

टिकसंपर्केणार्कतेजस इवैधसां रागसंयोगेन श्रद्धात्मनोऽतुप्रवात्क्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारण-त्वाच ग्रुख्यः ॥ २५४ ॥

अय शुभोषयोगस्य कारणवैषरीत्यात् फलवैषरीत्यं साधयति-

रागो पमत्थभूदो वत्थुविमेमेण फलदि विवरीदं। णाणाभूमिगदाणिह वीजाणिव मम्मकालिम्ह ॥ २५५॥

रागः प्रशम्तभृतो वस्तुविशेषेण फलति विषयीतम् ! नानाभृमिगतानीह बीजानीव सस्यकाले ॥ २५५ ॥

## यभैकेषामपि बौजानां भूमिवैपरीत्याश्रिष्पचिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य

भावार्यः दर्शनापेक्षासे तो श्रमणको तथा सम्यग्दृष्टिगृहस्थको शुद्धात्माका ही म्राश्रय है, परन्तु चारित्रापेक्षासे श्रमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणित मुख्य होनेसे शुभोपयोग गौण है और सम्यग्दृष्टि गृहस्थके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणितको प्राप्त न हो सकनेसे म्रशुभ वंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है। सम्यग्दृष्टि गृहस्थके श्रशुभसे (-विशेष म्रशुद्ध परिणितसे) छूटनेके लिये प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोगका पुरुषार्थ वह भी शुद्धिका ही मन्दपुरुषार्थ है, न्योंकि शुद्धात्मद्रव्यके मंद म्रालम्बनसे म्रशुभ परिणित बदल कर शुभ परिणित होती है और शुद्धात्मद्रव्यके उग्र म्रालम्बनसे शुभपरिणित भी बदल कर शुद्धपरिणित होजाती है।। २४४॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोगको कारणकी विवरीततासे फलकी विपरीतता होती है:—

#### बाबा ४३३

मन्वपार्थः—[ इह नानाभृमिगतानि बीजानि इव ] जैसे इस जगतमें श्रिनेक प्रकारकी भूमियोंमें पड़े हुये बीज [ सस्यकाले ] धान्यकालमें विपरीततया फलित होते हैं, उसीप्रकार [ प्रश्नस्तभूतः रागः ] प्रशस्तभूत राग [ वस्तु विशेषेण ] वस्तु-भेदसे (-पात्र भेदसे ) [ विपरीतं फलित ] विपरीततया फलता है ।

टीका: — जैसे वो के वो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिकी विपरीतता होती है, (ग्रर्थात् ग्रच्छी भूमिमें उसी बीजका ग्रच्छा ग्रन्न उत्पन्न होता है ग्रीर खराब भूमिमें वही खराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता ),

शुमोषयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥ २५५ ॥ भव कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति---

ऋदुमत्यविहिदवत्थुमु वदणियमज्भयणभाणदाण्रदो । ण लहदि अपुण्वभावं भावं मादण्यगं लहदि ॥ २५६ ॥

इबस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानस्तः । न लभते अपुनभावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६॥

शुमोषयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भात्रोपलम्मः किल फलं, तचु कारणवैपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र ज्ञ्जस्यव्यवस्थापितवस्तुनि कारणवैपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोमस्यापुनर्भावश्र्त्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भावी ( अनिवार्य ) है ॥ २५५ ॥

भ्रब कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीनता बतलाते हैं:---

#### गाया २४६

अन्वयार्थः—[ इग्रस्थविहितवस्तुषु ] जो जीव छद्मस्थविहित वस्तुग्रोंमें ( छद्मस्थ—ग्रज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमें ) [ व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ] व्रत-नियम-ग्रध्ययन-ध्यान-दानमें रत होता है वह [ अपुनर्भावं ] मोक्षको [ न लभते ] प्राप्त नहीं होता, ( किन्तु ) [ सातात्मकं भावं ] सातात्मक भावको [ लभते ] प्राप्त होता है ।

टीकाः— 'सर्वज्ञस्थापित वस्तुश्रोंमें युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसंचयपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है। वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है। वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है; उनमें व्रत-नियम-श्रध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी विपरीतता है; वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है।। २४६॥

१. सर्वश्रश्यापित = सर्वश्र कथितः

२. पुरवापसद् = पुरुब-अपसद्, अधमपुरुव, इतपुरुब ।

## अध कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति-

अविदिदपरमत्थेसु य विश्वयकसायाधिगेसु पुरिसेसु । जुडं कदं व दत्तं फलदि कुदेवेसु मणुवेसु ॥ २५७ ॥ अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु । जुष्टं कृतं बा दचं फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ २४७ ॥

यानि हि इश्वस्थव्यवस्थापितवस्तृनि कारणवैषरीत्यं ते खलु गुद्धातमपरिक्वानशृत्यत-यानवाप्तगुद्धात्मष्ट्रचितया चाविदितपरमार्था विषयकवायाधिकाः पुरुषाः तेषु ग्रुभोषयोगात्मकानां जुष्टोषकृतद्क्तानां या केवलपुण्यापसद्वप्राप्तिः फलवैषरीत्यं तत्कुदेवमनुजन्वम् ॥ २५७ ॥

अथ कारणवैपरीत्यात् फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति-

ग्रव (इस गाथामें भी) कारणविपरीतता ग्रौर फलविपरीतता ही बतलाते हैं:—

#### गाया २५७

अन्वयार्थः—[ अतिदितपरमार्थेषु ] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है, [ च ] श्रीर [विषयकषायाधिकेषु ] जो विषय—कषायमें अधिक है, [पुरुषेषु ] ऐसे पुरुषोके प्रति [जुष्टं कृतं ना दत्तं ] सेवा, उपकार या दान [ कृदेवेषु मनुजेषु ] कुदेवरूपमें श्रीर कुमनुष्यकृषमें [फलति ] फलता है।

टीका:—जो छद्मस्थस्थापित वस्तुये है वे कारणविपरीतता हैं; वे (विपरीत कारण) वास्तवमें (१) शद्धात्मज्ञानसे श्रून्यताके कारण, 'परमार्थके अजान' और (२) शद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे 'विषयकपायमें अधिक' ऐसे पुरुष हैं। उनके प्रति शुभोपयोगात्मक जीवोंको—सेवा, उपकार या दान करनेवाले जीवोंको—जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता है; वह (फल) कुदेव-मनुष्यत्व है।। २५७।।

अब यह श्रद्धा करवाते है कि कारणकी विपरीततासे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता:— जदि ते विसयकसाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेमु । किह ते तप्पडिबद्धा पुरिसा णित्थारमा होति ॥ २५=॥

यदि ते विषयकषायाः पार्पामांत प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।
कथं ने तन्त्रतिबद्धाः पुरुषा निस्नारका भवन्ति ॥ २४८ ॥

विषयकषायास्तावस्पापमेव तद्रन्तः पुरुषा अपि पापमेव तद्रनुरक्ता अपि पापानुरक्त-त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कन्प्यन्ते कथं पुनः संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत् ।। २४८ ॥

मथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति —

उवरदपावां पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सञ्बेसु । गुणम्मिटिदोवसेवी हवदि स भागी सुमग्गस्स॥ २५६ ॥

#### माथा २५:

अन्वयार्थः—[ यदि वा ] जबिक '[ ते विषयकषायाः ] वे विषयकणाय [पापम् ] पाप हैं' [ इति ] इसप्रकार [ शास्त्रेषु ] शास्त्रोंमें [ अरूपिताः ] प्ररूपित किया गया है, तो [ तत्प्रतिबद्धाः ] उनमें प्रतिबद्ध ( विषय-कषायोंमें लीन ) [ ते पुरुषाः ] वे पुरुष [ निस्तारकाः ] निस्तारक ( पार लगाने वाले ) [ कथं भवन्ति ] केंसे हो सकते हैं ?

टीका:—प्रथम तो विषयकषाय पाप ही हैं; विषयकषायवान् पुरुष भी पाप ही हैं; विषयकषायवान् पुरुषों प्रित अनुरक्त जीव भी पापमें अनुरक्त होनेसे पाप ही हैं। इसलिये विषयकषायवान् पुरुष स्वानुरक्त (विषयकषायवान्के प्रति अनुरक्त) पुरुषोंको पुण्यका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे संसार से निस्तारके कारण तो कैसे हो सकते हैं? (नहीं हो सकते); इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता (अर्थात् विषयकषायवान् पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत नहीं होता।)॥ २४ = ॥

मब म्रविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'म्रविपरीत कारण' उसको बतलाते हैं:— उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु । गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ २४९ ॥

उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्भनज्ञानचारित्रयौग-पद्यपरिणतिनिवृत्तेकाम्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः स्वयं मोक्षपुण्यायतनत्वादविपरीतफलका-रणं कारणमविपरीतं प्रत्येयम् ॥ २४९ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति-

श्रमुभोवयोगरहिदा सुदृधवज्जता सुहोवजुत्ता वा । णित्थारयंति लोगं तेसु पमत्थं लहदि भत्तो ॥ २६० ॥

अधुभोषयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुभोषयुक्ता वा । निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रशम्नं लभते भक्तः ॥ २६० ॥

#### गाथा २५९

अन्तरार्थः—[ उपरतपापः ] जिसके पाप रुक गया है, [मर्नेषु धार्मिकेषु समभावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है, ग्रौर [ गुणसिमितितोपसेत्री ] जो गुण-समुदायका सेवन करनेवाला है, [ मः पुरुषः ] वह पुरुष [ सुमार्गस्य ] मुमार्गका [ भागी भवति ] भागी होता है । ( अर्थात् सुमार्गवान् है)

टीकाः—पापके रुक जानेसे, सर्वधिमयोंक प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे ग्रीर गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्रकी युगपत्तारूप परिणितसे रिचत एकाग्रतास्वरूप सुमार्गका भागी ( सुमार्गशाली-सुमार्गका भाजन ) है वह श्रमण निजको ग्रीर परको मोक्षका ग्रीर पुण्यका ग्रायतन ( स्थान ) है इसलिये वह (श्रमण ) ग्रविपरीत फलका कारण ऐसा 'ग्रविपरीत कारण' है, ऐसी प्रतीति करनी चाहिये ॥ २५६ ॥

श्रव, श्रविपरीत फलका कारण, ऐसा जो 'ग्रविपरीत कारण' है उसे विशेष समभाते :—

#### गाथा २६०

अन्वयार्थः—[ अशुमोपयोगरहिताः ] जो अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये [ शुद्धोपयुक्ताः ] शुद्धोपयुक्तः [ वा ] अथवा [ शुभोपयुक्ताः ] शुभोपयुक्तः होते हैं, वे

यथोक्तलभणा एव श्रमणा मोहद्वेषाप्रशस्तरागोच्छेदादशुमोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकल-कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा-यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिमावष्रवृत्तप्रशस्तमावा मवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ २६०॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसम्रुपासनप्रवृत्तिं सामान्यविशेषतो विधेयतया स्त्रद्वैतेनोपदर्शयति—

दिट्टा पगदं वत्थुं अन्भुट्टाण्पधाणिकरियाहि । वट्टदु तदो गुणादो विसेसिद्व्यो ति उवदेसो ॥ २६१ ॥

> टप्ट्या प्रकृतं वस्त्वस्युत्यानप्रधानक्रियाभिः। वर्ततां ततो गुणाहिशेषितव्य इति उपदेशः॥ २६१॥

(श्रमण) [ लोकं निस्तारयन्ति ] लोगोंको तार देते हैं; (ग्रीर) [तेषु भक्तः ] उनके प्रति भक्तिवान जीव [ प्रशस्तं ] प्रशस्त ( पुण्य ) को [ लभते ] प्राप्त करता है।

टीका:—यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही—जो कि मोह, द्वेष ग्रौर श्रप्रशस्त रागके उच्छेदसे ग्रशभोपयोगरहित वतंते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित् शृद्धोपयुक्त (शुद्धोपयोगमें युक्त) ग्रौर प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त होते हैं वे—स्वयं मोक्षायतन (मोक्षके स्थान) होनेसे लोकको तार देते हैं, ग्रौर उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी (पुण्यशाली) होते हैं ॥ २६०॥

म्रब म्रविपरीत फलका कारण जो 'म्रविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवित्त सामान्यतया भ्रौर विशेषतया करने योग्य है,-यह दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं:--

#### गाथा २६१

अन्वयार्थः—[ प्रकृतं वस्तु ] 'प्रकृत वस्तुको [ दृष्ट्वा ] देखकर (प्रथम तो ) [ अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ] 'ग्रभ्युत्थान ग्रादि क्रियाग्रोंसे [ वर्तताम् ] (श्रमण ) वर्तो;

१. प्रकृतवस्तु - अविकृत वस्तु; अविषरीत पात्र ( अभ्यंतर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाको बतानेवाला जो बहिरंग-निर्मेश-निर्विकाररूप है उस रूपवाले अमणको यहां 'प्रकृत वस्तु' कहा है।)

२. अभ्युत्यान = सम्मानार्थं खड़े होजाना और सम्मुख जाना।

अमणानामात्मविश्चिद्धिदेती प्रकृते वस्तुनि तद्वक्लिकयाप्रवृत्त्या गुणातिश्चयाथानमप्र-तिष्टिक्ष् ॥ २६१ ॥

> अञ्मुद्वाणं गहणं उवासणं पोसणं च सकारं। अंजलिकरणं पणमं भणिदं इह गुणाधिगाणं हि ॥ २६२ ॥

अभ्यत्थानं ग्रहणग्रुपासनं पोपणं च सत्कारः। अभ्जलिकरणं प्रणामो मणितमिह गुणाधिकानां हि ।। २६२ ॥

श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामम्युत्यानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृ-

[ततः] फिर [गुणात्] गुणानुसार [विशेषितव्यः] भेद करना,—[ इति उपदेशः] ऐसा उपदेश है।

टीकाः — श्रमणोंके ग्रात्मविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृतवस्तु (श्रमणः) के प्रति उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके ग्रारोपण करनेका निषेध नहीं है।

मात्रार्थः — यदि कोई श्रमण ग्रन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही, मानो वह ग्रन्य श्रमण गुणातिशयवान् हो इसप्रकार उनके प्रति (ग्रभ्युत्थानादि) व्यवहार करना चाहिये। फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार वर्ताव करना चाहिये।। २६१।।

( इसप्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैं:--)

#### गाथा २६२

अन्वयार्थः — [गुणाधिकानां हि ] गुणमें अधिक (श्रमणों ) के प्रति [ अभ्यु-त्थानं ] अभ्युत्थान, [ ग्रहणं ] ग्रहण ( आदरसे स्वीकार ), [ उपासनं ] उपासन ( सेवा ), [ पोषणं ] पोषण ( उनके अशन, शयनादिकी चिन्ता ), [ सत्कारः ] सत्कार ( गुणोंकी प्रशंसा ), [ अञ्जलिकरणं ] ग्रञ्जलि करना ( विनयपूर्वक हाथ जोड़ना ) [ च ] ग्रौर [ प्रणामः ] प्रणाम करना [ इह ] यहां [ भिणतम् ] कहा है ।

टीका:—श्रमणोंको अपनेसे अधिक गुणी (श्रमणोंके ) प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, उपासन, पोषण, सत्कार, अंजलिकरण और प्रणामरूप प्रवृत्तियाँ निषद्ध नहीं हैं।। २६२ ।।

भय श्रमणामासेषु सर्वाः प्रवृत्तीः प्रतिवेधयित— श्रव्भुट्टेया समणा सुत्तत्थविसारदा उवासेया। मंजमतवणाणब्हा पणिवदणीया हि समणेहिं॥ २६३॥

> अम्युत्थेयाः अमणाः स्त्रार्थविशारदा उपासेयाः । संयमतपोज्ञानादणाः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥

स्त्रार्थवैशारद्यप्रवर्तितसंयमतपःस्वतत्त्वज्ञानानामेव अमणानामभ्युत्वानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्र-तिषिद्धा इतरेषां तु अमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३ ॥

भय कीहकः अमणामाक्षे भवतीत्याख्याति—

ण हवदि समणा ति मदा संजमतवसुत्तसंपजुतौ वि ।

जदि सहहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणक्खादे ॥ २६४ ॥

व भवति अमण इति मतः संयमतपः सत्रसंप्रयुक्तोऽपि ।

यदि अद्भवे नार्यानात्मप्रधानात् जिनाख्यातात् ॥ २६४ ॥

अब श्रमणाभासोंके प्रति समस्तप्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं:—
गावा २६३

अन्वयार्थः—[ अमणैः हि ] श्रमणोंके द्वारा [ स्त्रार्थिवशारदाः ] सूत्रार्थिवशारद ( सूत्रोंके श्रीर सूत्रकथित पदार्थोंके ज्ञानमें निपुण ) तथा [ संयमतपोज्ञानाढ्याः ] संयन, तप श्रीर (श्रात्म ) ज्ञानमें समृद्ध [ अमणः ] श्रमण [ अभ्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः ] श्रभ्युत्थान, उपासना श्रीर प्रणाम करने योग्य हैं।

टीकाः — जिनके सूत्रोंमें ग्रीर पदार्थोंमें विशारदत्वके द्वारा संयम, तप ग्रीर स्वतत्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोंके प्रति ही ग्रभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ ग्रनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके ग्रतिरिक्त ग्रन्य श्रमणाभासोंके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं।। २६३।।

ग्रब, श्रमणाभास कैसा ( जीव ) होता है सो कहते हैं:—
गांचा २६४

अन्वयार्थः — [ संयमतपः स्त्रसंपयुक्तः अपि ] सूत्र, संयम श्रोर तपसे संयुक्त होने पर भी [यदि ] यदि (वह जीव) [ जिनाख्यातान् ] जिनोक्त [ आत्मप्रधानान् ]

आगमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वेनात्मना ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रद्धानः श्रमणाभासो भवति ।। २६४ ।।

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति— अववददि सामणन्थं समणं दिट्टा पदासदो जो हि । किरियासु णाणुमगणदि हवदि हि मो णट्टचारित्तो ॥ २६५ ॥

अपनद्ति शासनम्यं श्रमणं दृष्ट्वा प्रद्वेपतो यो हि । क्रियास नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ २६५ ॥

श्रमणं शासनस्थमपि प्रद्वेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रद्वेषक्षायितत्वाचारित्रं नश्यति ॥ २६४ ॥

ब्रात्मप्रधान [ अर्थान् ] पदार्थोंका [ न श्रद्धचे ] श्रद्धान नहीं करता तो वह [ श्रमणः न भवति ] श्रमण नहीं है,—[ इति मतः ] ऐसा ( ब्रागममें ) कहा है।

टीका:—आगमका ज्ञाता होनेपर भी, संयत होनेपर भी, तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त अनन्त पदार्थोंसे भरे हुये विश्वको—जो कि (विश्व ) अपने आत्मासे ज्ञेयरूपसे पिया जाता होनेके कारण आतमप्रधान है उसका—जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है ॥ २६४॥

ग्रब, जो श्रामण्यमे समान है उनका ग्रनुमोदन (ग्रादर) न करनेवालेका विनाश बतलाते हैं:—

#### गाया २६४

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [शामनस्थं अमणं] जासनस्थ (जिनदेवके शासनमें स्थित) श्रमणको [टप्ट्वा] देखकर [प्रदेशतः] द्वेपसे [अपवदति] उसका अपवाद करता है, और [क्रियासु न अनुमन्यने] (मत्कारादि) कियाश्रोंक करनेमें अनुमत (प्रसन्न) नहीं है [सः नष्टचारित्रः हि भवति] उसका चारित्र नष्ट होजाता है।

टीका:—जो श्रमण द्वेपके कारण शासनस्थ श्रमणका भी अपवाद करता है और (उसके प्रति सत्कारादि) कियायें करनेमें अनुमत नहीं है, वह श्रमण द्वेषसे कैषायित होनेसे उसका चारित्र नष्ट हो जाता है।। २६५ ।।

शासम्प्रधान = जिसमें आत्मा प्रधान है ऐसा; [ आत्मा समस्त विश्वको जानता है इसलिये वह विश्वमें-विश्वक समस्त पदार्थोंमें-प्रधान है । ]

२. कषायित = क्रोधमानादिक कषायवाले; रंगित; विकारी।

अब आमण्येनाधिकं दीनमिवाचरतो विनाशं दर्शयति-

गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो ति । होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति । भवन् गुणाधरो यदि म भवत्यनन्तमंसारी ॥ २६६॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन् श्रा-मण्यावलेपवज्ञात् कदाचिदनन्तसंसार्येषि भवति ।। २६६ ।।

**मध** श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्श्वयति---

श्रिथगगुणा सामग्णे वट्टंति गुणाधरेहिं किरियासु। जिंद ते मिच्छवजुत्ता हवंति पञ्भट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

ग्रव, जो श्रामण्यमें ग्रधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमें हीन (ग्रपनेसे मुनिपनेमें नीचा) हो ऐसा ग्राचरण-करनेवालेका विनाश बतलाते हैं:—

#### गाथा २६६

अन्वयार्थः—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन् ] गुणोंमें हीन होनेपर भी [अपि श्रमणः भवाि ] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति ] ऐसा मानकर अर्थात् गर्व करके [गुणतः अधिकस्य ] गुणोंमें ग्रधिक (ऐसे श्रमण) के पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय (करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवित ] श्रनन्तसंसारी होता है।

टीका:--जो श्रमण स्वयं जघन्यगुणोंवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूं' ऐसे गर्वके कारण दूसरे ग्रधिक गुणवालों (श्रमणों) से विनयकी इच्छा करता है, वह भामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् ग्रनन्त संसारी भी होता है।। २६६॥

श्रव, जो श्रमण श्रामण्यसे ग्रधिक हो वह जो श्रपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा (ग्रपने बराबरी वाले जैसा) श्राचरण करे तो उसका विनाश बतलाते हैं:— मधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु । यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रश्रष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥

स्वयमधिकगुणा गुणाचरैः परैः सद्द क्रियाग्च वर्तमाना मोहादसम्यगुषयुक्तत्वाचारित्राद्-अरयन्ति ॥ २६७ ॥

## मबासत्संगं प्रतिषेष्यत्वेन दर्शयति-

णिन्छिदसुत्तत्थपदो समिदकमाद्यो तवोधिगो चावि । लोगिगजणसंसग्गं ए चयदि जदि मंजदो ण हवदि ॥ २६=॥

> निश्चितस्त्रार्थपदः समितकपायस्तपोऽधिकश्चापि । लौकिकजनमंसमें न न्यजित पदि मंयतो न भवति ॥ २६८ ॥

#### गाथा २६७

अन्वयार्थः — [ यदि आमण्ये अधिकगुणाः ] जो श्रामण्यमें प्रधिक गुणवाले हैं, तथापि [ गुणाधरैः ] हीनगुणवालोंके प्रति [ कियासु ] (वंदनादि ) कियास्रोंमें [ वर्तन्ते ] वर्तते हैं, [ते ] वे [ मिथ्योपयुक्ताः ] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [ प्रमृष्टचारित्राः भवन्ति ] चारित्रसे भ्रष्ट होते हैं।

टीका:—जो स्वयं मधिक गुणवाले होनेपर भी अन्य हीनगुणवालों (श्रमणों) के प्रति (वंदनादि) कियाग्रोंमें वर्तते हैं वे मोहके कारण असम्यक् उपयुक्त होते हुये (मिथ्याभावोंमें युक्त होते हुये) चारित्रसे भ्रष्ट होते हैं।। २६७।।

ग्रब यह बतलाते हैं कि ग्रसत्संग निषेध्य है:-

#### माथा २६८

्र मन्वयार्थः—[निश्चितस्त्रार्थपदः] जिसने सूत्रों ग्रीर ग्रथोंके पदको— ग्रिविष्ठानको (ग्रयात् जातृतत्त्वको) निश्चित किया है, [सिनितक्रपायः] जिसने कथायोंका शमन किया है, चि ग्रीर [तपोऽधिकः भि ] जो ग्रिविक तपवान् है ऐसा जीव भी [पदि] यदि [लैकिकजनसंसर्ग ] लौकिकजनोंके संसर्गको [न त्यजि ] नहीं छोड़ता, [संयतः न भवि ] तो वह संयत नहीं है। यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्ष्मणः सब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्ष्म-णोविश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुमयद्गेयाकारतयाचिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञातृतत्त्वस्य निश्चय नाश्चितस्त्रार्थपदत्वेन निरुपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वा-चपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वात् लौकिकसंगा-दसंयत एव स्याचतस्तत्संगः सर्वशा प्रतिषेष्य एव ।। २६८ ॥

## अब लौकिकलभणमुपलक्षयति—

टीकाः—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म श्रीर उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोंके ज्ञेयाकार श्रपनेमें युगपत् गृथित हो जानेसे (-ज्ञातृतत्वमें एक ही साथ ज्ञात होनेसे) उन दोनोंका श्रिधिष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रों श्रीर श्रथोंके पदको (-ग्रिधिष्ठानको) निश्चित किया है ऐसा' हो (२) निष्पराग उपयोगके कारण (ज्ञातृतत्व) 'जिसने कपायोंको शमित किया है ऐसा' हो, श्रीर (३) निष्कंप उपयोगका वहुशः ग्रभ्यास करनेसे (ज्ञातृतत्व) 'श्रधिक तपवाला' हो,— इसप्रकार (इन तीन कारणोंसे) जो जीव भलीभाँति संयत हो, वह भी लौकिक (जनोंके) संगसे ग्रसंयत ही होता है, क्योंकि ग्रग्निकी संगतिमें रहे हुवे पानीकी भाँति उसे विकार ग्रवश्यभावी है। इसलिये लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है।

भावार्थ:—जो जीव संयत हो, ग्रथांत् (१) जिसने शब्दब्रह्मको ग्रीर उसके वाच्यरूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले जातृतत्त्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोंको शमित किया हो (३) ग्रीर जो ग्रधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके संगसे ग्रसंयत ही हो जाता है; क्योंकि जैसे ग्रग्निके संगसे पानीमें उष्णतारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके संसर्गको न छोड़नेवाले संयतके ग्रसंयततारूप विकार ग्रवश्य हो जाता है। इसलिये लौकिकजनोंका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है।। २६८।

ग्रब, 'लौकिक' (जन)का लक्षण कहते हैं:--

१. ज्ञारुतत्त्वका स्वभाव शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप विश्वको युगपद् जाननेका है इसलिये उस अपेत्ता ज्ञारुतत्त्वको शब्दब्रह्मका तथा विश्वका अधिष्ठान-आधार कहा गया है। संबत जीवको ऐसे ज्ञारुतत्त्वका निश्चय होता है।

२. बहुशः = (१) बहुतः, खुब (२) बारंबारः,

णिग्गंथं पव्यइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मेहिं। सो लोगिगो ति भणिदो मंजमतवसंपज्जतोवि॥ २६६॥

नैर्प्रन्थ्यं प्रविज्ञतो वर्तते याँहिकः कर्मभः। म लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तीपि॥ २६९॥

प्रतिक्षातपरमनैर्प्रन्थ्यप्रव्रज्यत्वादुद्दसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया रलथीकृतशुद्धचेतन-न्यवहारो हुहुर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादैहिककर्मानिष्ठचौ लौकिक इत्युव्यते ।। २६६ ।।

मब सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति-

तम्हा समं गुणादो समणा समणा गुणेहि वा छहियं। छाधिवसदु तस्हिणिच्चं इच्छदि जिद दुक्खपरिमोक्खं॥ २७०॥ तम्मात्समं गुणात अमणः अमणं गुणेबोधिकम् ॥

अधिवसत् तत्र नित्यं इच्छिति यदि दृःखपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

#### गाथः २६९

बन्वयार्थः—[नैर्प्रन्थ्यं प्रव्रजितः] जो (जीव) निर्प्रथरूपसे दीक्षित होनेके कारण [संयमतपःसंप्रयुक्तः अपि] संयमतपसंयुक्त हो उसे भी, [यदि सः] यदि वह [ऐहिकै: कर्मीमः वर्तते] ऐहिक कार्यो सहित वर्तता हो तो, [लोकिकः इति भणितः] 'लौकिक' कहा गया है।

टीकाः—परमिनग्रंथतारूप प्रवृज्याकी प्रतिज्ञा ली होनेसे जो जीव संयमतपके भारको वहन करता हो उसे भी, यदि उस मोहकी बहुलताके कारण शुद्धचेतन व्यवहारको छोड़कर निरंतर मनुष्यव्यवहारके द्वारा चक्कर खानेसे 'ऐहिक कर्मोंसे भ्रानिवृत्त हो तो, 'लोकिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥

ग्रब, सत्संग विधेय (-करने योग्य ) है, यह बतलाते हैं:--

#### गाथा २७०

बन्वयार्थः—[ तस्मात् ] ( लौकिकजनके संगसे संयत भी असंयत होता है ) इसलिये [ यदि ] यदि [ अमणः ] श्रमण [ दुःखपरिमोक्षम् इच्छिति ] दुःखसे परिमुक्त

१. ऐहिक = लीकिक ( ख्यातिपूजालामके निमित्तमूत ज्योतिष, मंत्र, बाद, बैद्यक इत्यादि कार्य ऐहिक कार्य हैं।)

यतः परिणामस्यमावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविविकारत्वाल्लीकि-कसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोक्षार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततर-तुहिनशर्करासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

> #इत्यध्यास्य शुभोषयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां कामिश्रवृत्तिं कमात्। हेलाकान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्योदयां भानानन्दमयीं दशामनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ॥ १७ ॥ ॥

> > - इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोंवाले श्रमणके [वा] ग्रथवा [गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र ] ग्रधिक गुणोंवाले श्रमणके संगमें [नित्यम्] सदा [अधिवसतु ] निवास करो ।

टीका:—क्योंकि ग्रात्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये ग्राग्निक संगमें रहे हुवे पानीकी भाँति (संयतके भी) लौकिक संगसे विकार ग्रवश्यंभावी होनेसे संयत भी ग्रसंयत ही हो जाता है। इसलिये दुःखोंसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१) समान गुणवाले श्रमणके साथ ग्रथवा (२) ग्रधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही निवास करना चाहिये। इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल घरके कोनेमें रखे हुये शीतल पानीकी भाँति समान गुणवालेकी संगतिसे गुणरक्षा होती है, ग्रौर (२) ग्रधिक शीतल हिम (बरफ)के संपर्कमें रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति ग्रधिक गुणवालेके संगसे गुणवृद्धि होती है।। २७०।।

[ श्रव श्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त करके शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका श्रनुभव करोः — ]

[अर्थ:—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किचित् प्रवृत्तिका सेवन करके यित सम्यक् प्रकारसे संयमके सौष्ठव (श्रेष्ठता, सुन्दरता)से क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त होता हुग्रा; जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे प्राप्त हो जाता है (जान लेता है) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्ततः (केवल-सर्वथा-ग्रत्यन्त) ग्रमुभव करो।

# इसप्रकार शुभोषयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ। #

शार्क् लिबकीङ्त छन्द ।

#### अब पञ्चरत्नम् ।

शार्व् लिबकीडित छन्द ।
तन्त्रस्यास्य शिखण्डमण्डनमिव प्रद्योतयत्सर्वतोद्वैतीयीकमवार्दतो मगवतः संचेपतः शासनम् ।
ब्याकुर्वञ्जगतो विलक्षणपर्यां संसारमोक्षस्थिति
जीयात्संप्रति पश्चरत्नमन्धं सन्नैरिभैः पश्चिमः ॥ १८ ॥

## जब संसारतन्त्रमुद्धाटयति-

जे अजधागहिदत्था एदे तच ति णिच्छदा समये। अच्चंतफलसमिद्धं भमंति ते तो परं कालं॥ २७१॥

ये अयथागृहीतार्था एते तस्त्रमिति निश्चिताः समय । अत्यन्तफलममृद्धं अमन्ति ते बतः परं कालम् ॥ २७१ ॥

ग्रब पंचरत्न हैं ( पाँच रत्नों जैसी पाँच गाथायें कहते हैं )
[ वहाँ पहले, उन पाँच गाथाग्रोंकी महिमा क्लोक द्वारा कहते हैं:—]

अर्थ:—ग्रब इस शास्त्रके कलंगीके ग्रलङ्कार जैसे (-चूड़ामणि समान) यह पौचसूत्ररूप निर्मल पंचरत्न —जो कि संक्षेपसे ग्रईन्तभगवानके समग्र ग्रद्धितीय शासनको सर्वतः प्रकाशित करते हैं वे— विलक्षण पंथवाली संसार-मोक्षकी स्थितिको जगतके समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वर्तो ।

श्रव संसारतत्वको प्रगट करते हैं:---

माथा २७१

बन्वयार्थः—[ ये ] जो [ समये ] भले ही समयमें हों ( भले ही वे द्रव्यालगी-के रूपमें जिनमतमें हों ) तथापि वे [ ऐते तस्त्रम् ] 'यह तस्त्व है ( वस्तुस्वरूप ऐसा ही है )' [ इति निश्चताः ] इसप्रकार निश्चयवान वर्तते हुये [ अयथागृहीतार्थाः ] पदार्थोंको अयथार्थतया ग्रहण करते हैं ( जैसे नहीं हैं वैसा समभते हैं ) [ ते ] वे [ अत्यन्तफलसमृद्धम् ] अत्यन्तफलसमृद्ध ( अनन्त कर्मफलोंसे भरे हुये ) ऐसे [ अतः परं कालं ] ग्रबसे ग्रागामी कालमें [ अमन्ति ] परिभ्रमण करेंगे ।

१. विलच्या = भिन्न-भिन्न [ संसार और मोक्तको स्थिति भिन्न भिन्न पंचवाली है, अर्थात् संसार और मोक्तका मार्ग अलग-अलग है।]

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्यार्थानित्यमेव तस्वमिति निश्चयमार्चयन्तः सततं समुप् चीयमानमहामोद्दमलमलीमसमानसत्या नित्यमक्कानिनो मवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्य-नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणामासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपमोगप्राग्भारमयंकरमनन्तकाल-मनन्तमावान्तरपरावर्तेरनवस्थितवृत्तयः संसारतस्वमेवाववृष्यताम् ॥ २७१ ॥

वय मोभतत्वप्रवृद्याटयति-

अजधाचारविजुत्तो जधत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा। अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुरणसामरणो ॥ २७२ ॥

अययाचारवियुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा । अफले चिरं न जीत्रति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

टीका:—जो स्वयं अविवेकसे पदार्थोंको अन्यया ही अंगीकृत करके (अन्य प्रकारसे ही समभकर) 'ऐसा ही तत्व (वस्तु स्वरूप) है' ऐसा निश्चय करते हुये, सतत एकत्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मिलन मनवाले होनेसे नित्य अज्ञानी हैं, वे भले ही समयमें (द्रव्यिलगी होते हुये जिनमार्गमें) स्थित हो तथापि परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमें श्रमणाभास वर्तते हुये, अनन्त कर्मफलकी उपभोगराशिसे भयंकर ऐसे अनन्तकाल तक अनन्त भावान्तररूप परावर्त्तनोंसे अनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको संसारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥

ग्रब मोक्ष तत्वको प्रगट करते हैं:---

#### गाथा २७२

मन्वयार्थः—[ पथार्थपदिनिश्वितः ] जो यथार्थतया पदोंका तथा ग्रर्थों (पदार्थों) का निश्चयवाला होनेसे [ प्रशान्तात्मा ] प्रशान्तात्मा है ग्रीर [ अयथाचार वियुक्तः ] प्रयथाचार (-ग्रन्यथाग्राचरण, ग्रयथार्थग्राचरण) रहित है [ सः संपूर्णश्रामण्यः ] वह संपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [ अफले ] ग्रफल (—कर्मफल रहित हुए) [ इह ] इस

१. अनवस्थित = अस्थिर [ मिध्यादृष्टियोंने भले ही द्रव्यिलंग घारण किया हो, तथापि उनके अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तव होते रहनेसे वे अस्थिर परिणितिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व ही हैं।

२. प्रशांतात्मा = प्रशांतस्वरूपः प्रशांतमृतिः, उपशांतः, स्थिर हुआ।

यस्त्रिलोकचूलिकायमाननिर्मलिववेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थनिश्रय-निवर्तितौत्सुक्यस्वरूपमन्थरसततोपश्रान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिष्ठुख्येन चरश्रयथाचारवि-युक्तो नित्यं ज्ञानी स्यात् स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात् श्रमणो हेलावकीर्णसक्तलशाक्तनकर्म-फलत्वाद निष्पादितन्तनकर्मफलत्वाच पुनः प्राणधारणदैन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्ताभावात् श्रुद्धस्वभावावस्थितवृत्तिमोक्षितत्त्वमवबुष्यताम् ॥ २७२ ॥

मथ मोभतस्वसाधनतस्वसुद्घाटयति-

सम्मं विदिदपदतथा चत्ता उविहं विहत्थमज्भतथं। विसयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धा ति णिहिट्टा ॥ २७३॥

संसारमें [ विरं न जीवित ] चिरकाल तक नहीं रहता (-ग्रल्पकालमें ही मुक्त होता है।)

टीका:—जो (श्रमण) त्रिलोककी चूलिकाके समान निर्मल विवेकह्पी दीपिकाके प्रकाशवाला होनेसे यथास्थित पदार्थनिश्चयसे उत्सुकताको दूर करके 'स्वरूपमंथर रहनेसे सतत 'उपशांतात्मा' वर्तता हुम्ना, स्वरूपमें एकमें ही ग्रिभमुखतया विचरित (क्रीड़ा करता) होनेसे 'ग्रयथाचार रहित' वर्तता हुम्ना नित्यज्ञानी हो, वास्तवमें उस सम्पूर्ण श्रामण्यवाले साक्षात् श्रमणको मोक्षतत्व जानना, क्योंकि पहलेके सकल कर्मोंके फल उसने लीलामात्रसे नष्ट कर दिये हैं इसलिये भ्रौर वह नूतन कर्मफलोंको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुनः प्राण धारणरूप दीनताको प्राप्त न होता हुम्ना द्वितीय भावरूप परावर्तनके ग्रभावके कारण शुद्धस्वभावमें 'ग्रवस्थित वृत्तिवाला रहता है।। २७२।।

भ्रब मोक्षतत्वका साधनतत्व प्रगट करते हैं:---

१. स्वरूपमंथर = स्वरूपमें जमा हुआ [ मन्थरका अर्थ है सुस्त आलसी । यह अमण स्वरूपमें तृप्त २ होनेसे मानो स्वरूपसे बाहर निकलनेको सुस्त था आलसी हो, इस प्रकार स्वरूप प्रशांतिमें मग्न होकर रहा है ।

२. अवस्थित = स्थिर, [ इस संपूर्ण श्रामण्यवाले जीवको अन्यभावरूप परावर्तन ( पलटन ) नहीं होता, वह सदा एक ही मावरूप रहता है—शुद्धस्वभावमें स्थिर परिण्यतिरूपसे ( हत ) है; इसलिये वह जीव मोचतत्व ही है । ]

सम्यग्विदितपदार्थोम्त्यक्त्वोपधि बहिम्थमध्यम्थम् । विषयेषु नावमक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

मनेकान्तकितसकलक्कात् क्षेयतस्वयथाविध्यतस्वरूपपण्डित्यशौण्डाः सन्तः समस्तबिह-रङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागिविकान्तथकचकायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्व-रूपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृच्चितया विषयेषु मनागप्यासिक्तमनासादयन्तः समस्तानुभाववन्तो भगवन्तः गुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटिवघटनपटीयसाघ्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना मोक्षतस्वसाघनतत्त्वमवबुघ्यताम् ॥ २७३ ॥

अय मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथम्यानत्वेनामिनन्दयति-

सुद्धम्म य मामगणं भणियं सुद्धम्म दंमणं णाणं । सुद्धम्म य णिव्याणं सो चिय मिद्धा एमा तस्म ॥ २७४ ॥

#### गाथा २७३

अन्वयार्थः—[ सम्यग्विदित पदार्थाः ] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थांको जानते हुये [ ये ] जो [ विदिस्थमध्यस्थम् ] बिहरंग तथा ग्रंतरंग [ उपिं ] परिग्रहको [ त्यक्त्वा ] छोड़कर [ विषयेषु न अवसक्ताः ] विषयोंमें ग्रासक्त नहीं हैं, [ ते ] वे [ शुद्धाः इति निर्दिष्टाः ] 'शुद्ध' कहे गये हैं।

टीका:— ग्रनेकान्त के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्व ग्रीर ज्ञेयतत्वके यथास्थित स्वरूपमें जो प्रवीण हैं, ग्रन्तरंगमें चकचिकत होते हुये ग्रनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे भास्वर (तेजस्वी) ग्रात्मतत्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरंग तथा ग्रन्तरंग संगतिके परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, ग्रीर (इसलिये) ग्रन्तःतत्वकी वृत्ति (ग्रात्माकी परिणित ) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (-प्रशांत) रहनेसे जो विषयों में किचित् भी ग्रासिकको प्राप्त नहीं होते,—ऐसे जो सकल-महिमावान् भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हें ही मोक्षतत्वका साधन तत्व जानना। (ग्रर्थात् वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे ग्रनादि संसारसे रचित—बद्ध विकट कर्मकपाटको तोड़ने-खोलनेक ग्रति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥२७३॥

ग्रव मोक्षतत्वके साधनतत्वको (ग्रर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोंके स्थानके रूपमें ग्रिभनन्दन (प्रशंसा) करते हैं:—

शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानश्चे। शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ २७४ ॥

यत्तावत्सम्यग्दर्शनद्वानचारित्रयौगपद्यप्रवृत्तेकाप्रयलक्षणं साभानमोभमार्गभृतं श्रामण्यं तच 
शुद्धस्यैव । यच समस्तभूतभवद्वाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्त्वन्वणत्मकविश्वसामान्यविशेषप्रत्यक्षप्रतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच निःप्रतिधविज्ञृम्भितसहज्ञज्ञानानन्दसृद्धितदिव्यस्त्वभावं निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव । यथ टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थासुस्थितात्मस्वभावोपलम्भगम्भीरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव । अलं वाग्विस्तरेण, सर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतस्त्वसाधनतत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरिणतमाव्यभावकभावत्वात्प्रत्यस्तमित्तस्वपरिभागो भावनमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

#### गाया २७४

अन्वयार्थ:—[ शुद्धस्य च ] शुद्ध (शुद्धोपयोगी )को [ श्रामण्यं मणितं ] श्रामण्य कहा है, [ शुद्धस्य च ] श्रोर शुद्धको [ दर्शनं झानं ] दर्शन तथा ज्ञान कहा है, [ शुद्धस्य च ] शुद्धके [ निर्वाणं [ निर्वाणं होता है, [ मः एव ] वही (शुद्ध ही ) [ सिद्धः ] सिद्ध होता है; [ तस्यै नमः ] उन्हें नमस्कार हो ।

टीकाः—प्रथम तो, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्रकी युगपदत्वरूपसे प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् मोक्षमार्गभूत श्रामण्य 'गुद्ध'के ही होता है; समस्त भूत-वर्तमान-भावी व्यतिरेकोंके साथ मिलित (मिश्रित), भनन्तवस्तुग्नोंका भन्वयात्मक जो विश्व उसके (१) सामान्य भौर (२) विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभास-स्वरूप (१) दर्शन भौर (२) ज्ञान 'गुद्ध'के ही होते है,— निर्विष्न खिले हुये सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रावाला (स्वाभाविक ज्ञान भौर ग्रानन्दकी छापवाला) दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण, 'गुद्ध'के ही होता है; भौर टकोत्कीर्ण परमानन्द-भ्रवस्थारूपसे सुस्थित ग्रात्मस्वभावकी उपलिब्धिस गंभीर भगवान सिद्ध, 'गुद्ध' ही होते हैं (अर्थात् गुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं ), वचन विस्तारसे बस हो ? सर्व मनोरथोंके स्थानभूत, मोक्षतत्वके साधनतत्वरूप, 'गुद्ध'को, जिसमेंसे परस्पर ग्रग-ग्रंगीरूपसे परिणमित भावक-भाव्यताके कारण स्व-परका विभाग ग्रस्त हुग्रा है ऐसा भाव-नमस्कार हो ॥ २७४ ॥

१. भावक ( भावनमस्कार करनेवाला ) अग ( अश ) है और भाव्य ( भावनमस्कार करने योग्य पदार्घ ) अंगी ( अंशी ) है, इसलिये इस मावनमस्कारमें भावक तथा भाव्य स्वयं ही है । ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो । )

## अब शिष्यवनं शास्त्रफलेन याजयन् शास्त्रं समापयति —

## बुज्भिद सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो । जो सो पवयणसारं लहुणा कालेण पणोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत साकारानाकारचर्यया युक्तः। यः स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७४ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यविध्यतवृत्तिसमाहितत्वात् साकारामाकार-चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंत्तेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुमावेन केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेनद्बुष्यते स खलु निरविधित्रसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलार्थ-

ग्रब (भगवान कुन्दकुन्दाचार्यदेव ) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते हुये शास्त्र समाप्त करते हैं:—

#### माथा २७४

अन्वयार्थः — [यः] जो [साकारानाकारचर्या युक्तः] साकार-ग्रनाकार व्यक्ति युक्त वर्तता हुग्रा [एतत् शासनं] इस उपदेशको [बुध्यते] जानता है, [सः] वह [लघूना कालें ] क्रल्पकालमें ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान् श्रात्माको) [प्राप्नोति] पाता है।

टीका:— 'सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमें स्रवस्थित परिणतिमें लगा होनेसे साकार-ग्रनाकार चर्यामे युक्त वर्तता हुन्ना जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोंके प्रथिक 'विस्तारसंक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल स्नात्माको सनुभवता हुन्ना, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमें, 'भूतार्थस्वसंवेद्य-दिव्य ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी श्रनुभव नहीं किये गये, भगवान

१. आत्माका स्वरूप मात्र सुविद्युद्ध ज्ञांन और दर्शन है। [इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है।]

र. बिस्तारसंज्ञेपात्मक = विस्तारात्मक या संज्ञेपात्मक।

३. भूतार्थ पारमार्थिक-( सत्यार्थ ), स्वसंवेदा और दिव्य जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान आत्माका स्वभाव है।

सार्थात्मकस्य प्रवचनस्य सारभृतं भृतार्थस्वसंवेद्यदिव्यक्कानानन्दस्वभावमननुभृतपूर्वं मगवन्त-मात्मानमवाप्नोति ॥ २७४ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्दमृतचन्द्रस्रिविरिचतायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणानुयोग स्चिका चूलिका नाम तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

नतु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतइति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यिभधीयते । आत्मा हि तावच्चैतन्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्टात्रेकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुतक्षानलक्ष-णप्रमाणपूर्वकस्वानुभवप्रमीयमाणत्वात् । तत्तु द्रव्यनयेन पटमात्रविचन्मात्रम् १ । पर्यायनयेन तन्तुमात्रवहर्शनक्षानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्श्वकान्तरालवर्तिसंहितावस्थ-

द्यात्माको पाता है—जो कि (जो द्यात्मा) तीनों कालके निरविध प्रवाहमें स्थायी होनेसे 'सकल पदार्थोंके समूहात्मकप्रवचनका सारभूत है।। २७५।।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत )श्री प्रवचनसारशास्त्रकी श्रीमद्ग्रमृतचन्द्राचार्यदेव विरचित तत्वदीपिका नामक टीकामें चरणानुयोगसूचक चूलिका नामका तृतीय श्रुतस्कंध समाप्त हुग्रा।

× × ×

[ ग्रब टीकाकार श्री ग्रमृतचन्द्राचार्यदेव परिशिष्टरूपसे कुछ कहते हैं:—]
'यह ग्रात्मा कौन है (कैसा है) ग्रौर कैसे प्राप्त किया जाता है' ऐसा
प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर (पहले ही) कहा जा चुका है, ग्रौर (यहाँ) फिर
भी कहते हैं:—

पहले तो म्रात्मा वास्तवमें चैतन्यसामान्यसे व्याप्त म्रनन्त धर्मीका म्रधिष्ठाता (स्वामी) एक द्रव्य है, क्योंकि म्रनन्त धर्मीमें व्याप्त होनेवाले जो म्रनन्त नय हैं उनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपूर्वक स्वानुभवसे (वह म्रात्मद्रव्य) प्रमेय होता है (ज्ञात होता है)।

वह श्रात्मद्रव्य द्रव्यनयसे, पटमात्रकी भाँति, चिन्मात्र है, ( ग्रर्थात् ग्रात्मा द्रव्यनयसे चैतन्यमात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्रमात्र है।)?

१. प्रवचन सकल पदार्थोंके समृहका प्रतिपादन करता है, इसलिये उसे सकल पदार्थोंका समृहात्मक कहा है। [ निज शुद्धात्मा प्रवचनका सारभूत है, क्योंकि प्रवचन जो सर्वपदार्थसमृहका प्रतिपादन करता है उसमें एक निजात्मपदार्थ ही स्वयंको ध्रव है, दूसरा कोई पदार्थ स्वयंको ध्रव नहीं, ]

लक्ष्योन्मुखिविशिखवत् स्वद्रव्यचेत्रकालभावैरस्तित्ववत् ३। नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकार्मु-कान्तरालबर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविश्विखवत् परद्रव्यचेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत् ४। अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्म्धकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्था-संहितावस्थालक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविश्विखवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यचेत्रकालभावैरस्तित्वनास्ति-त्ववत् ४। अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्म्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावन्त्वगुणकार्मुकान्तरालवर्त्वगुणकार्मुकान्त्रकान्तरालवर्तवर्गम्

म्रात्मद्रव्य पर्यायनयसे, तंतुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, ( म्रर्थात् म्रात्मा पर्यायनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र तंतुमात्र है।) २.

स्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रस्तित्ववाला-है;—
लोहमय, प्रत्यंचा (डोरी) ग्रीर धनुषके मध्य में निहित, संधानदशामें रहे हुवे ग्रीर
लक्ष्योन्मुख बाणकी भाँति । (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा
ग्रीर धनुषके मध्यमें निहित है, स्वकालसे संधान-दशामें है, ग्रर्थात् धनुष पर चढ़ाकर
खेंची हुई दशामें है, ग्रीर स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है ग्रर्थात् निशान की ग्रीर है,
उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे ग्रस्तित्ववाला है।) ३.

स्रात्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है; — स्रलोहमय, प्रत्यन्वा और धनुषके मध्यमें स्रनिहित, संधानदशामें न रहे हुवे स्रौर स्रलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भाँति। (जैसे पहलेका वाण ग्रन्य बाणके द्रव्यकी अपेक्षासे अनोहमय है, ग्रन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रत्यन्वा स्रौर धनुपके मध्यमें निहित नहीं है, ग्रन्य बाणके कालकी अपेक्षासे संधानदशामें नहीं रहा हुम्रा श्रौर अन्य वाणके भावकी अपेक्षासे ग्रलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार श्रात्मा नास्तित्वनयसे परचतुष्ट्यसे नास्तित्ववाला है।) ४.

धातमद्रव्य ग्रस्तित्वनास्तित्वनयसे कमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रस्तित्व-नास्तित्ववाला है; — लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें ग्रनिहित, संघान ग्रवस्थामें रहे हुवे तथा संघान ग्रवस्थामें न रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । ( जैसे पहलेका बाण कमशः स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे लोहमयादि ग्रीर मलोहमयादि है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-नास्तित्वनयसे कमशः स्वचतुष्टय की ग्रीर परचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे ग्रस्तित्ववाला ग्रीर नास्तित्ववाला है । ) ४. स्यासंहितानस्यलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखपाक्तनिशिखनत् युगपतस्यपरद्रव्यक्षेत्रकालमावैरनक्षव्यम् ६। अस्तित्वानकव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकांतरालनिर्तसंहितानस्थलक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालनर्त्यगुणकार्मुकान्तरालनिर्तसंहितानस्थासंहितानस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनिन्
शिखनत् स्नद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत् स्नपरद्रव्यक्षेत्रकालमावैश्वास्तित्वनदनकव्यम् ७। नास्तिस्नानकव्यनयेनानयोमयागुणकार्मुकान्तरालन्तर्यसंहितानस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणका-

ग्रात्मद्रव्य ग्रवक्तव्यनयसे युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे ग्रवक्तव्य है; — लांहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें ग्रनिहित, संघान ग्रवस्थामें रहे हुए तथा संघान ग्रवस्थामें न रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति। ( जैसे पहलेका बाण युगपत् स्वचतुष्टयकी ग्रीर परचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे युगपत् लोहमयादि तथा ग्रलोहमयादि होनेसे ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रवक्तव्यनयसे युगपत् स्वचतुष्टय ग्रीर परचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे ग्रवक्तव्य है।) ६.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्व-ग्रवक्तव्य नयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे ग्रस्तित्ववाला-ग्रवक्तव्य है; — (स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें निहित, संधान ग्रवस्थामें रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख-ऐसे तथा (युगपत् स्व—पर चतुष्टयसे) लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्वा ग्रीर धनुषके मध्यमें ग्रनिहित, संधान ग्रवस्थामें रहे हुवे तथा संधान ग्रवस्थामें न रहे हुवे ग्रीर लक्ष्योन्मुख तथा ग्रलक्ष्योन्मुख-ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्टयमे तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी ग्रपेक्षासे (१) लोहमयादि तथा (२) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी तथा (२) (युगपत् स्वपर-चतुष्टयकी ग्रपेक्षासे (१) ग्रस्तित्ववाला तथा (२) ग्रवक्तव्य है। ] ७.

श्रात्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे पर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला-अवक्तव्य है; - (परचतुष्टयसे) अलोहमय, प्रत्यन्वा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें न रहे हुवे और अलक्ष्योनमुख-ऐसे-तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यंचा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे र्म्धकान्तरालवर्त्यगुणकार्म्धकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनवि-शिखवत् परद्रव्यचेत्रकालमावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यचेत्रकालमावैश्वः नास्तित्ववद्वक्तव्यम् ८। अस्तित्व-नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवितसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयगुणकार्मुका-न्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकांतरालवर्ति-संहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यचेत्रकालभावैः परद्रव्यचेत्रकालमावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्वास्तित्वनास्तित्ववदवक्तव्यम् ९। विश्वप-

तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके वाणकी भाँति । जिसे पहलेका बाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अलोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) नास्तित्ववाला तथा (२) अवक्तव्य है। ] इ.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्तित्व—नास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे, परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे ग्रस्तित्ववाला—नास्तित्ववाला-ग्रवक्तव्य है; — (स्वचतुष्ट्यसे) लोहमय, प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमें निहित, संधान ग्रवस्थामें रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख-ऐसे, — (परचतुष्ट्यसे) ग्रलोहमय-प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमें ग्रानिहत, संधान ग्रवस्थामें न रहे हुवे ग्रौर ग्रवक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा (युगपत् स्वपरचतुष्ट्यसे) लोहमय तथा ग्रलोहमय, प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्चा ग्रौर धनुषके मध्यमें ग्रानिहत, संधान ग्रवस्थामें रहे हुवे तथा संधान ग्रवस्थामें न रहे हुवे ग्रौर लक्ष्योन्मुख ग्रौर ग्रवक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी भाँति। [ जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रुगपत् स्वपरचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे (१) लोहमय, (२) ग्रलोहमय तथा (३) ग्रवक्तव्य है, उसीप्रकार ग्रात्मा ग्रस्तित्व-चास्तित्व-ग्रवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्ट्यकी, (२) परचतुष्ट्यकी तथा (३) ग्रापत् स्व-परचतुष्ट्यकी ग्रपेक्षासे (१) ग्रस्तित्व-वाला, (२) नास्तित्ववाला तथा (३) ग्रवक्तव्य है। ] हः

म्रात्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार ग्रौर वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति, सिवकल्प है (ग्रर्थात् ग्रात्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार ग्रौर वृद्धके भेदसे युक्त है ) १०।

नयेन सिद्युक्रमारस्यविरैकपुरुषवत्सविकल्पम् १०। अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवद्विकल्पम् ११। नामनयेन तदात्मवत् अन्दब्रह्मामर्श्वि १२। स्थापनानयेन मृर्तित्ववत्सकलपुद्गलालम्बि १३। द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्टिश्रमणपार्थिववद्नागतातीतपर्यायोद्धासि १४। भाषनयेन पुरुषायितप्रवृत्त-योषिद्वचदात्वपर्यायोल्लासि १४ । सामान्यनयेन हारस्रग्दामस्त्रबद्वचापि १६ । विशेषनयेन तदे-

ब्रात्मद्रव्य अविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भांति, अविकल्प है ( श्रर्थात् ग्रभेदनयसे ग्रात्मा ग्रभेद है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार और वृद्धके भेदसे रहित एक पुरुषमात्र है।) ११.

श्रात्मद्रव्य नाममयसे, नामवालेकी भाँति, शब्दब्रह्मको स्पर्श करनेवाला है ( ग्रर्थात् भ्रात्मा नामनयसे शब्दब्रह्मसे कहा जाता है, जैसे कि नामवाला पदार्थ उसके नामरूप शब्दसे कहा जाता है।) १२.

भ्रात्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी भाँति, सर्व पुद्गलोंका भ्रवलम्बन करनेवाला है ( भर्यात स्थापनानयसे म्रात्मद्रव्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती है, मूर्तिकी भाँति ) १३.

श्रात्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक सेठकी भाँति श्रीर श्रमण राजाकी भाँति, अनागत भौर अतीत पर्यायसे प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयसेभावी भौर भूत पर्यायरूपसे ख्यालमें स्राता है, जैसे कि बालक सेठत्व स्वरूपभावी पर्यायरूपसे स्थालमें ब्राता है ब्रोर मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे स्थालमें श्राता है।) १४.

श्रात्मद्रव्य भावनयसे, पूरुषके समान प्रवर्तमान स्त्रीकी भाति, तत्काल (वर्तमान )की पर्यायरूपसे उल्लसित-प्रकाशित-प्रतिभासित होता है (अर्थात् भ्रात्मा भावनयसे वर्तमान प्यायरूपसे प्रकाशित होता है, जैसे कि पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्वरूपपर्यायरूपसे प्रतिभासित होती है।) १५.

भात्मद्रव्य सामान्यनयसे, हार-माला-कंठीके डोरेकी भौति, व्यापक है, ( अर्थात् आत्मा सामान्यनयसे सर्व पर्यायोंमें व्याप्त रहता है, जैसे मोतीकी मालाका डोरा सारे मोतियोंमें व्याप्त होता है।) १६.

भात्मद्रव्य विशेषनयसे, उसके एक मोतीकी भाति, भ्रव्यापक है, (भ्रमत्

कप्रकाफलबद्द्यापि १७। नित्यनयेन नटबद्दवस्थायि १८। अनित्यनयेन रामरावणबद्दनव-स्थायि १९। सर्वगतनयेनविस्फारितासचन्नुर्वत्सर्वविति २०। असर्वगतनयेन मीलितासचन्नुर्व-दात्मविति २१। शृत्यनयेन शृत्यागारवत्केवलोद्धासि २२। अशृत्यनयेन लोकाक्रांतनीविन्मिलितोद्धासि २३। ज्ञानक्षेयाद्वैतनयेन महदिन्धनमारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४। ज्ञानक्षेयद्वैतनयेन परप्रतिविम्बसंपृक्तदर्पणबद्दनेकम् २४। नियतिनयेन नियमितौष्ण्यविद्विन्त्रयाद्विनस्यमाव गासि

श्रात्मा विशेषनयसे अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें अव्यापक है।) १७.

ग्रात्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भाँति, ग्रवस्थायी है, (ग्रर्थात् ग्रात्मा नित्यनयसे नित्य—स्थायी है, जैसे राम-रावणरूप ग्रनेक ग्रनित्य स्वांग धारण करता हुग्रा भी नट तो वहका वही नित्य है।) १८.

श्रात्मद्रव्य ग्रनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, श्रनवस्थायी है ( श्रर्थात् श्रात्मा ग्रनित्यनयसे ग्रनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम—रावणरूप स्वांग ग्रनित्य हैं।) १६.

ग्रात्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई ग्रांखकी भाँति, सर्ववर्ती ( सबमें व्याप्त होनेवाला ) है । २०.

म्रात्मद्रव्य ग्रसर्वगतनयसे, मींची हुई (बन्द्) ग्रांखकी भाँति, म्रात्मवर्ती (ग्रपनेमें रहनेवाला ) है । २१

ग्रात्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भाँति, एकाकी (ग्रिमिलित) भासित होता है। २२.

म्रात्म द्रव्य म्रज्ञून्यनयसे, लोगोंसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित होता है । २३.

ग्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-ग्रद्वैतनयसे (ज्ञान ग्रौर ज्ञेयके ग्रद्वैतरूप नयसे ), महान ईंधनसमूहरूप परिणत ग्रग्निकी भाँति, एक है । २४.

म्रात्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वैतनयमे, परके प्रतिविबोसे संपृक्त दर्पणकी भाँति, म्रनेक है ( स्रथित् म्रात्मा ज्ञान म्रीर ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे म्रनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोंके संगवाला दर्पण म्रनेकरूप है । ) २५.

ग्रात्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता नियमित ( नियत ) होती है ऐसी ग्राग्निकी भाँति। [ ग्रात्मा नियतिनयसे नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे ग्राग्निके उष्णताका नियम होनेसे ग्राग्निनियतस्वभाववाली भासित होती है। ] २६.

२६ । द्यनियतिनयेन नियत्पनियमितीष्ण्यपानीयवद्दनियतस्वभावभासि २७ । स्वभावन् नयेनानिशिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस्कारनिशित-तीक्ष्णविशिखवत्संस्कारसार्थक्यकारि १९ । कालनयेन निदाघदिवसानुसारिपच्यमानसद्दकार-फलवत्समयायचिसिद्धिः ३० । अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसद्दकारफलवत्समयानायचिस-द्धिः ३१ । पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुक्कुटीकपुरुषकारवादीवद्यत्नसाष्यसिद्धिः ३२ ।

आत्मद्रव्य ग्रनियतनयसे ग्रनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति । श्रात्मा ग्रनियतिनयसे ग्रनियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे पानीके (ग्राग्न निमित्तक) उष्णता ग्रनियत (-वैभाविक-ग्रस्थायी होनेसे पानी ग्रनियत स्वभाववाला भासित होता है] २७.

ग्रात्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारको निरर्थक करनेवाला है (ग्रथित् ग्रात्माको स्वभावनयसे संस्कार निरुपयोगी है ), जिसकी किसीसे नोक नहीं निकाली जाती (-किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है ) ऐसे पैने काँटेकी भाँति। २८.

ग्रात्मद्रव्य ग्रस्वभावनयसे संस्कारको सार्थक करनेवाला है ( ग्रर्थात् ग्रात्माको ग्रस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है ), जिसकी ( स्वभावसे नोक नहीं होती, किन्तु संस्कार करके ) लुहारके द्वारा नोक निकाली गई हो ऐसे पैने वाणकी भाँति । २६.

ग्रात्मद्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर ग्राधार रखती है ऐसा है, गर्मीके दिनोंके ग्रनुसार पकनेवाले ग्राम्रफलकी भाँति। कालनयसे ग्रात्मद्रव्यकी सिद्धि समयपर ग्राधार रखती है, गर्मीके दिनोंके श्रनुसार पकनेवाले ग्रामकी भाँति। ] ३०.

म्रात्मद्रव्य म्रकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर म्राधार नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसे पकाये गये म्राम्भफलकी भाँति । ३१.

ग्रात्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है ऐसा है, जिसे पुरुषकारसे 'नीवूकावृक्ष प्राप्त होता है (-उगता है ) ऐसे पुरुषकारवादीकी भाँति । [ पुरुषार्थनयसे भात्माकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है, जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्यको पुरुषार्थसे नीवूका वृक्ष प्राप्त होता है । ] ३२.

१. संस्कृत टीकामें 'मधुकुकटी' शब्द है, जिसका अर्थ यहाँ 'नी मूका वृत्त' किया है; किन्तु हिन्दी टीकामें श्री पांडे हेमराजजीने 'मधुकुत्ता' अर्थ किया है।

दैवनयेन पुरुषकारबादिद समयुक्क कुटीगर्भल न्वमाणिक्यदै ववादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः ३३। ईश्वर-नयेन घात्रीहटावले समानपान्यवालक वत्पारतन्त्र्यमोक्तृ ३४। अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारित कुरङ्ग-कण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यमोक्तृ ३४। गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारक वद्गुणग्राहि ३६। अगु-णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाष्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७। कर्तृनयेन रञ्जक वद्रागा-दिपरिणामकर्तृ ३८। अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्तरक्षकाष्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९। भोक्तृन-

भात्मद्रव्य दैवनयसे जिसकी सिद्धि भयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है) ऐसा है; पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नोबूके वृक्षके भीतरसे जिसे (बिना यत्नके, दैवसे) माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे दैववादीकी भाँति। ३३.

म्रात्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतंत्रता भोगनेवाला है, घायकी दुकानपर दूध पिलाये जानेवाले राहगीरके बालककी भौति । ३४.

म्रात्मद्रव्य मनीश्वर नयसे स्वतंत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता (स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाड़कर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३५.

भ्रात्मद्रव्य गुणीनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी मौति । ३६.

म्रात्मद्रव्य भ्रगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नहीं है), जिसे शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जारही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक) की भाँति। ३७.

श्रात्मद्रव्य कर्तृ नयसे, रंगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (श्रर्थात् श्रात्मा कर्तानयसे रागादिपरिणामोंका कर्ता है, जैसे रंगरेज रंगनेके कार्यका कर्ता है।) ३८०

ग्रात्मद्रव्य ग्रकर्न् नयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नहीं ), ग्रपने कार्यमें प्रवृत्त रंगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक ) की भाँति । ३६.

ग्रात्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदुःखादिका भोक्ता है, हितकारी—ग्राहितकारी ग्रन्नको खानेवाले रोगीकी भौति। श्रात्मा भोक्तानयसे सुख दुःखादिको भोगता है, जैसे हितकारक या ग्रहितकारक ग्रन्नको खानेवाला रोगी सुख या दुःखको भोगता है। ] ४०.

येन हिताहितासभोक्तृच्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तृ ४०। अभोक्तृनयेन हिताहितासभोक्तृच्या-धिताध्यक्षधन्वन्तिरचरवत् केवलमेव साक्षि ४१। क्रियानयेन स्थाणुभिस्नमूर्धजातदृष्टिलच्यनिधा-नान्धवद्नुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२। ज्ञाननयेन चणकप्रुष्टिकीतचिन्तामणिगृहकोणवाणि-जवद्विकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३। व्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्यन्तरसंयुज्यमानवियुज्य-मानपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोद्धैतानुवर्ति ४४। निश्चयनयेन केवलबध्यमानग्रुच्यमानवन्धमोक्षोचित-

ग्रात्मद्रव्य ग्रभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है, हितकारी ग्रहितकारी ग्रन्नको खानेवाले रोगीको देखनेवाले वैद्यकी भाँति । [ ग्रात्मा ग्रभोक्तानयसे केवल साक्षी ही है—भोक्ता नहीं; जैसे सुख—दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला बैद्य तो केवल साक्षी ही है | ] ४१.

ग्रात्मद्रव्य कियानयसे ग्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है, खम्भेसे सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होजाय ऐसे ग्रंधकी भाँति। [ कियानयसे ग्रात्मा ग्रनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है; जैसे किसी ग्रंधपुरुषको पंत्थरके खम्भेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेसे ग्रांखें खुल जायें ग्रीर निधान प्राप्त हो, उसी प्रकार। ] ४२.

ग्रात्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है; मुट्टी भर चने देकर चितमणि-रत्न खरीदनेवाले घरके कौनेमें बैठे हुये व्यापारीकी भाँति। [ज्ञाननयसे ग्रात्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जैसे घरके कौनेमें बैठा हुग्रा व्यापारी मुट्टीभर चना देकर चितामणि रत्न खरीद लेता है, उसी प्रकार।] ४३.

द्यातमद्रव्य व्यवहारनयसे वंध ग्रीर मोक्षमें दैतका अनुसरण करनेवाला है, बंधक (बंध करनेवाले) ग्रीर मोचक (मुक्त करनेवाले) ग्रन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेवाले ग्रीर उससे वियुक्त होनेवाले परमाणुकी भाँति। व्यवहार नयसे ग्रात्म बंध ग्रीर मोक्षमें पुद्गलके माथ) दैतको प्राप्त होता है, जैसे परमाणुके बंधमें वह परमाणु ग्रन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप दैतको प्राप्त होता है ग्रीर परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु ग्रन्य परमाणुसे पृथक् होनेरूप दैतको पाता है, उसीप्रकार। अर

१. द्वेत - द्वित्व, द्वेतपन, [ व्यवहारनयसे आत्माकं बन्धमें कर्मके साथके संयोगकी अपेक्षा आती है इसिलये द्वेत है, और आत्माकी मुक्तिमें कर्मके वियोगकी अपेक्षा आती है इसिलये वहाँ भी द्वेत है। ]

स्निग्धरू सत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्धन्धमोस्रयोरद्वैतानुवर्ति ४५। अशुद्धनयेन घटशरावविश्विष्ट-सृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रविश्वरुपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम् —''जाविद्या वयणवहा ताविद्या चेव होति णयवादा । जाविद्या णयवादा ताविद्या चेव होति परसमया ॥" "परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सन्वहा वयणा । जहणाणं पुण व-यणं सम्मं लु कहं चि वयणादो ॥" एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मन्यापकानन्तन्यैर्निरूप्यमाण-सुदन्वदन्तरालमिलद्धवलनीलगाङ्गयासुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाश्वय-

ग्रात्मद्रव्य निश्चयनयसे बंध ग्रौर मोक्षमें ग्रद्वैतका ग्रनुसरण करनेवाला है, ग्रकेले बध्यमान ग्रौर मुच्यमान ऐसे बंधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति । ि निश्चय नयसे ग्रात्मा ग्रकेला ही बद्ध ग्रौर मुक्त होता है, जैसे बंध ग्रौर मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुग्रा परमाणु श्रकेला ही बद्ध ग्रौर मुक्त होता है, उसीप्रकार । ] ४५.

ग्रात्मद्रव्य ग्रशुद्धनयसे, घट ग्रीर रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, सोपाधिस्वभाववाला है। ४६.

ग्रात्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भौति, निरुपाधिस्वभाववाला है। ४७.

### इसलिये कहा है:---

जाविदया वयणवहा ताविदया चेव होंति णयवादा। जाविदया णयवादा ताविदया चेव होंति परसमया।। परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सम्बहा वयणा। जद्दणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचि वयणादो।।

[ ग्रर्थ: -- जितने वचनपंथ हैं उतने वास्तवमें नयवाद हैं; ग्रीर जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) हैं।

परसमयों ( मिथ्यामितयों ) का वचन सर्वथा ( ग्रर्थात् ग्रपेक्षा रहित ) कहा जानेसे वास्तवमें मिथ्या है; ग्रीर जैनोंका वचन कथंचित् ( ग्रर्थात् ग्रपेक्षा सहित ) कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक् है । ]

श्वचनपंथ चवचनके प्रकार [जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं। अपेक्षा सहित नय सम्यक् नय है और अपेक्षा रहित मिथ्यानय है; इसिलिये जितने सम्यक्नय हैं उतने ही मिथ्यानय हैं।]

विवेचनत्वादमेचकस्वभावेकधर्मव्यापकैकधर्मित्वाद्यथोदितैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । युगपद्गन्तधर्म-व्यापकानन्तनयव्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्ततरिक्वणीपयःप्रसमग्राया-तमकैकमकराकरवद्गन्तधर्माणां वस्तुत्वेनाञ्चकयविवेचनत्वान्मेचकस्वभावानन्तधर्मव्याप्येकधर्मिन्त्वात् यथोदितानेकान्तात्मात्मद्रव्यं।

इसप्रकार इस (उपरोक्त) सूचनानुसार (ग्रथित् ४७ नयोमें समभाया है उस विधिसे ) एक २ धर्ममें एक २ नय (व्यापे ), इसप्रकार अनन्तधर्मीमें व्यापक म्रनन्त नयोंसे निपरूण किया जाय तो, समुद्रके भीतर 'मिलनेवाले श्वेत-नील गंगा-यमुनाके जलसमूहकी भाति, ग्रनन्तधर्मीको परस्पर ग्रतद्भावमात्रसे पृथक् करनेमें ग्रशक्य होनेसे, म्रात्मद्रव्य <sup>अ</sup>म्रमेचक स्वभाववाला, एक धर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक ( एकधर्मस्वरूप) है । परन्तु युगपत् अनन्तधर्मोमें व्यापक ऐसे अनन्त नयोंमें व्याप्त होनेवाला एक श्रुतज्ञानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, समस्त नदियोंके जलसमूहके समवायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भाँति, ग्रनन्तधर्मीको वस्तुरूपसे पृथक् करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य <sup>3</sup>मेचक स्वभाववाला, अनन्तधर्मीमें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी होनेसे यथोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मस्वरूप) है। [जैसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवाले ज्ञानांशसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार एक समय एक धर्मको जाननेवाले एक नयसे देखा जाय तो ब्रात्मा एकधर्म स्वरूप ज्ञात होता है; परन्तु जैसे एक ही साथ सर्व निदयोंके जलको जाननेवाले ज्ञानसे देखा जाय तो समुद्र सर्व नदियोंके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार एक ही साथ सर्वधर्मीको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो ब्रात्मा अनेक धर्मस्वरूप ज्ञात होता है। इसप्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे देखने पर ग्रनेकान्तात्मक है।

[ अब उस ही आगयको काव्य द्वारा कहकर, यह कथन समाप्त किया जाता है कि 'आत्मा कैसा है ?' ]

१. गंगाका पानी श्वेत होता है और यमुनाका पानी नील होता है।

२. अमेचक = अभेदः, विविधता रहितः, एक ।

३. मेचक = प्रथक् प्रथक्, विविधः, अनेक ।

\* शालिनी छन्द \*

स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयौद्यैः पश्यन्तीत्थं चेत् प्रमाणेन चापि । पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म-स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९ ॥

इत्यिमिहितमात्मद्रव्यिमिदानीमेतद्वाप्तिप्रकारोऽभिघीयते— अस्य तावदात्मनो नित्यमे-बानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावघूर्णितात्मष्टत्तिया तोयाकरस्येवात्मन्येव सुभ्यतः क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिक्षं प्रिव्यक्तिमिः परिवर्तमानस्य अप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ह्रेयभृतासु बहिरर्थ-व्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलितात्मविवेकतयात्यन्तविहर्भुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापक-

[अर्थ:—] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपीलक्ष्मी) के निवासके वशीभूत वर्तते नय समूहोंसे (जीव) देखें तो भी श्रीर प्रमाणसे देखें तो भी स्पष्ट श्रनन्तधर्मीवाले निज श्रात्मद्रव्यको भीतर में शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं।

इस प्रकार स्रात्मद्रव्य कहा गया। स्रब उसकी प्राप्तिका प्रकार कहा जाता है:-

प्रथम तो, ग्रनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके (मोहके ग्रनुभवके) प्रभावसे ग्रात्मपरिणित सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह ग्रात्मा समुद्रकी भाँति ग्रपनेमें ही क्षुट्य होता हुग्ना क्रमशः प्रवंतमान ग्रनन्त ज्ञप्ति—व्यक्तियोंसे परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति—व्यक्तियोंके निमित्तकप होनेसे जो ज्ञयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोंके प्रति उसकी मैत्री प्रवर्तती है, इसलिये ग्रात्मविवेक शिथल हुग्ना होनेसे ग्रत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः पौद्गलिक कर्मके रचिता—रागद्वेपद्वेतकप परिणमित होता है ग्रौर इसलिये उसके ग्रात्मप्राप्ति दूर ही है। परन्तु ग्रब जब यही ग्रात्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा ग्रखण्ड ज्ञानकांडको प्रचंड करनेसे ग्रनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको विध्य-घातकके विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे (स्वयं) केवल ग्रात्म भावनाके (ग्रात्मानुभवके)

<sup>.</sup> १—ड्यक्तियों = प्रगटताओं; पर्यायों; विशेषों । [बाह्य पदार्थ विशेष इति विशेषोंके निमित्त होनेसे ह्रोयभूत हैं।]

२--आत्मा वध्य ( हनन योग्य ) है और मोह घातक ( हननेवाला ) है।

रागद्रेवद्रैतमनुर्वर्तमानस्य द्रत एवात्मावाप्तिः। अय यदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोखण्डीकृत्ताखण्डक्कानकाण्डत्वेनानादिपौद्गिलककर्मनिर्मितस्य मोइस्य वृष्यधातकविभागक्कानपूर्वकविभागकरणात् केवलात्ममावानुमावनिश्वलीकृतवृत्तितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्यस्तिष्ठन् युगपदेव व्याप्यानन्ता इपिव्यक्तीरवकाशमावाक जातु विवर्तते, तदास्य झप्तिव्यक्तिनिमित्तराग
क्रेयभृतासु वहिरर्थव्यक्तिषु न नाम मेत्री प्रवर्तते। ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखीभृतः पौद्गिलककर्मनिर्मापकरागद्रेषद्रैतानुवृत्तिद्रीभृतो द्रत एवाननुभृतपूर्वमपूर्वद्रवानान-दस्वभावं
प्रभावसे परिणित निश्चल की होनेसे समुद्रकी भाँति अपनेमें ही अति निष्कप रहता
हुआ एक साथ ही अनन्त जप्ति व्यक्तियोमें व्याप्त होकर अवकाशके अभावसे कारण
सर्वथा विवर्तन (परिवर्तन)को प्राप्त नहीं होता, तव जप्ति व्यक्तियोके निमित्तन्य होनेसे
जो जेयभूत हैं ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियोके प्रति उसे वास्तवमें मेत्री प्रवर्तित नहीं
होती और इसलिये आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित (सुस्थित) हुवा होनेसे अत्यन्त अन्तर्मुख
हुआ ऐसा यह आत्मा पौद्गिलिक कर्मोके रचिता-रागद्वेषद्वैतरूप परिणितिसे दूर हुआ
पूर्वमें अनुभव नहीं किये गये अपूर्व ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान् आत्माको आत्यंतिक
रूपसे ही प्राप्त करता है। जगत भी ज्ञानानन्दत्मक परमात्माको अवश्य प्राप्त करो।

यहाँ क्लोक भी है:- ( शादू ल विकीड़ित )

म्रानन्दामृतपूरिनर्भरवहत्कैवन्यकल्लोलिनी-निर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् । स्यात्काराङ्क्रजिनेशशासनवशादासादयन्त्रल्लसत् स्वं तत्वं वृतजात्यरत्निकरणप्रस्पष्टिमण्टं जनाः ॥

[ मर्थ: —]ग्रानन्दामृतके पूरसे भरपूर बहुती हुई कैवल्यसरितामें (मुक्तिरूपी-, नदीमें ) जो डूबा हुग्रा है, जगतको देखनेमें समर्थ महासंवेदनरूपी श्री (महाज्ञानरूपी लक्ष्मी ) जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न-किरणकी भाँति स्पष्ट है ग्रीर जो इष्ट है ऐसे उल्लिस्त (प्रकाशमान, ग्रानन्दमय) स्वतत्वको जन स्यात्कारलक्षण जिनेश शासनके वशसे प्राप्त हों। (-'स्यात्कार' जिसका चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र भगवानके शासनका श्राश्रय लेकरके प्राप्त करो।)

[ अब, 'अमृतचन्द्रसूरि इस टीकाके रचिता हैं' यह मानना योग्य नहीं है ऐसे अर्थवाले काव्य द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूपको प्रगट करके स्वतत्वप्राप्तिकी प्रेरणा की नाती है:—] भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वेत्र ज्ञानानन्दात्मानं जगद्पि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र रलोकः— ''आनन्दामृतपूरिनर्भरवहत्कैवन्यकन्लोलिनीनिर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्री- मुख्य । स्यात्काराङ्कजिनेश्वश्रासनवशादासाद्यन्त्न्लसत्स्वं तत्त्वं वृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं- जनाः" ॥

## शादृ ल विकीडित छन्द

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फे गिरां व्याख्यातामृतचन्द्रम्लरिति मा मोहाजनो बल्गतु । वल्गत्वद्य विशुद्धबोधकलया स्याद्वाद्विद्याबलात् लब्ध्वेकं सकलात्मशाश्वलक्ष्मदं स्वं तत्त्वमच्याकुलः ॥ २० ॥

#### # मालिनी छन्द #

इति गदितमनीचैस्तत्त्वप्रुचावचं यत् चिति तदिष किलाभृत्कन्पमग्नी हुनस्य । अनुभवतु तदुच्चैश्चिचिदेवाद्य यस्माद् अपरिमह न किंचित्तत्त्वमेकं परं चित् ॥२१॥

[ अर्थः—]( वास्तवमें पुद्गल ही स्वयं शब्दरूप परिणमित होते हैं, भ्रात्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तवमें सर्व पदार्थ ही स्वयं ज्ञेयरूप—प्रमेयरूप परिणमित होते हैं, शब्द उन्हें जेय बना-समभा नहीं सकते इसलिये ) 'म्रात्मा सहित विश्व व्याख्येय ( समभाने योग्य ) है, वाणीका गुंथन व्याख्या है ग्रौर ग्रमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता हैं, इसप्रकार लोगो ! मोहसे मत नाचो ( मत फूलो ), ( किन्तु ) स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्वको प्राप्त करके ग्राज ( लोगो ) ग्रव्याकुलरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होग्रो । )

[ अब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती है:—]

[ अर्थ:—] इसप्रकार (इस परमागममें) ग्रमन्दतया (बलपूर्वक, जोरशोरसे) जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमें ग्रग्निमें होमी गई वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है। (ग्रग्निमें होमे गये घीको ग्रग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो! इसीप्रकार ग्रनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको ग्रनन्त महिमावान

### समाप्तेयं तत्त्वदीपिका टीका।

चैतन्य खा जाता है; चैतन्यकी ग्रनन्त महिमाके निकट सारा वर्णन मानो वर्णन ही न हुग्रा हो इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है।) उस चैतन्यको ही चैतन्य ग्राज प्रबलता-उग्रतासे ग्रनुभव करो (ग्रर्थात् उस चित्स्वरूप ग्रात्माको ही ग्रात्मा ग्राज ग्रात्यन्तिकरूपसे ग्रनुभव करो ) क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी (उत्तम ) नहीं है, चैतन्य ही परम (उत्तम ) तत्त्व है।

इसप्रकार (श्रीमदूमगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमद् ग्रमृतचन्द्राचार्य देव विरचित ) तत्त्वदीपिका नामक संस्कृत टीकाके श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती ग्रनुवादका पंडित परमेष्टीदास जैन न्यायतीर्थ कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हुग्रा।

बीर जयन्ती बीर नि० सं०२४७४ दूसरी आवृत्ति बीर सं०२४६१ अनुवादकः— परमेष्टीदास जैन जैनेन्द्र प्रस ललितपुर ११-४-१६४६



#### 🛂 नमः प्रवचनसाराय 🛂

## श्री प्रवचनसारका गुजराती पद्यानुवाद

### ज्ञानतत्व मजापन

हरिगीत \*

सुर-असुर-नरपतिवंदाने , प्रविनष्ट घातीकर्मने, प्रसमन करूं हूँ धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥ ³वली शेष तीर्थंकर अने \*सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, मुनि ज्ञान "दृग-चारित्र-तप-वीर्याचरण संयुक्तने ॥२॥ ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, वंदु वली हुं मनुष्य होत्रे वर्तता अर्हतने भी सिद्धते 'य नमस्करण करी 'ए रीते, गणधर अने 'अध्यापकोने सर्व साधु समृहने ॥४॥ तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम 'पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी, ''जेनाथी शिवप्राप्ति ''वने ॥॥॥ सुर असुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निर्वाणनी, प्राप्ति करे चारित्रथी जीव ज्ञानदर्शन सुख्य थी ॥६॥ चारित्र " ' छे " "ते धर्म छे, " ४ जे धर्म छे ते साम्य छे, " भने साम्य जीवनो मोह चोभ विहीन निज परिएाम छे ॥ ७॥ भेजे भावमां भेपप्रसे दरव, ते काल तन्मय ते कहा, जीवद्रव्य भेरतेथी धर्ममां प्रसमेल धर्म भेज जासावुं ॥=॥ शुभ २°के अशुभमां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी २१होइने ॥६॥ परिएाम २२विरा न पदार्थ, ने न पदार्थ विरा परिएाम छे, गुरा-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥ २३जो धर्म परिस्तृत स्वरुप जिब शुद्धोपयोगी होय तो, ते २४पामतो निर्वास सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥ अशुभोदये श्रात्मा कुनर तिर्यंच ने २५नारकपणे, नित्ये सहस्र दुःखे पीड़ित संसारमां अति अति २६भमे ॥१२॥ अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनंत ने, २०विच्छेद हीन छे मुख अही ! २८शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥ मुविदित सृत्र पदार्थ, संयम तप सहित बीतराग ने, सूख दु:खमां सम श्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कहे॥१४॥ जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज बकी, स्वयमेव रहित २९ वयो बको होयान्त ने पामे सही ॥१४॥ सर्वज्ञ, लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव धयो धको तेने स्वयंभू जिन कहे॥१६॥ व्ययहीन क्षे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश क्षे, <sup>3</sup>ेतेने ज बली उत्पाद भ्रोव्य विनाशनो <sup>3</sup>समवाय क्षे॥१७॥ खत्पाद <sup>3 र</sup>तेम विनाश है <sup>3 3</sup>सी कोई वन्तु मात्र ने, <sup>3 ४</sup>वली कोई पर्यय थी <sup>3 ५</sup>दरेक पदार्थ हे सद्भूत <sup>3 ६</sup>खरे॥१८॥

१ को । २ में । ३ झनन्तर । ४ सब । ४ दर्शन । ६ भी । ७ इस । द उपाध्यायों को । ६ प्राप्तकरके । १० जिससे। ११ हो । १२ है । १३ वह । १४ जो । १४ भीर । १६ जिस । १७ परिग्णित हो । १८ झतएव । १६ ही । २० घवना । २१ होकर । २२ बिना । २३ यदि । २४ प्राप्त करता है । २४ नारकरूप । २६ भ्रमे (भ्रमण करे)। २७ छेद रहित । २६ शुद्धोपयोगी को । २६ होता हुआ । ३० उसको ही । ३१ इकट्ठापन । ३२ उसीप्रकार । ३३ सब । ३४ और । ३४ प्रत्येक । ३६ सवस्य ।

प्रजी ए घाति कर्म, अनहृद बीर्य, अधिक प्रकाशने, इन्द्रिय-अीत ध्येल आत्मा ज्ञानसीख्ये परिएमे ॥१६॥ <sup>२</sup>कॅंड देहगत <sup>3</sup>नथी सुख के नथी दुःस्व केवलज्ञानीने, जेथी अतीन्द्रियता भ्यई ते कारेगे ए जाएाजे ॥२०॥ प्रत्यक्त हो सौ द्रव्यपर्यय ज्ञान "परिएमनारने, जारो नहीं ते तेमने अवग्रह-ईहादिक्रिया 'वडे ॥२१॥ न परोत्त कँइ "पए सर्वतः सर्वान्त्राए समृद्धने, इन्द्रिय-अतीत सदैव ने ख्यमेव ज्ञान धयेलने ॥२२॥ जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण 'भारुयूं ज्ञान ज्ञेय प्रमाण छे, ने ज्ञेय लोकालोक 'तेथी सर्वगत '°ए ज्ञान छे।।२३॥ जीव द्रव्य झान प्रमाण नहि-ए मान्यता छे "जेहने, तेना मते जीव झानथी हीन के अधिक अवश्य छे।।२४॥ जो हीन आत्मा होय, नव जाएँ अवेतन ज्ञान ए, ने अधिक ज्ञानथी होय तो भवण ज्ञान क्यम जाएँ अदे ॥२४॥ हे सर्वगत जिनवर <sup>१3</sup>अनेसी अर्थ जिनवर प्राप्त हे, जिन ज्ञान-मयने सर्व अर्थो विषय <sup>१४</sup>जिनना <sup>१७</sup>होई ने ॥२६॥ हो ज्ञान आत्मा जिनमते आत्मा विना नहिं ज्ञान हो, ते कारणे हो ज्ञान जीव, जीव ज्ञान हो वा अन्य ही ॥२०॥ हें 'ज्ञानी' ज्ञानस्वभाव अर्थी होयरूप हें 'ज्ञानी' ना, " ज्यम रूप हें नेत्रो " तहां, नहि वर्तता अन्योन्यमां ॥ २६॥ जेये प्रविष्ट न, अराप्रविष्ट न, जारातो जग सर्व ने, नित्ये अतीद्रिय आतमा, ज्यम नेत्र जारा रूपने ।।२६॥ ज्यम द्रधमां स्थित इन्द्रनीलमिए। स्वकीय प्रभा वहे १८, द्रधने विषे व्यापी रहे १९ त्यम ज्ञान परा अर्थो (वर्ष ॥३०॥ २०नव होय अर्थो ज्ञानमां, तो ज्ञान सी-२१गत पर्ण नहि, ने सर्वगत छे ज्ञान तो २२क्यम ज्ञानश्यित अर्थो नहि १ ॥३१॥ प्रभाकेवली न प्रहे, न छोडे, पर रूपे नव परिशामे, देखे अने जाएी निःशेषे सर्वतः २३ते सर्व ने ॥३२॥ अतहानयी जाएँ। खरे हायकस्वभावी आत्मने, ऋषिओ प्रकाशक लोकना श्रुतकेवली तेने कहे ॥३३॥ पुदुगलस्वरूप वचनोथी जिन-उपदिष्ट २४ जे २५ते सूत्र छे, छे झित तेनी झान, २६तेने २७सूत्रनी झित कहे।।३४॥ जे जाएतो ते ज्ञान, निह जीव ज्ञानथी ज्ञायक बने, २८पोते २९प्रएमतो ज्ञानरूप, ने ज्ञान स्थित ३०सी अर्थ हे ॥३४॥ छे ज्ञान तेथी जीव ज्ञेय त्रिघा <sup>3</sup> कहेलूं द्रव्य छे, ए द्रव्य पर ने आतमा, परिग्णाम संयुत <sup>3 २</sup>जेह छे ॥३६॥ ते द्रव्यना <sup>33</sup>सद्भूत-असद्भूत पर्ययो <sup>34</sup>सौ वर्तना, तत्कालना पर्याय <sup>34</sup>जेम, विशेष पूर्वक ज्ञानमो ॥३७॥ जे पर्ययो <sup>3 ६</sup> अगुजात छे, <sup>3 ७</sup>वली जन्मीने प्रविनष्ट जे, ते सी असद्भूत <sup>3 ८</sup> पर्ययो <sup>3 ९</sup> पण ज्ञानमां प्रत्यच्च छे ॥३६॥ ज्ञाने अज्ञात-विनष्ट पर्यायो ४०तेणी प्रत्यत्तता, ४१नव होय ४२जो तो ज्ञानने ए दिव्य कोण कहे सला ॥३६॥ ईहादि पूर्वक जाएता जे ४3 अन्तपतित पदार्थ ने, तेने परोन्न पदार्थ जाएवं ४४शक्यना-जिनजी कहे ॥४०॥ जे जारातुं अप्रदेशने सप्रदेश, मूर्त अमूर्तने, पर्याय नष्ट-४ अजातने, भारूयुं अतीद्रिय ज्ञान ते ॥४१॥ जो ज्ञेय अर्थ परिएमे ज्ञाता, न ज्ञायिक ज्ञान छे, ते कर्म ने ४९ज अनुभवे छे ४७एम जिनदेवो कहे ॥४२॥ भाज्यां जिते कर्मो उदयगत नियमथी संमारीने, ते कर्म ४८ होतां मोही-गगी द्वेषी बंध अनुभवे ॥४३॥

१ हुये । २ कुछ । ३ नहीं । ४ हुई । ४ पिरिशामित होनेवाले को । ६ द्वारा । ७ भी । द कहा । ६ इसलिये । १० यह । ११ जिसकी । १२ विना । १३ भीर । १४ जिनेन्द्र देव के । १५ होनेसे । १६ जैते । १७ का । १८ द्वारा । १६ वैसे । २० नहीं । २१ सर्वगतस्व । २२ वर्षो । २३ वे । २४ जो । २४ वह । २६ उसको । २७ श्रुतज्ञान । २८ स्वयं । २६ परिशामता है । ३० सव । ३१ कहागया । ३२ जो । ३३ विद्यमान-धाविद्यमान । ३४ समस्त । ३५ सह्या । ३६ सनुत्पन्न । ३७ भयवा । ३८ परिशामता ३६ मी । ४० की । ४१ न । ४२ सदि । ४३ इंद्रियगोचर । ४४ श्रव्यव्य । ४५ सनुत्पन्न को । ४६ ही । ४७ ऐसा । ४८ होनेसे ।

बर्मीपरेश, विहार, आसन, 'स्थान श्री अहँतने, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण 'ज्यम नारी ने ॥४४॥ छे पुरुवफल अर्हत, ने अर्हतिकरिया <sup>3</sup> उद्यिकी, मोहादिश्री विरहित तेथी ते क्रिया चायिक गणी ॥४४॥ भारमां स्वयं निजभावयी जो शुभ अशुभ बने निह, तो सर्व अजीवनिकायने संसार पण वर्ते निह ? ॥४६॥ "सौ वर्तमान अवर्तमान, विचित्र विषम पदार्थ ने, युगपन् "सरवतः जारातुं ते ज्ञान चायिक जिनकहे ॥४०॥ जाएं। निह रुगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्य पदार्थ ने, तेने "सपर्यय एक पए। निह द्रव्य जाएाबु शक्य हे ॥४८॥ जो एक द्रव्य <sup>८</sup>अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने, युगपद न जाएं जीव, तो ते केम जाएं सर्वने १॥४६॥ जो ज्ञान 'ज्ञानी' 'नु ऊपजे कमशः ' अवलंबी ने, तो मित्व नहि, चायिक नहि ने सर्वगत नहि ज्ञान ऐ।।४०।। नित्ये १२विषम, १३विषविष, सकलपरार्थगण सर्वत्रनो, जिनहान आणे युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥४१॥ ते अर्थरूप न परिएमे जीव नव महे नव ऊपजे, सी अर्थने जाए १४ छतां तेथी अबंघक जिन कहे ॥ ४२॥ अर्थोनु ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रि ने "प्ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण "प्यू ज त्यां "प्परधान जे ते प्राह्म छे।।४३।। देखें अमृतिक, "दमूर्तमांय अतीन्द्रि ने प्रच्छन ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने, ज्ञान ते प्रत्यक्त छे ॥४४॥ १९पोते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ए मूर्त थी, २०कदी योग्य मूर्त अवमही जाएँ २१कदीक जाएँ नहीं ॥४४॥ रम गध, स्पर्श <sup>२२</sup>वली बरण ने शब्द जे पौद्रलिक ते, हे इन्द्रिय विषयो, तेमने <sup>२३</sup>य न इन्द्रियो युगपद प्रहे ॥४६॥ ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवस्वभाव भाग्वी न तेमने, तेनाधी जे उपलब्ध ते प्रत्यन्न <sup>२४</sup>कई रीत जीवने ॥४७॥ अर्थो २ पत्ता जे ज्ञान परतः २ थाय तेह परोत्त छ, जीवमात्रथी ज जलाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यत्त छे ॥४८॥ स्वयमेव जात, र असमंत अर्थ अनन्तमां विस्तृत ने, अवप्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे।।४६।। जे ज्ञान २८१केवल' तेज सुख, परिणाम पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमां २९ खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे।।६०।। अर्थान्तगत है ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि है, हे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट 3°ते सी प्राप्त है।।६१।। मुणी 'घातिकर्मविद्वीतन्' सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छें', श्रद्धे न तेह अभव्य उ छें, ने भव्य ते संमत करे ॥६२॥ सर-असर-नरपति पीडित वर्ते <sup>3२</sup>सहज इन्द्रियो <sup>33</sup>बड़े, <sup>3४</sup>नव सही सके ते दुःख तेथी रम्य विषयोगां रमे ॥६३॥ विषयो विषे रति <sup>3 भ</sup>जेमने दुःख छे स्वाभाविक <sup>3 ६</sup>तेम ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नहि विषयो विषे ॥६४॥ इन्द्रिय समाभित इष्ट्र विषयो <sup>30</sup>पामीने, निज भावथी, जीव <sup>3८</sup>प्रणमतो स्वयमेव सुखरूप याय, देह <sup>3९</sup>यतो नथी ।।६४॥ एकान्तथी स्वर्गेय देह करे निह सुख ४०देहीने, पण विषयण्या स्वयमेव आत्मा मुख वा दुःख बाय छे ॥६६॥ जो दृष्टि प्रामीनी तिमिरहर (तो) कार्य छे निह दीपथी, ४ ° ज्यां जीव स्वयं सुख परिमाने, बिपयो करे छे ४ रशू ' ४ वतहीं॥६०॥ ४४ ज्यम आभमां स्वयमेव भारकर उष्णा, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ४५ त्यम झान, सूखनेदेवछे।।६६॥

१ ठहरना। २ जीसे | ३ झीदियक। ४ जीव समूह को । ५ खंपूर्णं। ६ सर्वतः। ७ पर्यायसिंहत। म झनन्त पर्यायवाला। ६ के। १० झर्षं। ११ सहायता। १२ झसमानजातीय। १३ झनेक प्रकारके। १४ तो मी। १४ ऐन्द्रियक। १६ ऐसा ही। १७ प्रधान (उत्तम)। १८ मूर्तिकों को भी (मूर्तेपदार्थों को भी)। १६ स्वयं। २० कभी। २१ कदाचित्। २२ तथा। २३ भी। २४ किसप्रकार। २५ से। २६ होवे। २७ समस्त, अलंड। २८ मात्र ध्रथवा केवलज्ञानात्मक। २६ झाकुलता। ३० थे। ३१ स्वीकार करते हैं। ३२ स्वाभाविक। ३३ द्वारा। ३४ नहीं। ३५ जिसको। ३६ उसको। ३७ प्राप्त करके। ३८ परिसामता है। ३६ होता। ४० झात्माको। ४१ जहां। ४२ क्या। ४३ वहां। ४४ जैसे। ४५ वैसे।

गुरु-देव यतिपूजा विषे वली वान ने सुशीलो विषे, जीव 'रक्त उपवासादिके, शुभ-ऊपयोग स्वरूप छे ॥६६॥ शुभयक्त आत्मा देव <sup>२</sup>वा तिर्यंच वा मानव बने, ते पर्यये तावत्समय इन्द्रिय सूख <sup>3</sup>विषविध लहे ॥७०॥ स्रनेय सौज्य 'स्वभावसिद्ध न-सिद्ध छे आगमविषे, ते देहत्रेदनयी पीड़ित रमणीय विषयोमां रमे ॥७१॥ तिर्यंच नारक-सूर-नरो जो देहरात दुख अनुभवे, तो जीवनो उपयोग ए शुभ ने अशुभ "कई रीति छे ॥७२॥ चक्री अने देवेन्द्र शुभ-उपयोग मूलक भोगयी, पृष्टि करे देहादिनी, मुखी सम दीसे अभिरत रही ॥७३॥ परिगामजन्य अनेक विध जो पुग्यनुं अस्तित्व छे, तो पुग्य "ए देवान्त जीवने विषयतृष्णोद्भव करे । ७४।। ते उदित कृष्ण जीवो, दुःखित कृष्णायी 'विषयिक सखने, इच्छे अने 'आमरण दुःखसंतप्त तेने भोगवे ॥७४॥ परयुक्त, बाधासहित, खंडित, बंधकारण, विषम है, जे इन्द्रियोयी लब्ध ते मुख ए रीते दुःखन खरे ॥७६॥ नहि मानतो-ए रीत पुरुषे पापमां न विशेष छैं, ते मोहथी आच्छन घोर अपार संसारे १०भमे ॥७७॥ ¹¹विदितार्थ ए रीत, रागद्वेष ¹³लहे न जे द्रव्यो विषे । शुद्धोपयोगी जीव तै स्वय देहगत दःखनो करे ॥७८॥ जीव छोड़ी पापारंभने शुभचरितमां उदात भले, जो <sup>13</sup>नव तजे मोहादिने तो नव लहे शुद्धात्मने ॥७६॥ जे जागाती अर्हतने गुण, द्रव्य ने पर्ययपणे, ते जीव जाणे आत्मने "४तसु मोह पामे लय "पलरे ॥६०॥ जीव मोहने करी दूर, आत्मस्वरूप सम्यक् "पामीने, जो गगहेष परिहरे तो "पामतो शुद्धात्मने ॥८१॥ भहेत सौ कमों तणो करी नाश ए ज विधिवडे, उप?श पण रेप्मज करी, निर्वृत बया, नमुं तेमने ॥८२॥ १९द्रुठयादिके मृद् भाव वर्त जीवने, ते मोह छै, ते मोह्यी आच्छन्न रागी-द्वेषी यई ज्ञोभित बने ॥⊏३॥ रे । मोहरूप वा रागरूप वा द्वेष परिमात जीवते, २०विधविध **यारे बंध, तेथी** सर्व ते स्वयोग्य हे ॥८४॥ अर्थोतरा,' २१अयथाप्रहरा, करुणा मनुज तिर्यंचमां, विषयो तराणे बली २२मंग,-लिंगो जारावां आ मोइना ॥६४॥ शास्त्रो वडे प्रत्यत्त्वआदिथी जाएतो जे अर्थ ने, तमु मोह पामे नाश निश्चय, शास्त्र र असमध्ययनीय हे ॥८६॥ दुट्यो, गुणो ने पर्यथो मी 'अर्थ' संज्ञा थी कहाां, गुण-पर्यथोनो वर्भातमा छे द्रव्य जिन उपदेशमां ॥८०॥ जे पामी जिन-उपदेश <sup>२५</sup>हणतो रागद्वेप विमोहने, ते जीव पामे अल्पकाले सर्वे दुःख विमोक्तने ॥८८॥ जे ज्ञानक्रप निज आत्मने, परने वली निश्चय वडे, अहब्यत्वथी संयद्ध जागो मोहनी ज्ञय ते करे।।=६॥ तेथी यदि जीव इच्छतो निर्मोहता निज आत्मने, जिनमार्गयी द्रव्यो २७मही जालो स्व परने गुण २८वडे ॥६०॥ श्रामण्यमां सत्तामयी सविशेष आ द्रव्या तसी, श्रद्धा नहि, ते श्रमस् नाः, तेमांथी धर्मोद्भव नहि ॥६१॥ आगम विषे २९कोशल्य छं, ने मोहदृष्टि विनष्ट छे, बीतराग-चरितारूढ छे, ते मुनि-महात्मा 'धर्म' छे ॥६२॥

१ मासक्त, लवलीन, मान्छ। २ ग्रम्या। ३ विविध । ४ स्वामाविक, धास्मीकः। ४ किसः ६ मालूम पड़े। ७ यह। द विषयजन्य। ६ मेरिएनकः। १० भ्रम्या करता है। ११ स्वरूप जानकरः। १२ करे। १३ नहीं। १४ उसकाः। १५ मबस्य। १६ प्राप्त करके। १७ प्राप्त करता है। १८ ऐसा ही। १६ परद्रव्यादिकों में। २० विविध, धनेकप्रकारकाः। २१ भ्रम्याया ग्रहण, (विपरीत श्रद्धाः)। २२ प्रीत्याप्रीतपरिगामः। २३ श्रध्ययन करने योग्य, मननीयः। २४ स्वरूप, सत्व, समूहः। २५ नष्ट करताः, क्षयं करताः। २६ स्वयोग्य द्रव्यत्व से। २७ में। २८ द्वाराः। २६ प्रवीस्ताः।

## \* ज्ञेयतत्व प्रज्ञापन \*

पर्यायमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते 'रस्वक समय' ज्ञातव्य छे ॥६४॥ होडिया विना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय ध्रव युक्त हो, वली गुण ने पर्यय सहित जे 'द्रव्य' भार्य तेहने ॥ ध्रा उत्पाद-भ्रौठय-विनाशथी, गुगाने विविध पर्यायथी, अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह उद्रव्यस्त्रभाव हे ॥६६॥ विधविध लक्षाणीनुं ४सरव-गत 'सत्व' लक्षण एक छे, ए धर्म ने "उपदेशता जिनवरवृषम निर्दिष्ट छे।।६७॥ द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सन्'-तत्त्वतः श्री जिनों कहे, ए सिद्ध क्षे आगम 'धकी, माने न ते परसमय ह्रे ॥ ६॥ द्रवयो स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत्' सीद्रव्य छे, उत्पाद-ध्रौट्य-विनाशयुक्त परिस्माय द्रव्यम्बभाव छे ॥६६॥ बत्पाद "मंग विना नहि, संहार 'सर्ग विना नहि, उत्पाद तेमज, भंग, घौठ्य-पदार्थ विग्ए वर्त नहि ॥१००॥ उत्पाद तेमज ध्रीव्य 'ने संहार वर्ते 'पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमधो, सर्व तेथी द्रव्य छे ॥१०१॥ उत्पाद-भ्रोव्य-विनाशसंक्रित अर्थ सह समवेतले, एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए ११त्रिक द्रव्य हे ॥१०२॥ चपजे दरबनो अन्य पर्यय अन्य <sup>१२</sup>को विगासे <sup>९३</sup>वली, पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तहीं ॥१०३॥ भ्यअविशिष्टसत्व स्वयं दरव गुण्थी गुणांतर परिणमे, तेथी बली द्रव्य ज कह्या हो सर्वगृणपर्यायने । १०४॥ जो द्रवय होय न सन्, भेकरे ज असन् बने क्यम द्रव्यए ? वा भिन्न ठरतुं सत्वधी! तेथी स्वयं ते सत्त्व छे।।१०४॥ जिन वीरनो उपदेश १६एम-प्रथक्त भिन्नप्रदेशता, अन्यत्व जागा अतत्पगुः; नहि ते-पणे ते एक क्यां ? ॥१०६॥ 'सत् द्रव्य' 'सत् वर्याय', 'सत् गुण्'-सत्वनो विस्तार हो, नथी ते-१७पणे अन्योन्य तेह अतत्पर्ण ज्ञातव्य हो ॥१०७॥ स्बह्मपे नथी जे द्रम्य ते गुरू, गुरू ते निह द्रव्य हो, आने विश्वतत्त्त्युं जारावुं, न अभावने, भारूयं जिने ॥१०=॥ परिगाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'मन्' अविशिष्ट हो, 'द्रव्यो स्वभावेस्थित सन् हो'-ए ज आ उपदेश हो ॥१०६॥ पर्याय १९के गुरा एवं कोई न द्रव्य विश विश्वे दीसे, द्रव्यत्व हो वली भाव; तेथी द्रव्य २०पोते सत्व हो ॥११०॥ १९आवुं दर्ब द्रव्यार्थ-पर्यायार्थथी निजभावमां, सद्भाव-असद्भावयृत उत्पाद्ने पामे सद्दा ॥१११॥ जीव परिएामे तेथी नरादिक ए थरो, पए ते-रूपे, शुं छोडतो द्रव्यत्वने १ नहि छोडतो क्यम १२ अन्य ए ॥११२॥ मानव नथी सुर, सुर प्रण निह मनुज के निह सिद्ध हो, ए रीत निह होती राधको राज्यको राज्यमा ते अनन्यप्रण धरे ? ।।११३॥ द्रव्यार्थिके बधुं द्रव्य छे; ने ते ज पर्यायार्थिके, हे अन्य, र जेबी ते समय तट्रूप होई अनन्य हे ॥११४॥ अस्ति, तथा हो नास्ति, तेम ज दुव्य र अगुवक्तव्य हो, वली उभय र को पर्यायथी, वा अन्यरूप र कथाय हो।।११४।। नथी'आ २९ ज' ३० एवो कोई ज्यां किरिया स्वभाव-३१ निपन्न हो, किरिया नथी फलहीन, जो निष्फल धरम उत्कृष्ट हो।११६।

१ मिथ्यादृष्टि । २ स्वसमय । ३ द्रव्यस्य । ४ सर्वेगत । ५ उपदेष्टा । ६ द्वारा, से । ७ व्यय । ८ उत्पाद । ६ झीर । १० पर्योयमें । ११ त्रवाश्मक । १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्सामान्य । १५ निश्चित होवे । १६ ऐसा । १७ सहश । १८ एकपनेका स्नमाव । १६ स्रथवा । २० स्वतः, स्वयं । २१ ऐसा । २२ कैसे । २३ हुआ । २४ कैसे, क्यों । २४ जितसे । २६ स्वक्तस्य । २७ किसी । २८ कहा खाता । २६ यही । ३० ऐसी । ३१ निष्पन्त ।

नामाल्य कर्म स्वभावयी निज जीवद्रव्य-स्वभावने, 'अभिभूत करी तिर्यंच, देव, मनुष्य वा नारक करे ॥११०॥ तिर्येच-सुर-नर-नारकी जीव नामकर्म-निपन्न छे, निज कर्मरूप परिएमन थी ज स्वभावलब्धि न तेमने ॥११८॥ निह कोई ऊपजे विएसे च्याभंगसंभवमय <sup>3</sup>जगे, कारण जनम ते नारा छे; वली जन्मनारा विभिन्न छे ॥११६॥ तेबी स्वभावे स्थिर एवं न कोई हो संसारमां, संसार तो संसरण करता द्रव्य केरी हो किया ॥१२०॥ कर्मे मिलन जीव कर्म संयुत पामतो परिए।मने, तैथी करम बंबाय छे; परिएाम तेथी कर्म छे।।१२१॥ परिएाम पोते जीव छे ने छे किया ए जीव मयी, किरिया 'गएी छे कर्म, तथी कर्मनी कर्ता नथी।।१२२॥ जीव चेतनारूप परिएमे; वली चेतना त्रिविधागएी, ते झानविषयक, कर्मविषयक, कर्म फलविषयक कही ॥१२३॥ हे 'ब्रान' अर्थविकल्प, ने जीवथी 'करातुं 'कर्म' हो,-ते हे अनेक प्रकारनुं, 'फल' सौख्य अथवा दुः ख हो ॥१२४॥ परिशाम-आत्मक जीव हो, परिशाम ज्ञान।दिक बने, तेथी करमफल, कर्म तेमज ज्ञान आत्मा जाएजे।।१२४।। 'कर्ता, करम, फल, करण जीव छे' "एम जो निश्चयकरी, मुनि अन्य रूप नव परिणमे, प्राप्ति करे शुद्धात्मनी ॥१२६॥ हे दुव्य जीव, अजीव; "चित-उपयोगमयते जीव है, पुद्रल प्रमुख जे हे अचेतन द्रव्य, तेह अजीव है ॥१२७॥ आकाशमां 'जे भाग धर्म-अधर्म-काल सहित छे, जीव-पुरलोधी युक्त छे, ते सर्वकाले लोक छे।।१२६॥ हरपाद, व्यय, ने ध्रवता जीवपुद्रलात्मक लोकने, "परिएाम द्वारा, भेद वा संघात द्वारा याय हो ॥१२६॥ जे लिंगथी दुव्यो <sup>९०</sup>महीं 'जीव' 'अजीव' एम जाएय छे, ते जाए मूर्त-अमूर्त गुए, अतत्पराधी विशिष्ट जे ॥१३०॥ गुण मूर्त इन्द्रियप्राह्म ते पुद्रलमयी बहुविघ छे, द्रव्यो अमूर्तिक जेह तेना गुण अमूर्तिक जाणजे ॥१३१॥ हें बर्ण तेम ज गंध वली रस-स्पर्श पुरुल रूच्यने,-अतिसृष्ट्रमथी पृथ्वी सुधी; बली शब्द पुरुल विविध जे ॥१३२॥ अवगाह गुण आकाशनो, गतिहेतुता हो धर्म नो, वली स्थानकारणतारूपी गुण जाण द्रव्य अधर्म नो ॥१३३॥ हो काल नो गुण वर्तना उपयोग मान्यो जीवमां, ए रीत मूर्ति विहीनता गुण जाणवा संज्ञेपमां ॥१३४॥ जीवद्रव्य, पुरुलकाय, धर्म अधर्म वली आकाशने, छे स्वप्रदेश अनेक, नहि वर्ते प्रदेशी कालने ॥१३४॥ लोके अलोके भेआभ, लोक अधर्म-धर्म थी त्याम हो, हो शेष-आश्रित काल, ने जीव-पुद्रलो ते शेष हो ॥१३६॥ जे रीत आभ प्रदेश, ते रीत शेष द्रव्य प्रदेश हो, अप्रदेश परमागावडे उद्भव प्रदेश <sup>१२</sup>तस्मे बने ॥१३७॥ हो काल तो अप्रदेश, एक प्रदेश परमागा <sup>१३</sup>यहा, आकाशहूब्य तेगा प्रदेश अतिक्रमे वर्त <sup>१४</sup>तहा ॥१३८॥ ते देशना अतिकमण सम हो 'समय', तत्रूर्वापरे, जे अर्थ हो ते काल हो, उत्पन्नध्वंसी 'समय' हो ॥१३६॥ आकाश जे अर्गुव्याप्य, "अभमप्रदेश संज्ञा तेह ने, ते एक "सी परमाग् ने अवकाशदानसमर्थ है ॥१४०॥ वर्ते प्रदेशो द्रव्यने, जे, एक अथवा वे अने, बहु वा असंख्य, अनंत हो, वली होय समयो कालने ॥१४१॥ एक ज समयमां ध्वंस ने उत्पाद नो सद्भाव हो, जो कालने, तो काल तेह "श्वभाव-समवस्थित हो।।१४२॥ प्रत्येक समये जन्म-घ्रीव्य-विनाश अर्थो कालने, वर्ते सरवदा, आ ज " वस कालाग नो सदभाव है ॥१४३॥

१ पराजित । २ स्वरूप प्राप्ति । ३ सोकर्मे । ४ मानीगई । ४ किया जाता । ६ ऐसा । ७ चैतन्यउपयोगा-त्मक । ८ जो । ६ परिरामन । १० मध्य, में । १६ श्राकाश । १२ का । १३ जब । १४ तब । १४ श्राकाश प्रदेश । १६ सब । १७ छुव ; १८ मात्र ।

जे अर्थने न बहु प्रदेश, न एक वा 'परमार्थथी, ते अर्थ जागो शून्य केवल-अन्य जे अस्तिस्वथी ।:१४४॥ सप्रदेश अर्थोंथी समाप्त समन्न लोक सुनित्य है, तसु जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कथी संयुक्त जे॥१४४॥ इन्द्रियप्राण, तथा वली वलप्राण, आयुप्राणने, वली प्राण श्वासोच्छ्रवास-ए सी जीव वेरा प्राण हे ॥१४६॥ जे चार प्राणे जीवतो पूर्वे, जीवेछे, <sup>3</sup>जीवशे, ते जीव छे, पण प्राण तो पुटल दरव निष्पन्न छे ॥१४७॥ मोहादिकर्म ४निबंधयी संबन्धपामी प्राणनो जीव कर्मफल-उपभोग करतां बंध पामे कर्मनो ॥१४८॥ जीव मोहद्वेष वडे करे वाधा, जीवोना प्राण् ने, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कर्मनो ते थाय छे ॥१४६॥ कमें मिलन जीव त्यां लगी प्राणो धरे छे "करी फरी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोड़े नहीं ॥१४०॥ करी इन्द्रियादिक-विजय ध्यावे आत्मने उपयोगने, ते कर्मथी रंजित नहि; क्यूं प्राण तेने अनुसरे १॥१४१॥ अस्तित्व निश्चित अर्थनो को अन्यंअर्थे उपजतो, जे अर्थ ते पर्याय छे. प्यां भेद संस्थानादिनो ॥१४२॥ तिर्यंच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोद्य वडे, हो जीवना पर्याय, अंह विशिष्ट 'संस्थानादिके ॥१४३॥ अस्तित्वथी निष्पन्न द्रव्यस्वभावने त्रिविकल्पने, जे जासती, ते अस्ता नहि मोह परद्रव्ये लहे।।१४४॥ है आतमा उपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान हो, उपयोग ए आत्मा तालो श्रभ वा अश्मरूप होय हो ॥१४४॥ उपयोग जो शुभ होय, संचय थाय पुरुष तस्तो तहीं, ने पापसंचय अशुभर्या; ज्यां उभय नहि संचय नहि ॥१४६॥ जाएं जिनोने जेह, श्रद्धे सिद्धने, "अएगारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग हे शुभ तेहने ॥१४७॥ कुविचार-संगति-श्रवणयुत, विषये कपाये मग्न जे, जे उपने उन्मार्गपर, उपयोग तेह अशुभ छे।।१४८॥ मध्यस्य परद्रव्ये थतो अञ्जभोपयोग रहितने, शुभमां अयुक्त, हुँ ध्याउँ छुंनिज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१४६॥ हं देह नहि, बाणी न, मन नहि, 'तेमन कारण नहि, कर्ता न, कारियता न अनुमंता हुँ कर्ता नो नहि ॥१६०॥ मन, बाणी तेम ज देह पुरुलद्रव्यरूप निर्दिष्ट छे, ने तेह पुरुलद्रव्य बहु परमाणुओं नो पिंड छे॥१६१॥ हुँ पौद्रलिक नथी, पुद्रलो में पिंडरूप कर्यो 'नथी, तेथी नथी हुँ देह वा ते देहनो कर्ता नथी।।१६२॥ परमारा जे अप्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अराब्द छे, ते स्निग्ध रूझ बनी प्रदेशद्वयादिवत्त्व अनुभवे।।१६३॥ एकांश्रधी आरंभी ज्यां अविभाग अंश अनंत छे, स्निग्धत्व वा रूज्ञत्व ए परिएशमधी परमासुने ॥१६४॥ हो स्निग्ध अथवा रूच असु-परिसाम सम वा विषम हो, बंधाय जो गुसाइय अधिक; नहि बंध होय जघन्यनो॥१६४॥ चतुरंश को स्निग्धारा सह द्वय-अंशमय स्निग्धारा नो, पंचांशी अरा सह बंध बाय त्रयांशमय रुक्तारा नो ॥१६६॥ रकन्धो प्रदेशद्वयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिग्णमधी निज थाय हे ॥ १६७॥ अवगाद गाद भरेल छे सर्वत्र पुद्रलकायथी, आलोक बादर-सूक्सबी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यथी ॥१६८॥ स्कथो करमने योग्य पामी जीवना परिणामने, कर्मत्वने पामे; नहि जीव परिणामावे तेमने ॥१६६॥ कर्मत्व परिगात पुद्रलोना स्कन्ध ते ते करीकरी, शरीरो बने हे जीवने, " संक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥ जे देह औदारिक, ने वैक्रिय-तेजस देह हो, कार्मण-अहारक देह जे, ते सर्व पुद्रलरूप छे।।१७१॥

१ निश्चय से । २ के । ३ जीवित रहेगा। ४ संबन्ध। ५ पुनः पुनः, बारंबार। ६ घाकृति, माकार। ७ निर्यन्थ। ८ उनका। ६ महीं। १० परिवर्तन।

छे चेतनागुण, गंध-रूप रस-शब्द <sup>१</sup>व्यक्ति न जीवने। वली लिंगप्रहण नथी सने संस्थान भाष्यु न तेहने॥१७२॥ अन्योन्य स्पर्शथी बंध याय रूपादि गुण्युत मूर्तेने। पण जीव मूर्तिरहित बांधे वकेम पुद्रल कर्म ने ? ॥१७३॥ जे रीत दर्शन-ज्ञान थाय रूपादिनुं-गुराष्ट्रव्यनुं । ते रीत बंधन जाए। मूर्ति रहितने परा मूर्तनुं।।१७४॥ ³विधविध विषयो पामीने उपयोग आत्मक जीव जे । प्रदेष-राग-विमोह भावे परिगामे ते बन्ध हे ॥१७४॥ जे भावधी देखे अने जाएं। विषयगत अर्थ ने । तेमाथी छे उपरक्तता वली कर्म बंधन ते वहे ॥१७६॥ रागादि सह आत्मा तराो, नै स्पर्श सह पहलतराो । अन्योन्य जे अवगाह, तेने बंध सभयात्मक कह्यो ॥१७७॥ सप्रदेश छे ते रजीव, जीवप्रदेशमां आवे अने। पुरुलसमूह रहे "यथोचित, जाय छे, बंधाय छे॥१७८॥ जीव रक्त बांचे कर्म, रागरहित जीव भूकाय छे। आ जीव केरा बधनो संहोप निश्चय जाएजे ॥१७६॥ परिगामथी है बंध, राग-विमोह-द्वेषथी युक्त जे। हे मोह-द्वेष अशुभ, राग अशुभ वा शुभ होय हे।।१८०।। पर मांही शुभपरिणाम पुण्य, अशुभ परमां पाप हो। निजद्रव्यगत परिणाम समये दुःख चय नो हेतु हो ॥१८१॥ स्थावर अने त्रस पृथ्वीआदिक जीवकाय केहिल जे। ते जीवधी छे अन्य तैम ज जीव तेथी अन्य छे।।१८२॥ परने स्वने नहि जाएतो ए रीत पामी स्वभावने । ते 'आ हुं ८, आ पुज' एम १०अध्यवसान मोह ११थकी करे ।।१८३॥ निज भाव करतो जीव छे कर्ता १२ खरे निज भावनो । पण ते नथी कर्ता सकल पुरल दरवमय भावनो ॥१८४॥ जीव सर्वकाले पहलो नी मध्यमां वर्ते भले। पण नव महे न तजे, करे नहि जीव पहलकर्मने ॥१८४॥ ते "बहाल द्रव्य जनित निजपरिएाम नो कर्ता बने। तेथी प्रहाय अने कदापि मुकाय छे कर्मी वडे ॥१८६॥ जीव रागद्वेषयी युक्त ज्यारे परिएमे शुभ-अशुभमां। ज्ञानावरए इत्यादि भावे कर्म धूलि प्रवेश त्यां॥१८७॥ सप्रदेश जीव समये कषायित मोहरागादि वडे । सम्बन्ध पामी कर्मरजनो बंधरूप कथाय है ॥१८८॥ आ जीव केरा बंधनो संत्रेप निश्चय १४ भास्त्रियो। अईतर्रेवे योगीने, व्यवहार अन्य रीते कह्यो॥१८६॥ 'हं आ अने आ मारुं, ए ममता न देह-धने तजे। ते ब्रोड़ी जीव "अमरयने उन्मार्गनो आश्रय करे।।१६०।। हं पर ताणो नहि, पर न मारां, ज्ञानकेवल एकहुं। जे एम ध्यात्रे, ध्यानकाले जीव ते ध्याना बने ॥१६१॥ ए रीत दर्शन-ज्ञान छे, इन्द्रिय-अतीत महार्थ छे। मातुं हुं-आलंबन रहित, जीव शुद्ध निश्रल प्रव छे॥१६२॥ लक्सी, शरीर, मुख दु:ख अथवा शत्रु मित्र जनो अरे ! जीवने नथी कई ध्रुव, ध्रुव उपयोग-आत्मक जीवछे ॥१६३॥ -आ जागी शुद्धारमा <sup>१६</sup>वनी ध्यावे परम निज आत्मने । साकार अग्य-आकार हो ते <sup>५७</sup>मोहपंथि स्वयकरे ॥१६४॥ १९हागी मोहप्रस्थि, स्वयं करी रागादि समसुख दुःस्य जे । जीव परिएमे श्रामस्यमां, ते सौख्य अन्नयने लहे ॥१६४॥ जे मोहमल करी नष्ट, विषय विरक " धई, मन रोकीने । आत्मस्वभावे स्थित छे, ते आत्मने २० ध्यानार छे ॥ १६६॥ र शा अर्थने ध्यावे श्रमण, जे नष्टघातिकर्म हो। प्रत्यस सर्वपदार्थ ने होयान्तप्राप्त निःशंक हे १।।१६७॥ बाधा रहित सकलात्ममां सम्पूर्ण सुखङ्गानाक्य जे। इन्द्रिय-अतीत वश्अनिन्द्र ते ध्यावे परम आनंदने ॥१६८॥

१ प्रभिष्यक्ति, प्रकटनना । २ कँसे, किसप्रकार । ३ विविध, प्रनेकप्रकार । ४ घात्मा । ५ योग्य । ६ छोड़ता । ७ कहे गये । ५ यह में हूं । ६ यह मेरा है । १० मिथ्या प्रभिप्राय । ११ से, द्वारा । १२ वास्तव में । १३ प्रभी । १४ कहा गया है, निर्दिष्ट किया है । १५ मुनि मार्गको, श्रमणुताको । १६ होकर । १७ मोहरूपी गांठ । १८ नष्टकर । १८ होकर । २० घ्यान करने वाला, घ्याता । २१ किस । २२ धनिन्दिय ।

अमगो, जिनो, तीर्थंकरो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि वर्या; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥ ए रीत तेवी आस्मने ज्ञायकस्वभावी जागीने, विमंगपणे रही स्थित आ परिवर्जु छुं हुं ममस्वने ॥२००॥

# ३-चरणानुयोग मुचक चूलिका

ए रीत प्रमामी सिद्ध, जिनवरवृषभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अंगीकृत करो, श्रीमलाष जो दु:खमुक्तिनी ॥२०१॥ बंधु जनोनी बिदाय लइ, स्त्री-पुत्र <sup>3</sup>वहीलोबी छूटी, रग-ज्ञान-तप-चारित्र-बीर्याचार अंगीकृत करी ॥२०२॥ 'मुज ने प्रहो' कही, 'प्रण्तबई, अनुगृहीत बाय "गणी वडे, न्वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, 'गुणाट्य ने मुनि-इष्ट जे।२०३। परनो न हुं, पर छे न मुज, मारुं नथी "कंई पण जगे, -ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय दसाहजिकरुपधरबने ॥२०४॥ जन्म्या 'प्रमाणे रूप, लुंचन केशनुं, शुद्धत्वने, हिंसादिशी शून्यत्व, १०देह-असस्करण-ए लिंग छे॥२०४॥ आरंभ मूर्छाशून्यता, उपयोग योग बिशुद्धता, निरपेश्वता परबी-११ जिनोदित मोश्वकारण १९ लिंग आ ॥२०६॥ <sup>1 3</sup>मही परमगुरु-<sup>1 ४</sup>दीधेल लिंग नमस्करण करी तेमते, अत ने किया सुन, बई उपस्थित, बाय हे सुनिराज ए ॥२०७॥ व्रत, समिति, तुं चन, आवश्यक, "अराचेल इंद्रियरोधनं, नहि स्नान "दातरा, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजनं ।२०८। -आ मूलगुरा अमराो तरा। जिनदेवयी प्रक्रम छे, तेमां प्रमन्त बतां अमरा छेदोपस्थापक बाय छे ॥२०६॥ जे लिंगमहर्णे साध्यद देनार ते गुरु जाएवा, छंदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि "निर्यापका ॥२१०॥ जो छेद बाब प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टाविषे, आलोचना पूर्वक क्रिया कर्तव्य छे, ते साधुने ॥२११॥ होदोपयुक्त मुनि, अमग् व्यवहार विश्व १८कने जई, निज दोष भालोचन करी, अमग्रोपदिष्ट करे विधि ।२१२॥ प्रतिबंध परित्यागी सदा अधिवास अगर "विवास मां, मुनिराज विहरो सर्वदा बईछेदहीन श्रामण्यमां ॥२१३॥ जे अम्या ज्ञान-हगादिके <sup>२०</sup>प्रतिबद्ध विचरे-सर्वदा, ने प्रयत मूलगुराो विषे, श्रामर्थ के परिपूर्य त्यां ॥२१४॥ मृति १ क्षपण माही, निवासस्थान, विहार वा भोजनमही, उपधि-भ्रमण-विकथा नहीं १२ प्रतिवर्धने इच्छे नहीं ।२१४। आसन-शयन-गमनादिके चर्या प्रयत्न विहीन जे, ते जाणवी-हिंसा सदा र उसंतानवाहिनी भमण ने ॥२१६॥ जीबो-मरो जीव, यत्नहीन आचार त्यां हिंसां २४नकी, मिमित-प्रयत्नसहितने नहि बंध हिंसा मात्रथी ॥२१७॥ मनि यत्न हीन आचारवंत छकायनो हिंसक कहाो, जल कमलवन् निर्लेप भाज्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२१८॥ दैहिक किया र "बकी जीव मरता बंध थाय-न थाय छे, परिमह थकी भ्रव बंध, तेथी समस्त छोड्यो योगी ए ॥२१६॥ विश्वित्याग न होय तो नहि भाषशुद्धि भिन्नु ने, ने भावमां अविशुद्ध ने त्त्व कर्म नो कई रीत बने ? ॥२२०॥ आरंभ, अणसंयम अने मूर्झा न त्यां-ए २ क्यम बने ? पर द्रव्य रत जे होय ते कई रीत साधे आत्मने ? ॥२२१॥

१ प्राप्ति की । २ निर्मेशस्य । ३ गुरुजनों, पूज्यजनों । ४ विनयपुक्त प्रसाम करके । १ माचार्य । ६ गुस्समृद्ध । ७ कुछ । द यथावातरूप धारी, जन्मसमयके सरीखा रूपधारी धर्यात् निर्मेश्य । ६ निर्मेश्य, दिगम्बर । १० भ्रांगार नहीं करना, बेशभूषा युक्त न करना । ११ जिनेश्व निरूपित । १२ चिह्न, कारसा । १३ यहस्स कर । १४ दिये गये । १४ दिगम्बरत्य । १६ दतीन । १७ निवासक, उपवेश धादिसे मार्गर्में हक करनेवाले । १६ निकट । १६ एकलविहारी, गुरुसे भ्रमण रहकर । २० युक्त । २१ उपवास । २२ मन खगानेकी । २३ सर्वेषा, सत्त । २४ निश्चित । २४ से, द्वारा । २६ प्रयोवन रहित । २७ किस प्रकार ।

प्रहर्ण विसर्गे सेवतां निह छेद जे बी थाब छे, ते उपि सह वर्तो भले मुनि काल क्षेत्र विजाणीने ॥२२२॥ उपि अनिदितने, असंयत जन बकी रअग्रप्राध्येने, मुच्छादिजननरहितने ज प्रहो श्रमण्, बोहो भले ॥२२३॥ क्यम अन्य परिमह होय ज्यां कही देहने परिमह अहो ! मोच्चेच्छ ने देहेय अनिव्यतिकर्म उपदेशे जिलो ? ॥२२४॥ जन्म्या प्रमाणे रूप भारुषुं उपकरण जिन मार्गमां; गुरुवचन ने सूत्राध्ययन, वली विनय पण उपकरणमां ॥२२४॥ आलोकमां निरपेश्व ने परलोक-श्राणपतिषद्ध छे, साधू कषाय रहित, तेथी युक्त आ' र विहारी छे ॥२२६॥ आत्मा "अनेषक ते य तप, तिसिद्धिमां उद्यत रही, "बग्ग-एपणा भिन्ना बली तेथी अनाहारी मुनि ॥२२७॥ केवलशरीर मुनि त्यांय 'माहं न' जाणी वण-प्रतिकर्म हो, निज शक्तिना गोपन विना तप साथ तन बोजेल हो ॥२२०॥ आहार ते एक ज, ऊर्णोदर ने बबा-उपलब्ध हो, भिन्ना वहे, दिवसे, रसेच्छाहीन "वर्ण-मधूमांस हो ॥२२६॥ वृद्धत्व, बालपणा विषे, 'म्लानत्व, शांतद्शा विषे, चर्या चरो निजयोग्य, जे रोत मूलछेद न बाय है ॥२३०॥ जो देश-काल तथा 'ज्ञमा-अम-उपिंच ने मुनि जाणीने, वर्ते अहारविहारमां, तो अल्प लेपी अमण ते ॥२३१॥ श्रामण्य ज्यां ऐकाप्रय ने ऐकाप्रय वस्तुनिश्चये, निश्चय बने आगम वहे, आगम १० प्रवर्तन मुख्य छे ॥२३२॥ आगमरहित जे अमण ते जाएं न परने आत्मने, भिद्ध पदार्थ-अजाण ते त्रय कर्मनो कई रीति करे ? ॥२३३॥ मुनिराज आगमचतु ने सौ ११भूत इन्द्रिय चतु हो, हो देव अवधिचतुने सर्वत्र चतु सिद्ध हो ॥२३४॥ सी १२चित्र गुणपर्याययुक्त पदार्थ आगमसिद्ध हो, ते सर्वने जाणे श्रमण ए देखीने आगम बडे ॥२३४॥ हिं न आगमपूर्विका ते जीवने संयम नहीं, -ए सूत्र <sup>33</sup>केर हे बचन; मुनि केम होय असंयमी १॥२३६॥ सिद्धि नहीं आगमवकी, श्रद्धा न जो अर्थो त्यी, निर्वाण नहीं अर्थोत्यो श्रद्धार्थी, जो संयम नहीं ॥२३७॥ अज्ञानी जे कर्मो खपावे लक्ष कोटि भवो वहे, ते कर्म ज्ञानी त्रिगुप्त वस उच्छवासमात्रधी च्रय करे ॥२३=॥ अग्रामात्र पण मूर्जा वर्णो सद्भाव जो देहादि के, तो सर्व १४ आगमधर मले पण नव लहे सिद्धत्वने ॥२३६॥ जे पंचसमित, त्रिगुप्त, इन्द्रिनिरोधी विजयी कषायनो, परिपूर्ण दरीन ज्ञानथी, ते अमणने संयत कहारे ॥२४०॥ निंदा प्रशंसा दु:ख सुख, अरि-बंधुमां ज्यां सान्य हे, वली लोष्ट-कनके, जीवित-मरणे सान्यहे ते श्रमण हे ॥२४१॥ हम, ज्ञानने चारित्र, त्रयमां युगपरे भारूढ़ जे, तेने कहाो एकाप्रधानतः श्रामण्य त्यां परिपूर्ण छे ॥२४२॥ परदृत्यने आश्रय श्रमण अज्ञानी "पामे मोहने, वा रागने वा देवने, तो विविध बांधे कर्म ने ॥२४३॥ नहि मोह, ने नहि राग, द्वेष करे नहि क्यों विष, तो नियमश्री मुनिराज ए विधविध कर्मी स्वय करे ॥२४४॥ शुद्धोपयोगी श्रमण छे, शुभयुक्त पण शास्त्रे कहा। शुद्धोपयोगी हे निराश्रव शेष साध्रव जासवा ॥२४४॥ वात्सल्य प्रवचनरत विषे ने भक्ति अईतादिके, ए होय जो आमण्यमां तो चरण ते शुभयुक्त छे ॥२४६॥ अम्गा प्रति बंदन, नमन, अनुगमन अभ्यत्यान ने, वली अम निवारण हो न निवित रागयत चर्या विषे ॥२४७॥ उपदेश दर्शन ज्ञाननी, पोषण-महण शिष्यो "त्या, उपदेश जिनपूजा त्यो-वर्तन त' जाण सरागन् ॥२४८॥

१ जानकर । २ अप्रार्थनीय । ३ निर्पेक्षता, निर्मोहसाव । ४ आहार । ५ आहारेच्छासे रहित । ६ विना, रहित । ७ रहित । = रोगीपना, व्याचियुक्तता । ६ सहनक्षक्ति । १० विचार, मनत । ११ वासी । १२ अनेक प्रकारके । १३ का, उक्त, कहा गमा । १४ समस्त वास्त्रोंका जाता । १४ प्राप्त होता है । १६ का ।

ेषण जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चडविध साधुसंघने, हे असण रागप्रधान हे ॥२४६॥ वैयावृते उद्यत अमण् षट्काय ने पीड़ा करे, तो अमण् निह पण् छे गृही, ते श्रावकोनो धर्म छे ॥२४०॥ छे अल्प लेप अक्षतां य दर्शनज्ञानपरिखन जैनने, निरपेक्षता पूर्वक करो उपकार अनुकंपा विदेशारशा आकान्त देखी अमण ने अम, रोग वा भूख, प्यासबी, साबु करो सेवा स्वरक्ति प्रमाण ए मुनिराजनी ॥२४२॥ सेवानिमित्ते रोगी-बालक-इद्ध-गुरु श्रमणो तणो, लौकिकजनो सह वात श्रुम-उपयोगयुत निंदित नथी॥२४३॥ आ शुभ चर्या श्रमणने, बली मुख्य होय गृहस्य ने, "तेना वडे 'ज गृहत्य पामे मोस्रमुख उत्कृष्टने ॥२४४॥ फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषयी शुभ राग हे, किन्द्रांति विपरीत होय भूमि विशेषयी ज्यम बंज ने ॥३४४॥ अग्रात्व-अभिहित प्यान दाने व्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोच लहे नहि, बस मान शातात्मक लहे ॥२४६॥ परमार्थ मी अनिभन्न, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार संवान्दान मर्व कुदेवमनुजपे पति ॥२४७॥ 'विषयो कषायो पाप छे' जो एम निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्यति इड पुरुषो होय रे 'निस्तारका १ ॥२४८॥ ते पुरुष जाए सुमार्गशाली, पाप-उपरम जेही, समभाव ज्यां सी धार्भिके, गुएसमूहसेवन जेह ने ॥२४१॥ अशुभोषयोग रहित अमणो-शुद्ध वा शुभयुक्त जे, ते लोकने तारे, अने तदुभक्त पामे पुल्यने ॥२६०॥ प्रकृत बस्तु देखी अध्यत्यान आदि किया धकी, वर्ती अमण पञ्जी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२६९॥ ग्णाबी अधिक भ्रमणो प्रति सत्कार अभ्यत्वान ने, अजलिकरण, पोषण, प्रहण सेवन अही उपदिष्ट छे ॥२६२॥ मुनि सूत्र-अर्थ प्रबीण संयमज्ञामतपस रुद्धने, व्याणिपात अध्युत्थान, सेवा साधुए कर्तन्य हे ॥२६३॥ शान्त्रे कम्रं तपसूत्रसंयस्युक्त पण् सायु नहीं, जिन-उक्त आत्मपधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे नहि ॥६६४॥ मिन शाना स्थित देखीने जे द्वेपयी निंश करे, अनुमत निंह किरिया वि ।, ते नाश चरण तणो करे ॥२६४॥ जे हीन गुण होबा खतां 'हुं पण अम उ खुं" मद करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनंत संसारी वने ॥२६६॥ मुनि अधिकगुण हीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां, तो ६ ष्ट थाय चरित्रधी उपयुक्त मिथ्याभावमां ॥२६७॥ स्त्रार्थनिश्चयवंत, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नयी संयत, यदि छोडे न लोकिक-संगने ॥२६८॥ निर्मेशरूप दीका वडे संयमतपे संयुक्त ते, लौकिक कह्यों ते ने य, जो छोडे न १०ऐहिक कर्मने ॥२६६॥ तेथी श्रमण्ते होय जो दुःख मुक्ति केरी भाषना, तो नित्य वसत्रुं समान अगर विशेष गुणीना संगमां ॥२७०॥ समयस्य हो परा सेवी भ्रम अयथा हि ते अर्थते, अत्यन्तफलस हद भावी कालमां जीव ते भमे ॥२७१॥ अययाचरणहीन, सूत्र-अर्थमुनिश्चयी उपशांत ते, ते पूर्ण साधु "अफल आ संसारमां चिर नहि रहे ॥२.०२॥ जाणी यथार्थ पदाां, तजी संग अंतर्वाह्मने, आसक्त नहि विषयो वि र जे, 'शुद्ध' भाख्या तैमने ॥२७३॥ रे ! शुद्धने भामण्य भारूयुं, ज्ञानदर्शनशुद्धने, छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रणसुं तेहने ॥२७४॥ साकार अग्-आकार चर्यायुक्त आ उपदेशने, जे जागातो ते अत्य काले सार प्रवचननो लहे ॥२७४॥

• समाप्त •

१ विना, रहित । २ सेवा; सुश्रुवा । ३ तो भी । ४ द्वारा । ५ उसके । ६ ही । ७ कवा । ६ वार करने । १ मध्याम । १० सांसारिक । ११ निस्सार, कमरदित ।

## साधक जीवकी दृष्टि

#### 생하

ग्रध्यात्ममें सदा निश्चयनय ही प्रधान है, उसीके ग्राश्रयसे धर्म होता है। शास्त्रोंमें जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहाँ भी निश्चयनय को ही मुख्य ग्रीर व्यवहारनयको गौण करनेका ग्राशय है ऐसा समभना चाहिये। क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा ग्रपने में शुद्ध पर्यायको प्रगट करने ग्रर्थात् विकारी पर्यायको टालने के लिये सदा निश्चयनय ही ग्रादरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धर्मको प्रगट करनेके लिये दृष्टिमें दोनों नय कदापि ग्रादरणीय नहीं है। व्यवहारनयके ग्राश्रयसे कभी ग्रांशिक धर्म भी नहीं होता, प्रत्युत उसके ग्राश्रयसे रागद्वेषके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहों द्रव्य, उनके गुण श्रीर उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कभी निश्चय नयकी मुख्यता श्रीर व्यवहार नयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है, श्रीर कभी व्यवहार नयको मुख्य करके श्रीर निश्चयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है। स्वयं विचार करे उसमें भी कभी निश्चय नयकी श्रीर कभी व्यवहार नयकी मुख्यता की जाती है। श्रध्यात्म शास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है तो होती है, श्रीर वह जीवका अनन्य परिणाम है—इसप्रकार व्यवहार नयसे कहा या समभाया जाय, किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिमें तो निश्चयनय एक ही मुख्य श्रीर श्रादरणीय है—ऐसा जानियोंका कथन है। शुद्धता प्रगट करनेके लिये कभी निश्चयनय श्रादरणीय होता है श्रीर कभी व्यवहारनय; —ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निश्चयनयके श्राश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है,—ऐसा सममना चाहिये।

साधक जीव प्रारंभसे ग्रंत तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है, जिससे साधक दशामें निश्चयकी मुख्यताके बलसे साधकके शुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है ग्रौर ग्रशुद्धता टलती ही जाती है। इसप्रकार निश्चयकी मुख्यताके बलसे पूर्ण केवलज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता, ग्रौर नग्र भी नहीं होते।

# श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

|                                          |             | ~                          | ~                       |             |             |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| भ                                        | गाथा        | ab                         |                         | गांचा       | 73          |
| अ <b>इ</b> सयमाद्समुत्यं                 | <b>63</b>   | १६                         | असुहोदयेण आदा           | १२          | १४          |
| अजधाचारविजुत्तो                          | হতহ         | र ३६७                      | असुद्दोवओगर[द्दि]       | 3X8         | SXE         |
| अट्टे अजघागहणं                           | <b>C</b> ¥  | ११८                        | সা                      |             |             |
| अहे सु जो सा मुज्मदि                     | ર્ઝ૪        | ३७●                        | आगमचक्ख् साहू           | २३४ .       | 325         |
| अस्य अक्लिग्विदिष्                       | 8•          | ४६                         | आगमपुठ्वा दिडी          | २३६         | <b>₹</b> X= |
| अत्य अमुत्तं मुन्तं                      | ΧĘ          | σχ                         | आगमहीणो समणो            | २३३         | <b>RXR</b>  |
| अत्यित्तरिगच्छिदस्स                      | १४२         | २४६                        | आगासमगुणिबिट्ट'         | 88●         | . २२६       |
| अत्य ति य गुरिय ति                       | 992         | १८७                        | <b>आगासस्सवगा</b> डी    | <b>१</b> ३३ | २१८         |
| अत्यो खलु दृब्दमओ                        | <b>દ</b> રૂ | १३२                        | षादा कम्ममिलमसो         | १२१         | \$50        |
| अधिगगुणा सामग्रो                         | २६७         | 388                        | आदा कम्ममिलमसो धरेदि    | 6×0         | રપ્રષ્ટ     |
| अधिवासे व विवासे                         | २१३         | ३२३                        | आदा गागपमाग्            | २३          | 3.6         |
| अपरेसं सपरेसं                            | 88          | X.o                        | आदाय तंपिलिंगं          | २०७         | 386         |
| अपदेमो परमारगू                           | १६३         | २४द                        | आपिच्छ बंघुवर्मा        | २∙२         | ३०८         |
| अपयत्ता वा चरिया                         | २१६         | ३२७                        | आहारे व विहारे          | २३ !        | 380         |
| अपरिश्वत्तसहावेगुप्पाद                   | 83          | <b>१</b> ३६                | इ                       |             |             |
| अप्पिंडकुट्टं उवधि                       | <b>२२३</b>  | 33%                        | इंदियपाणी य तथा         | १४६         | २४०         |
| अप्पा उवओगप्पा                           | १४४         | २४०                        | इहलोगिएरवेक्लो          | २२६         | ३३६         |
| अप्पा <b>प</b> रिसामप्पा                 | १२४         | <b>२०३</b>                 | इह विविद्दलक्खणाण्      | . ٤૭        | <b>१४७</b>  |
| अन्भुद्वार्णं गहर्ण                      | २६२         | देसद                       | ड                       |             |             |
| अन्भुद्धेया समगा                         | २ <b>६३</b> | \$ <b>E</b> E              | उद्यगदा कम्मंसा         | ષ્ટર        | · XL        |
| अयदाचारो समगो                            | २४२<br>२१८  | २५६<br>३२६                 | उपज्ञदि जदि गागं        | ¥0          | 4           |
|                                          |             |                            | उप्पादद्विदिसंगा विजाते | १०१         | 349         |
| अरसमस्त्रवसगंधं                          | १७२         | २६=                        | जप्पा <b>र</b> हिदिभंगा | १२६         | 788         |
| अरहेतादिसु भत्ती                         | २४६         | ३७३                        | उपादो पढंसो             | १४२         | <b>२३३</b>  |
| अववददि सासण्रत्थं<br>अविदिदपरमत्थेसु     | २६४<br>२४७  | <b>३</b> ६०<br>३ <b>८४</b> | उप्पादो य विशासो        | 84          | २४          |
| आवार्यपरनत्य <b>सु</b><br>असुभोवयोगरहिदा |             | 4 <b>~5</b>                | उवजोगमओ जीवो            | १७४         | 3of         |
| लायुकापयागराह्या ः                       | २६०         |                            | ्रवयागमञाजामा           | 10          | •           |

|                       | गांथा       | gg           |                        | गाथा             | E               |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|------------------|-----------------|
| उवभोगविसुद्धो जो      | १४          | १=           | किथ तम्हि गुल्बि       | २ <b>२१</b>      | 222             |
| उवभोगो जदि हि         | १४६         | २४१          | किं किंचग ति तक        | <b>२२</b> ४      | 335             |
| चवकुणदि जो वि         | ₹૪٤         | ३७६          | कुलिसाउइचक्रधरा        | ξυ               | 702             |
| डवयरएं जिएमगो         | २२४         | 3 है હ       | कुठवं सभावमादा         | १८४              | २८३             |
| चवरदपावो पुरिसो       | २४६         | 3 <b>5</b> X | केवलदेहो समगो          | <b>२२</b> =      | 38₹             |
|                       | <b>ए</b>    |              |                        | ग                |                 |
| एक बन्तुतं भत्तं      | २२६         | <b>३</b> ४३  | गुणदोधिगस्स विणयं      | २६६              | 348             |
| एको व दुगे बहुगा      | १४१         | <b>२३</b> १  | गेएहदि ऐव ए            | <b>tex</b>       | २८४             |
| एगंतेण हि देही        | ६६          | X3           | गेएहदि एोब ए। मुंचदि   | ३२               | ४३              |
| एगम्डि संति समये      | १४३         | २३४          |                        |                  |                 |
| <b>ए</b> गुत्तरमेगादी | १६४         | ₹४€          |                        | 401              | 9 1             |
| एरे खलु मूलगुणा       | २०६         | ३१⊏          | चत्ता पावारंभं         | <b>હદ્</b><br>૦૯ | 80 <b>&amp;</b> |
| एयमागदो समगो          | २३२         | ३४०          | चरदि शिबद्धो शिष       | <b>२१४</b>       | ३२४             |
| एवं जिएा जिएिदा       | 839         | ३०१          | चारित्तं खलु भम्मो     | •                | 4               |
| पवं गागपपागं          | १६२         | २६२          |                        | 蘇                |                 |
| एवं पण्मिय सिद्धे     | २०१         | ३०७          | <b>ब्रद्रमत्यविहिद</b> | २४६              | 3⊏3             |
| एवं विदिदस्यो         | <b>45</b>   | १०८          | बंदुवजुत्ता समयो       | २१२              | 228             |
| एवंबिहं सहावे         | १११         | १७६          | छेदो जेगा गा वि जिद    | २२२              | ३३४             |
| एस सुरासुरमणुसिंद     | ?           | 3            | 71. 6 611              |                  | • •             |
| एसा पसत्यभूदा         | २४४         | ३⊏१          |                        | 3                |                 |
| एसो ति गुल्यि         | ११६         | १८६          | जदि कुणदि कायसेदं      | ₹%•              | <b>Que</b>      |
| एसो बंघसमासो          | १८६         | २८६          | जदि ते ए। संति         | 38               | 88              |
|                       | मो          |              | जिंद ते विसयकसाया      | २४८              | <b>RCK</b>      |
| ओगाढगाढणिचिद्रो       | <b>१</b> ६८ | २६४          | नदि प्रमुखम्जायं       | 28               | XX              |
| भोरालिओ य देही        |             | 1            | जिंद संति हि पुरुणाणि  | <b>68</b>        | 803             |
| मारालमा य दहा         | १७१         | २६७          | जिंद सो सुद्दो         | ४६               | ६३              |
|                       | <b>4</b>    | 1            | जघजादरूवजार्द          | ZOX              | 318             |
| कत्ता करएं कन्मं      | १२६         | ર•૪          | जघ ते एमप्परेसा        | १३७              | २२४             |
| कम्मत्रणपाओग्गा       | 188         |              | बस्स अग्रेसग्रमप्पा    | २२७              | ३४०             |
|                       |             | 777          | जस्स ग्र संवि          | <b>688</b>       | २३६             |
| कम्मं गामसमक्रवं      | ११७         | 727          | र्ज अएएएएी कम्म        | २३⊏              | ३६२             |
| कालस्स वट्टगा से      | १३४         |              | वं केवलं ति गाग्       | <b>&amp;o</b>    | ==              |
| किया अरहंतारां        | ¥           |              | वं तकालियमिद्र         | 8.e              | ₹X              |

|                      | गाया             | वृष्ठ      |                                          | गाचा              | पृष्ठ                    |
|----------------------|------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| जं दब्धं तएए। गुर्गो | 905              | 808        | जो हि सुदेण                              | ३३                | SX                       |
|                      | ٧c               | <b>=</b> 2 | ठ                                        |                   |                          |
| जं परदो विष्णाणं     |                  | 99         | ठाण्णिसेज्जविहारा                        | કુષ્ટ             | ६०                       |
| जं पेच्छदो अमुत्तं   | <b>አ</b> ዩ<br>አጻ | =8         | ज्                                       |                   |                          |
| जादं सयं समत्तं      |                  |            | गा चयदि जो दु                            | 850               | रद                       |
| जायदि गोव गा गस्सदि  | 888              | 858        | गुल्बि गुगो ति व                         | 440               | १७८                      |
| जिग्मत्यादो अहे      | <b>ε</b> ξ       | 888        | ग्रात्व परोक्खं                          | २२                | ₹•                       |
| जीवा पोम्गलकाया      | १३४              | २२१        | ग्रिष विगा परिगाम                        | १०                | १२                       |
| जीवो परिएामदि        | ٤                | ţo         | स पविद्वो पाविद्वो                       | २६                | ₹ <b>=</b>               |
| जीवो पाग्गिग्वद्धो   | <b>१</b> ४⊏      | २४२        | ग् भवोभंगविहीगो                          | १००               | <b>१</b> ४६              |
| जीवो भवं भविस्सदि    | ११२              | १द२        | ग्राग्रायितिरिय                          | 288               | <b>१६</b> २<br>२४७       |
| जीवो ववगदमोहो        | <b>5</b> १       | ११३        | ग्ररणारयतिरिषध्रा                        | १४३<br>७२         | १०१                      |
| जीवो मयं अमुत्तो     | XX.              | يور        | गुरगारवतिरिय<br>गु वि परिगुमदि गु        | ४२                | ંહર                      |
|                      |                  | i i        | ण इबदि जदि सहव्वं                        | Ye.X              | १६७                      |
| जुत्तो सुहेग आदा     | 90               |            | ग् हबदि समगो ति                          | २६४               | ইনহ                      |
| जे अजधागहिद्या       | २७१              | 386        | ए हि आगमेग                               | २३७               | ३६०                      |
| जे ऐव हि संजाया      | 32               | KR         | ग् हि ग्रिरवेक्खो                        | २२०               | ३३२                      |
| जे पज्जयेमु शिरदा    | £8               | १३६        | ए हि मरुएदि जो                           | 99                | ee f                     |
| जेसि विमयेसु रदी     | ६४               | ६२         | गागप्यगमप्पागं                           | <b>5</b> &        | १२४                      |
| जो इंदियादिविजई      | १४१              | રજ્ઞ       | <b>णागप्पमागमादा</b>                     | २४                | <b>३२</b>                |
| जो एवं जाि्गता       | १६४              | 28%        | गागं अट्टवियप्पो                         | १२४               | २०१                      |
| जो खलु दव्वसहावो     | 308              | १७७        | गागां अत्थंतगयं                          | Ę <b>ę</b>        | <b>44</b>                |
|                      | ११६              | 28.0       | गागं अप ति मदं                           | <b>ર</b> હ        | ₹ <b>६</b><br><b>₹</b> • |
| जो खिवदमोहकलुसो      | •                |            | ग्ग्गी गागसहावी                          | २ <b>⊏</b><br>१६● | <b>3</b> 22              |
| जो जासदि अरहंतं      | <b>Co</b>        | ११०        | गाहं देही ए मगो                          | १६२               | 240                      |
| जो जाणादि जिणिदे     | १४७              | २४२        | गाहं पोगालमङ्ओ                           | 988               | ₹8.8                     |
| जो जागदि सो गागं     | ÄX               | 85         | गाहं होमि परेसिंसंति<br>गाहं होमि परेसिं | २०४               | 383                      |
| जो गावि जागादि एवं   | १८३              | २८२        | शाह हाम परास<br>शियांधं पत्रवहदो         | २६६               | 358                      |
| जो गा विजागिद        | 85               | ६७         | ग्रिनिखदसुत्तत्थपदो                      | २६⊏               | 382                      |
| जो गिहदमोहगंठी       | 8£X              | २६६        | गिद्धत्तगेग दुगुगो                       | १६६               | २६१                      |
| जो शिहदमोहिदडी       | ٤٦               | १२६        | सिद्धा वा लक्खा वा                       | १६४               | २६●                      |
| जोएहाएं शिरवेक्खं    | २४१              | ३७८        | शिहद घग्यादिकम्मो                        | १६७               | २६८                      |
| जो मोहरागदोसे        | <b>55</b>        | १२३        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | ६२                | 51                       |
|                      |                  |            |                                          |                   |                          |

|                      | गावा         | aß                  | 1                  | गाथा        | æ                         |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------------|
|                      | व            |                     |                    | ष           |                           |
| तकालिगेव सब्वे       | <b>₽</b> ₽   | ४२                  | पक्खीएघादिकम्मो    | १६          | २६                        |
| तम्हा जिल्मग्गादो    | £0           | १२४                 |                    | २११         | 328                       |
| तम्हा गागं जीवो      | ₹            | 8£                  | पप्पा इहे विसये    | ĘX          | ٤٨                        |
| तम्हा तह जागिता      | 200          | ३०२                 | परदञ्बं ते अक्ता   | X.          | ⊏₹                        |
| तम्हा दु ग्रात्य कोइ | १२०          | १६६                 | परमागुपमाएं वा     | २३€         | 151                       |
| तम्हा समं गुणादो     | <b>২্</b> ত০ | ३६४                 |                    |             |                           |
| तइ सो लद्धसहावी      | *=           | ₹●                  | परिगामदि चेदगाए    | १२३         | २०●                       |
| तं सब्भाविण्वद्धं    | <b>የ</b> አጻ  | २४⊏                 | परिगामदि जदा       | १८७         | २८६                       |
| तिकालिश्विवसमं       | * 8          | φş                  | परिगमिद जेग        | 6           | Ł                         |
| र्तिमरहरा जइ दिट्टी  | ६७           | <b>ર</b> ફ          | परिगामदि ग्यमङ     | <b>૪</b> ૨  | ¥⊏                        |
| ते ते कस्मत्तगदा     | १७०          | ₹६६                 | परिएामदि सयं       | १०४         | १६ <b>६</b>               |
| ते ते सब्बे समगं     | 3            | 8                   | परिगमदो खलु        | 28          | ₹\$                       |
| ते पुण सदिरण्यतण्डा  | <b>4</b>     | १०४                 | परिगामादो बंधो     | ₹=0         | ₹ <b>.</b><br><b>२७</b> ६ |
| तेसि विसुद्धदंसण     | X            | 8                   |                    | -           |                           |
|                      | <b>द</b>     |                     | परिणामी सयमादा     | १२२         | <b>१६८</b>                |
| rafron zai           | ११४          | 6 ml                | पविभक्तपदेसत्तं    | १०६         | १६३                       |
| दञ्बद्विएग्। सन्बं   |              | śαx                 | पंचसमिदो तिगुत्तो  | २४०         | ३६४                       |
| द्वं अग्तपज्ञय       | 88           | <del>६</del> ६      | पाडुटभविद य        | १०३         | १६४                       |
| दञ्वं जीवमजीवं       | १२७          | २०६                 | पाणाबाधं जीवो      | <b>१</b> %& | २४३                       |
| दव्यं सहावसिद्धं     | ६८           | 120                 | पासोहिं चदृहिं     | <b>१४</b> ७ | २४१                       |
| दव्वाणि गुणा तेसि    | 50           | १२०                 | पुरस्पकला अरहंना   | 88          | Ęą                        |
| दञ्वादिएसु मूढो      | 도혹           | 228                 | पोमालजीविण्यद्वी   | १२८         | ₹•                        |
| दंसएएएएएचरित्तेषु    | २४२          | ३६७                 | Almidial Almandi   | 42          | <b>,</b> ( )              |
| दंसग्गाम्युवदेसो     | ₹४⊏          | प्रथ                | फासो रसो य गंधो    | *6          | 20                        |
| दिहा पगतं वत्थुं     | ३६१          | <b>ặ</b> ⊏ <b>७</b> | कासेहिं पुमालाग्रं | 800         | 500                       |
| दुपदेसादी खंदा       | १६७          | २६३                 |                    | 4           | •                         |
| देवदजदिगुरुपृजासु    | ĘŁ           | ध्य                 | बालो वा बुहुते     | २३∙         | 38€                       |
| देहा वा दविगा।       | १६३          | २६४                 | बुस्भिद सासगमेयं   | २७४         | ४०१                       |
| देहो य मगो           | १६१          | २५६                 |                    | म           |                           |
| •                    |              |                     | भिण्दा पुढिब्-     | १८२         | रदर                       |
| • •                  | ध            | ŀ                   | भने वा खमरो        | २१४         | ३१४                       |
| धन्मेस् परिस्तृद्पा  | 88           | 48                  | भंगविहीगो य        | <b>?</b> •  | ₹                         |

|                           | गाथा        | पृष्ठ               |                       | गाथा        | युष्ट                     |
|---------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| भावेण जेण जीवो            | १७६         | २७६                 | सदवद्विदं सहावे       | \$ \$       | १४३                       |
|                           | म           | }<br>1<br>1         | सद्द्वं सश्च गुणो     | <b>?</b> 00 | १७२                       |
| मगुआसुरामरिंदा            | ६३          | \$ 8                | सपदेसेहिं समग्गो      | 888         | २३६                       |
| मगुवो ग होदि              | 883         | १८४                 | सपदेसो सो अप्पा       | <b>१</b> ८८ | २८७                       |
| मरदु व जियदु              | स् १७       | ३२८                 | मपदेसो सो अप्पा       | १७८         | २७७                       |
| <b>मु</b> च्छारंभविजुत्तं | २०६         | ३१४                 | सपरं बाधासहियं        | હફ          | १०६                       |
| मुङ्भिद वा रज्जदि         | २४३         | ३७०                 | सब्भावो हि सहावो      | ६६          | १४२                       |
| मुत्ता इंदियगेजमा         | १३१         | 288                 | समओ दु अप्पदेसो       | १३८         | २२४                       |
| मुत्तो रूवादिगुणो         | १७३         | २७२                 | समग् गणि गुगह्ढं      | ₹•₹.        | ३१२                       |
| मोहेगा व रागेगा           |             | ११६                 | समणा सुद्धवजुना       | २४४         | ३७१                       |
|                           | ₹           |                     | समवेदं खलु दब्बं      | १०२         | १६२                       |
| रत्तो बंधदि कम्मं         | १७६         | ₹७⊑                 | समसत्तुबंधुवग्गो      | <b>586</b>  | 366                       |
| रयगमिह इंदगीलं            | ३०          | 8•                  | सम्मं विदिद्पदत्या    | २७३         | 385                       |
| रागी पसत्यभूदो            | २४          | ३८२                 | सयमेव जहादियो         | ६=          | <b>&amp;</b> 9            |
| रूवादिएहिं रहिदो          | १७४         | २७२                 | सञ्बगदो जिएवसहो       | २६          | ३४                        |
| रोगेण वा छुधाए            | २४२         | ३७६                 | सञ्बाबाधविजुत्तो      | १६८         | ३००                       |
|                           | ल           |                     | सन्वे आगमसिद्धा       | २३४         | ३४७                       |
| लिंगगगहणे वेसिं           | २१०         | ३२०                 | सब्वे वि य अरहंता     | <b>=</b> 2  | ११४                       |
| लिंगेहिं जेहिं दृष्वं     | १३०         | २१३                 | संपज्जदि णिव्वाणं     | Ę           | હ                         |
| लोगालोगेसु गमी            | १३६         | २२२                 | मुत्तं जिस्मोवदिद्वं  | <b>રે</b> ૪ | ४६                        |
|                           | व           |                     | सुद्धस्स य सामग्गां   | २७४         | 388                       |
| वरगरसगंघकासा              | १३२         | २१४                 | सुविदिद्पदत्यसुत्तो   | १४          | ₹•                        |
| वदसमिदिंदियरोघो           | २०=         | ३१=                 | सुहपरिगामो पुगगां     | १८१         | २८०                       |
| वदिवददो तं देसं           | <b>१३</b> ६ | २२७                 | सेसे पुगा तित्ययरे    | 2           | 3                         |
| वंद ग्रण्मंसगेहिं         | २४७         | ३७४                 | सोक्खं वा पुरा दुक्खं | २०          | २८                        |
| विसयकसाओगाढो              | १४८         | ६४३                 | सोक्खं सहावसिद्धं     | ৬१          | १००                       |
| वेजावचिंगिमित्तं          | २४३         | ३८●                 |                       | ₹           |                           |
|                           | स           |                     |                       |             | 324                       |
| स इदाणि कत्ता             | १८६         | <b>२</b> ≒ <b>४</b> | ş -                   | २१ <u>६</u> | ३३ <b>॰</b><br><b>३</b> २ |
| सत्तासबद्धेदे             | 8.8         | १२७                 | हीगो जदि सो आदा       | २४          | 44                        |

# \* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची \*

|                            |      |      |         | श्लोक      | 28  |
|----------------------------|------|------|---------|------------|-----|
| आत्मा धर्मः स्वयमिति       | **** | **** | ****    | K          | 830 |
| इति गदितमनीचैः             | **** | **** | >**** · | 28         | ४१४ |
| इत्यध्यास्य शुभोपयोग       | **** | 2444 | ****    | १७         | FIX |
| इत्युच्छेदात्परपरिणतेः     | •••• | **** | ****    | 4          | २०⊏ |
| इत्येवं चरणं पुराणपुरुषेः  | **** | •••• | ****    | 28         | ₹4• |
| इत्येवं प्रतिपत्तुराशय     | **** | •••• | ****    | 24         | ३६६ |
| जानक्रप्येष विश्वं         | **** | **** | ****    | 8          | مع  |
| जैनं झानं झेयतरक           | •••• |      | ****    | ?0         | ₹•8 |
| <b>होबीकुर्वन्नश्च</b> सा  | **** | **** | ****    | 88         | ३०४ |
| तन्त्रस्यास्य शिखविड       | ***  | **** | ****    | <b>?</b> = | ३६६ |
| द्रव्यसामान्यविज्ञान       | **** | **** | ****    | Ł          | ₹•८ |
| द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य    | **** | ***  | ****    | १३         | ३०६ |
| द्रव्यानुसारि चरएां        | **** | **** | ****    | <b>१</b> २ | ₹o¥ |
| द्रव्यान्तरव्यतिकरा        | **** | **** | ****    | •          | २०७ |
| निश्चित्यात्मन्यधिकृत      | **** | **** | ****    | Ę          | 138 |
| <b>परमानन्द</b> सुधारस     | **** | **** | ****    | 3          | २   |
| वक्तव्यमेव किल             | **** |      | ****    | 18         | ३३२ |
| व्या <b>रुयेयं</b> किल     | **** | **** | ****    | २०         | 868 |
| सर्वन्याप्येकचिद्रूप       | **** | **** | ****    | *          | *   |
| स्यात्कारश्रीवासवश्यै      | **** | **** | ****    | 4.5        | ४१३ |
| <b>हेलोल्लुप्तमहामोद्द</b> | •••• | **** | ****    | २          | २   |



शुद्धि पत्र

| प्र∙         | लाइन          | 200                                     | - 0                             |
|--------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 8            |               | স্মূদ্রি                                | হ্যুব্দি                        |
|              | २३            | वर्गका                                  | वर्गको                          |
| १६           | <b>१३</b>     | विशुद्ध                                 | विशुद्धि                        |
| <b>3</b> ×   | <b>ર</b>      | समरत                                    | समस्त                           |
| 85           | Ę             | स्रे भिन्न                              | से अभिन                         |
| Ko           | २१            | <b>कथ</b> चि<br>सकता                    | कथंचि                           |
| XE.          | *             | स्वता<br>स्व                            | सकती                            |
| ६३           | 3             | वेतर्हि                                 | <del>य</del> ुग<br><del>2</del> |
| 28           | ₹•            |                                         | चेतर्हि                         |
| <b>F</b> 8   | 12            | <b>मसहमानां</b><br>- सम्बद्ध            | मसहमानानां                      |
| EX           | रेश           | [ सुख ]                                 | [सुखं]                          |
| 16           | Ę             | इन्द्रि सुख                             | इन्द्रिय सुख                    |
| <b>१२</b> •  | ۶ <u>۲</u>    | राक्तित खाम                             | शक्तियोगित्वान                  |
| १३४          |               | द्रव्य और पर्यावी                       | द्रव्य गुण और पर्यायों          |
| १३६          | ₹<br><b>६</b> | प्रतिपत्तिननि <b>व</b><br>जो            | <u> श्</u> तिपत्तिनिब           |
| १७४          | Ę             | जा                                      | जे                              |
| २०४          | १द            |                                         | वं                              |
| *            | अंतिम         | <del>ड</del> पर <del>क</del><br>फुटनोट, | # उपरक्त                        |
| ३१४          | £             |                                         | # उपरक्त=बिकृत; मलिन,           |
| ३२४          | ć             | <b>हिसा</b> दि                          | <b>डिं</b> सादि                 |
| इंडर         | ĕ             | तिस्तरंग<br>युक्ति                      | निस्तरंग                        |
| 346          | રષ્ટે         | डु। पर<br><b>डोनेसे</b>                 | युक्त<br>                       |
| ३४⊏          | ેર            | च्यापका                                 | होनेके                          |
| ३६२          | 70            | ( ज्ञानीको                              | व्यापका<br>( ज्ञानीको )         |
| 3=8          | 16-12         | श्रादात्म                               | ( मानाका )<br>शुद्धात्म         |
| 350          | 88            | प्रवित                                  | प्रवृत्ति<br>प्रवृत्ति          |
| 363          | 3             | निश्चय                                  | निश्चय-                         |
| 39           | ₹•            | <b>क्षा</b> त्रव                        | <b>ज्ञा</b> तृतस्व              |
| 29           | <b>?•</b>     | होनेसे जिसने                            | होनेसे 'जिसने                   |
| 316          | Ę             | स् <b>त्रीरभैः</b>                      | स्त्रैरिमै:                     |
| *            | 5             | गि <b>च्छ</b> ्                         | र्णि च्छदा                      |
| देश्य        | 5             | सुद्धा                                  | सुद                             |
| 806          | *             | याजयन्                                  | योजयन्                          |
| *            | ×             | सार्                                    | सार्                            |
| **           |               | लाये                                    | लार्थ                           |
| <b>8</b> • २ | अविम          | ध्रव                                    | भ्रव                            |
| ४०६          | <b>E</b>      | नाममय                                   | नामनय                           |
| 84.          | 74            | चितमणि                                  | चितामणि                         |
|              |               |                                         |                                 |

बोर सेवा मन्दिर
पुस्तकालय
प्रम्
काल नं ।
लेखके उनिहरून-प्राचीय
क्षीर्षक कि प्रकटन-प्राचीय
क्षण्ड क्रम संख्या
विनांक लिने वाले के हस्ताक्षर विनांक